

प्रकाशन मिति:- विवाह पञ्चमी, २०७८

सेटिङ्गः- सन्देश पोखरेल एवं शैलेश पोखरेल

प्रेरणास्त्रोत:- परमपूज्य गुरुदेव श्रीश्री १०८ श्रीमुरारीदास ब्रह्मचारी ज्यू महाराज

प्राप्तिस्थान:- श्रीहरिव्यास निकुंज मंदिर, वृन्दावन

एवं

पं. कृष्णशरण पोखरेल,

लालबन्दी-१७ (रानीगंज), सर्लाही, नेपाल

# श्रीमद्भागवत महापुराण

अनुवादक पं. श्रीकृष्ण शरण पोखरेल 'शास्त्री'

प्रकाशक

## श्रीहरिव्यास निकुंज मन्दिर

वृन्दावन, उत्तरप्रदेश, भारत



#### शीगणेशाब नमः

#### छ नमो भगवते वाखुदेवाय

#### श्रीमङ्गागवतमहापुराणमाहात्स्यम्

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमद्वम् । देवकीपरमान्वतं तुष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥

अः । अध्यायः

#### पथमः रत्नोकः

सचिवदानन्दरूपाय विश्वोत्पन्यादिहेतवे। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥१॥

#### पदच्छेद--

सत् चित् आनन्द रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयम् नुमः॥

#### शब्दार्थ-

| 412414   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |                       |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|
| सत्      | ٦. | संत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हेतवे।      |     | कारण (तथा)            |
| चित्     | ₹. | ज्ञान (और)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तापत्रय     | 90. | दैहिक, दैविक और भौतिक |
|          |    | THE PARTY OF THE P | No. of Lot  |     | दु:खों को             |
| आनन्द    | 8. | आनन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विनाशाय     | 99. | दूर करने वाले         |
| रूपाय    | ¥. | स्वरूप वाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रीकृष्णाय | 92. | श्रीकृष्णं भगवान् की  |
| विश्व    | €. | जगत् की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वयभ्.       | 9.  | हम लोग                |
| उत्पत्ति |    | सृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चुमः ॥      | 93. | नमंस्कार करते हैं     |
| आदि      | 5. | पालन और संहार के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |     |                       |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |                       |

एलोकार्थ-हम लोग सत्य, जान और आनन्द स्वरूप वाले, जगत् की सृष्टि, पोलेन और सहार के कारण तथा दहिक, दैविक और भौतिक दु:खों को दूर करने वाले श्रीकृष्ण भगवान को नमस्कार करते हैं।

#### द्वितीयः श्लोकः

यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, हैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरबोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि॥२॥

#### पदच्छेद-

यम् प्रवजन्तम् अनुपेतम् अपेत रुत्यम् , हैपायनः विरह कातरः आजुहाव । पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः, तम् सर्वं भूत हृदयम् मुनिम् आनतः अस्मि ॥

#### शब्दार्थ--

| यम्        | <ul><li>प्रकदेव मुनि) को</li></ul> | इति       | १०. कहकर              |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| प्रवजन्तम् | ७. संन्यास लेकर जाते हुए           | तन्मयतया  | १२. शुकदेवमय होने से  |
| अनुपेतम्   | ४. यज्ञोपवीत संस्कार से रहित       | तरवः      | १३. वृक्षों ने (उनका) |
| अपेत       | ६. अनिधकारी (तथा)                  | अभिनेदुः, | १४. उत्तर दिया था     |
| कृत्यम्,   | ५. वैदिक कर्मों के                 | तम्       | १८. उन                |
| द्वैपायनः  | ३. महर्षि वेदव्यास                 | सर्व      | १५. सभी               |
| विरह       | १. (पुत्र के) वियोग से             | भूत       | १६. प्राणियों के      |
| कातरः      | २. दु:खित                          | हृद्यम्   | १७. हृदय में स्थित    |
| आजुहाव।    | ११. पुकारने लगे थे (तथा)           | मुनिम्    | १६. शुकदेव मुनि को    |
| पुत्र      | ६. पुत्र-पुत्र                     | थानतः     | २०. (मैं) प्रणाम करता |
| 90         | the party of the                   | अस्मि ॥   | २१. हूँ               |
|            |                                    |           |                       |

श्लोकार्थ-पुत्र के वियोग से दुः खित महर्षि वैद व्यास यज्ञोपवीत संस्कार से रहित, वैदिक कर्मों के अनिधकारी तथा संन्यास लेकर जाते हुए जिन शुकदेव मुिन को पुत्र-पुत्र कहकर पुकारने लगे थे तथा शुकदेवमय होने ने वृक्षों ने उनका उत्तर दिया था; सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उन शुकदेव मुिन को मैं प्रणाम करता हूँ।

#### तृतीयः श्लोकः

नैमिषे सृतमासीनमभिवाच महामतिम्। कथामृतरसास्वादकुरालः शौनकोऽब्रवीत् ॥३॥

पदच्छेद--

नैमिषे स्तम् आसीनम्, अभिवास महामतिम्। कथा अमृत रस आस्वाद, कुशलः शौनकः अजवीत्।।

शब्दार्थ--

नैमिषे नैमिषारण्य क्षेत्र में अमृत ₹. 19. अमृत सूत जी से ३. रस को 90. स्तम् रस आसन पर बैठे हए ४. पीने में आसीनम् आस्वाद 5. प्रणाम करके अभिवाद्य 99. ५. चतुर क्रशलः परम बुद्धिमान् शीनकः ६. महर्षि शौनक ने महामतिम्। 5 अववीत्॥ कथारूपी १२. पूछा 9. कथा

श्लोकार्थ—कथारूपी अमृत रस को पीने में चतुर महिव शौनक ने नैमिषारण्य क्षेत्र में आसन पर वैठे हुए परम बुद्धिमान सूत जी से प्रणाम करके पूछा।

#### चतुर्थः श्लोकः

शौनक उवाच

अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ । सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् ॥४॥

पदच्छेद---

अज्ञान ध्वान्त विध्वंस, कोटि सूर्य सम प्रम। सुत आख्याहि कथा सारम्, ममकर्ण रसायनम्॥

शब्दार्थ--

अजान रूपी ७. तेजस्वी 9. प्रभा। अज्ञान अन्धकार का हे सूत जी (आप) सूत ध्वान्त विध्वंस विनाश करने में आख्याहि सुनावें 93. ₹. करोड़ों १२: सर्वोत्तम कथा कोटि कथासारम् 8. सूर्यं के मेरे सम 2. सूर्य ¥. कर्ण कानों को 90. सम समान रसायनम् ॥ 99. सुखकारी

श्लोकार्थ--अज्ञान रूपी अन्धकार का विनाश करने में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हे सूत जी ! आप मेरे कानों को सुखकारी सर्वोत्तम कथा सुनावें।

#### पञ्चमः श्लोकः

भिक्तज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहनिरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम्॥५॥

पदच्छेद-

भक्ति ज्ञान विराग आप्तः, विवेकः वर्धते महान्। माया मोह निरासः च, वैष्णवैः क्रियते कथम्॥

शब्दार्थ-

| भक्ति  | ٩. | भक्ति             | माया      | 99. | अज्ञान एवं   |
|--------|----|-------------------|-----------|-----|--------------|
| ज्ञान  | ₹. | ज्ञान और          | मोह       | 92. | ममता का      |
| विराग  | ₹. | वैराग्य से        | निरासः    | 93. | विनाश (कैसे) |
| आप्तः  | 8. | प्राप्त होने वाला | च         | ક.  | और           |
| विवेकः | €. | सद् विचार         | वैष्ण्यैः | 90. | वैष्णव जन    |
| वर्धते | 5. | बढ़ता है          | क्रियते   | 98. | करते हैं     |
| महान्। | ¥. | उत्तम             | कथम्॥     | 9.  | कैसे         |

श्लोकार्थ-भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाला उत्तम सद् विचार कैसे बढ़ता है और वैष्यव जन अज्ञान एवं ममता का विनाश कैसे करते हैं ?

#### षष्ठः श्लोकः

इह घोरे कली प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्।।६॥

पदच्छेद-

इह घोरे कली प्रायः, जीवः च आसुरताम् गतः। क्लेश आकान्तस्य तस्य एव, शोधने किम् परायसम्

शब्दार्थ-

| <b>1</b> 8         | 9. | इस              | गतः।        |     | हो गये हैं     |
|--------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|
| <b>र</b> ह<br>घोरे | 7. | <b>भयानक</b>    | क्लेश       | દ.  | दुःख से        |
| कली                | ₹. | कलियुग में      | आक्रान्तस्य |     | घिरे हुए       |
| प्रायः             | ¥. | अधिकतर          | तस्य एव     | 99. | उस (प्राणी) के |
| जीवः               | 8. | प्राणी          | शोधने       | 97. | उद्धार का      |
| च                  |    | इस प्रकार       | किम्        | 93. | क्या           |
| <b>अ</b> ।सुरताम्  | €. | आसुरी स्वभाव के | परायणम् ॥   | 98. | उपाय है        |

श्लोकार्थ—इस भयानक कलियुग में प्राणी अधिकतर आसुरी स्वभाव के हो गये हैं। इस प्रकार दुःख से घिरे हुए उस प्राणी के उद्धार का क्या उपाय है ?

#### सप्तमः श्लोकः

श्रेयसां यद्भवेच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् । कृष्णप्राप्तिकरं शश्वतसाधनं तद्भवाधना ॥७॥

पदच्छेद-

श्रेयसाम् यद् भवेत् श्रेयः, पावनानाम् च पावनम् । कृष्णु प्राप्तिकरम् शश्वत् , साधनम् तद् चद अधुना ॥

शब्दार्थ-

७. भगवान् श्रीकृष्ण की २. कल्याण कारियों का कुच्या श्रेयसाम् जो (उपाय) प्राप्तिकरम् प्राप्ति करने वाला यद् प्र. निरन्तर 90. हो भवेत शश्वत १३. उपाय को साधनम् श्रेयः 3. कल्याण करने वाला थ. पवित्र करने वालों को 9२. उस तद् पावनानाम् १४. बतावें ६. और वद अधुना ॥ ५. पवित्र करने वाला ११. अब (आप) पावनम् ।

इलोकार्थ—जो उपाय कल्याजकारियों का कल्याण करने वाला, पवित्र करने वालों को पवित्र करने वाला और भगवान् श्रोकृष्ण की निरन्तर प्राप्ति कराने वाला हो; अब आप उस उपाय को बतावें।

#### ऋष्टमः श्लोकः

चिन्तामणिलोंकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदम् । प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम् ॥=॥

पदच्छेद—

चिन्तामिषः लोकसुखम्, सुरद्वः स्वर्गं सम्पदम्। प्रयच्छति गुरुः प्रीतः, वैकुण्ठम् योगि दुर्लभम्॥

शब्दार्थ-

चिन्तामिणः १. पारसमिण प्रयच्छिति १०. देते हैं लोकसुखम् २. सांसारिक सुख को (तथा) गुरुः ६. गुरुदेव

सुरदुः ३. कल्पवृक्ष प्रीतः ७. प्रसन्न होने पर स्वर्ग ४. स्वर्गलोक की वैकुण्डम् ६. वैकुण्ड घाम

सम्पद्म्। ५. सम्पत्ति को (देता है किन्तु) योगिदुर्लभम्॥ ५. योगियों को कठिनाई से मिलने वाला

प्रलोकार्थं—पारसमणि सांसारिक सुख को तथा कल्पवृक्ष स्वर्गलोक की सम्पत्ति को देता है, किन्तु गुरुदेव प्रसन्न होने पर योगियों को कठिनाई से मिलने वाला वैकुष्ठधाम देते हैं।

#### नवमः श्लोकः

सुत उवाच प्रीतिः शौनक चित्ते ते ह्यतो विच्य विचार्य च। सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम् । ६॥ पदच्छेद-प्रीतिः शौनक चित्ते ते, हि अतः विचार्य च। सर्व सिद्धान्त निष्पन्नम्, संसार भय नाशनम्॥ शब्दार्थ-विचार्य विचार करके (भगवत्) प्रेम (है) प्रीतिः

9. हे शौनक 99. और च। शौनक ३. हृदय में सर्व सभी चित्ते सिद्धान्त मतों में तुम्हारे .2 ते निष्पन्नम् १० स्वीकृत ४. निश्चय ही हि इसलिए (मैं) 92. जन्म-मृत्यू के संसार अतः 93. कहता हुँ भय का विस भय 94. नाश करने वाली (कथा) नाशनभू॥ 98.

श्लोकार्थं हे शौनक ! तुम्हारे हृदय में निश्चय ही भगवत्-प्रेम है; इसलिए मैं विचार करके सभी मतों में स्वीकृत और जन्म-मृत्यु के भय का नाश करने वाली कथा कहता हूँ।

#### दशमः श्लोकः

भक्त्योचवर्धनं यच्च कृष्णसंतोषहेतुकम्। तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु ॥१०॥

पदच्छेद-

भक्ति ओघ वर्धनम् यद् च, कृष्ण संतोष हेतुकम्। तद अहम् ते अभिधास्यामि, सावधानतया शृशु ॥

शब्दार्थ-भगवद् भक्ति के हेतुकम्। कारण (है) भक्ति ₹. १०. उस (कथा) को प्रवाह को ओघ तद बढ़ाने वाली में अहम् वर्धनम ११. तुमसे १. जो (कथां) यव् अभिधास्यामि १२. कहुँगा और y. च 93. सावधान मन से श्रीकृष्ण की सावधानतया कच्य श्यु ॥ 98. सुनें ७. प्रसन्नता का संतोष

-जो कथा भगवद-भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाली और श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कारण है; मैं श्लोकार्थ-उस कथा को तुमसे कहुँगा, सावधान मन से सुनें।

#### एकादशः श्लोकः

कालव्यालमुख्यासत्रासनिणीशहेतवे। श्रीमङ्गागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम् ॥११॥

पदच्छेद--

काल व्याल मुख प्रास्त, जास निर्णाश हेतने। श्रीमन्द्रागवतम् शास्त्रम्, कलौ कीरेण भाषितम् ॥

शब्दार्थ--

काल ३. कालरूपी, द्याल ४. साँप के सुख ५. मुख का ग्रास ६. ग्रास होने के

त्रास ७. भय का निर्माश ५. विनाश हेतवे। ६. करने

शास्त्रम् कली कीरेश

श्रीमद्भागवतम्

भाषितम्॥

करने के लिए
 भीमद्भागवत

११. महापुराण को २. कलियुग में

श्री शुकदेव मुनि ने
 सुनाया है

क्लोकार्थ--श्रीगुकदेव मुनि ने कलियुग में कालरूपी साँप के मुख का ग्रास होने के भय का विनाश करने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण को सुनाया है।

#### द्वादशः श्लोकः

एतस्मादपरं किश्चिन्मनःशुद्धयै न विचते। जन्मान्तरे अवेत्पुर्यं तदा भागवतं लभेत्॥१२॥

जन्मान्तरे

पदच्छेद---

पतस्मात् अपरम् किञ्चित्, मनः शुद्धचै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम्, तदा भागवतम् लभेत्॥

शब्दार्थ--

विद्यते।

पतस्मात् २. इससे बढ़कर अपरम् ४. दूसरा (उपाय) किञ्चित् ३. कोई मनःशुद्धयौ १. मन की शुद्धि के लिए म

६. है

भवेत् ६. उदित होते हैं
पुण्यम् ५. पुण्य
तदा १०. तब
भागवतम् ११. श्रीमद्भागवत-श्रवण
सभेत्॥ १२. प्राप्त होता है

. ७. (जब) पूर्व जन्मों के

क्लोकार्थं—मन की मुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब पूर्वजन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब श्रीमद्भागवत-श्रवण प्राप्त होता है।

#### त्रयोदशः श्लोकः

परीचिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके । सुधाकुम्भं गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन् ॥१३॥

पदच्छेद---

परीक्षिते कथाम् वक्तुम्, सभायाम् संस्थिते शुके। सुधा कुम्भम् गृहीत्वा एव, देवाः तत्र समागमन्॥

शब्दार्थ--परीक्षिते कथाम्

वक्तुम्

सभायाम्

राजा परीक्षित् को
 भागवत कथा
 सुनाने के लिए

३. सुनाने के लिए ४. सभा में ६. बैठ जाने पर

संस्थिते ६. वैठ जाने पर शुक्ते। ५. शुकदेव मुनि के सुधा

कुम्भम् गृहीत्वा पव

देवाः तत्र समागमन्॥ दे. अमृत के,

भाय में लेकर
 ही
 देवगण

७. वहाँ १३. पधारे थे

श्लोकार्थ—राजा परीक्षित् को भागवत कथा सुनाने के लिये सभा में शुकदेव मुनि के बैठ जाने पर वहाँ देवगण अमृत के कलश को साथ में ले कर ही पधारे थे।

## चतुर्दशः श्लोकः

शुकं नत्वावदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुराः। कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् ॥१४॥

पदच्छेद-

शुकम् नत्वा अवदन् सर्वे, स्व कार्य कुशलाः सुरा। कथा सुधाम् प्रयच्छस्व, गुहीत्वा पव सुधाम् इमाम्॥

शब्दार्थ--

५. श्रीशुकदेव मुनि को १२. कथा रूपी शुकम् कथा ६. नमस्कार करके सुधाम् १३. अमृत नत्वा ७. बोले १४. प्रदान करें प्रयच्छस्व अवदन् ११. लेकर (हमें) सर्वे ३. सभी गृहीत्वा १. अपने कार्य-साघन में ८. कि (आप) स्वकार्य पव २. चतुर सुधाम् १०. अमृत को कुशलाः थ. देवतागण इमाम् ॥ ६. इस सुराः।

क्लोकार्थं—अपने कार्य-साधन में चतुर सभी देवतागण श्रीशुकदेव मुनि को नमस्कार करके बोले कि आप इस अमृत को लेकर हमें कथारूपी अमृत प्रदान करें।

## पञ्चदशः श्लोकः

एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामी वयं सर्वे श्रीमद्भागवतासृतम् ॥१५॥

पदच्छेद--

प्यम् विविषये जाते, सुधा राजा प्रपीयताम्। प्रपास्यामः वयम् सर्वे, श्रीमन्त्रागवत अमृतम् ॥

शव्दार्थ-

पवम् विनिमये जाते

१. इस प्रकार २. आदान-प्रदान

३. हो जाने पर

५. अमृत का सुधा ४. राजा परीक्षित् राज्ञा ξ. पान करें (तथा) प्रपीयताम् ।

प्रपास्यामः

वयम् सर्वे

श्रीमद्भागवत

अमृतम्॥

इ. श्रीमद्भागवत रूपी 90. अमृत रसं का

११. पान करेंगे

हम

सव

श्लोकार्थ-इस प्रकार आदान-प्रदान हो जाने पर राजा परीक्षित् अमृत का पान करें तथा हम सब श्रीमद्भागवत रूपी अमृत रस का पान करेंगे।

#### षोडशः श्लोकः

क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्चहास ह ॥१६॥

पदच्छेद-

क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मिराः महान्। ब्रह्मरातः विचार्य पवम्, तदा देवान् जहास ह ॥

शब्दार्थ-

क्व सुधा क्व कथा लोके क्व

काचः

क्व

७. कहाँ अमृत (और) इ. कहाँ

१०. श्रीमद्भागवत-कथा संसार में 9. कहाँ

काच (और) कहाँ

मिंगः महान्।

६. रत्न (उसी प्रकार) ५. कीमती

१३. श्री शुकदेव मुनि ने ब्रह्मरातः १२. विचार करके विचार्य

पवम् ११. इस प्रकार

१५. उस समय तदा १६. देवताओं का देवान् १७. उपहास किया था जहास

१४. प्रसिद्ध है कि 夏川

श्लोकार्थ-संसार में कहाँ काच और कहाँ कीमती रत्न ? उसी प्रकार कहाँ अमृत और कहाँ श्रीमद्भागवत-कथा ? इस प्रकार विचार करके श्री शुकदेव मुनि ने प्रसिद्ध है कि उस समय देवताओं का उपहास किया था।

#### सप्तदशः श्लोकः

अभक्ताँस्ताँश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा॥१७॥

पदच्छेद-

अभक्तान् तान् च विज्ञाय, न ददौ सः कथा अमृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता, सुराणाम् अपि दुर्लमा ॥

शब्दार्थं--

५. कथा रूपी ३. भक्तिभाव से रहित कथा अभक्तान् २. उन (देवताओं) को ६. अमृत को अमृतम्। तान् १०. श्रीमद्भागवत की श्रीमद्भागवती **£. इस प्रकार** च वार्ता ११. कथा विश्राय ४. समझ कर १२. देवताओं को ७. नहीं सुराणाम् न अपि १३. भी ८. दिया था ददौ दुर्लभा ॥ १. श्री शुकदेव मूनि ने १४. दुर्लभ (है) सः

श्लोकार्थं —श्री शुकदेव मुनि ने उन देवताओं को भक्ति-भाव से रहित समझ कर कथारूपी अमृत को नहीं दिया था। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है।

#### ऋष्टादशः श्लोकः

राज्ञो मोक्षं तथा वीच्य पुरा धानाऽपि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वातोलयत्साधनान्यजः॥१८॥

पदच्छेद—

राञ्चः मोक्षम् तथा वीच्य, पुरा घाता अपि विव्सितः। सत्यलोके तुलाम् वद्धा, अतोलयत् साघनानि अजः॥

शब्दार्थं--

विस्मितः। चिकत हो गये थे १. राजा परीक्षित् का राश्वः १०. ब्रह्मलोक में सत्यलोके २. मोक्ष मोक्षम £. तथा (उन्होंने) ११. तराजू तुलाम् तथा १२. बाँधकर ३. देखकर बद्ध्वा बीच्य ४. पूर्वकाल में **अतोलयत्** १४. तौला था पुरा साधनानि १३. (मोक्ष के) सभी साधनों को ६. ब्रह्मा जी घाता ७. भी प्र. अजन्मा अपि अजः ॥

श्लोकार्य—राजा परीक्षित् का मीक्ष देखकर पूर्वकाल में अजन्मा ब्रह्मा जी भी चिकत हो गये थे तथा उन्होंने ब्रह्मलोक में तराजू बाँचकर मोक्ष के सभी साधनों को तौला था।

#### एकोनविंशः श्लोकः

लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मधं परमं ययुः ॥१६॥

पदच्छेद---

लघूनि अन्यानि जातानि, गौरवेश इदम् सहत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे, विस्मयम् परमम् ययुः॥

शब्दार्थ---

लघूनि ३. हल्के १. उस समय तदा २. दूसरे सभी साधन त्रमुवियगाः दे. मुनि जन अन्यानि ४. पड़ गये (और) सर्वे ५. (इसे देखकर) सभी जातानि ६. गौरव के कारण विस्मयम् ११. आश्चर्य में गौरवेश ५. यह (भागवत शास्त्र) परमम् १०. महान् इद्म् १२. पड़ गये थे ७. महान् (हो गया) ययुः ॥ महत्।

श्लोकार्थ—उस समय दूसरे सभी साधन हल्के पड़ गये और यह भागवत शास्त्र गौरव के कारण महान् हो गया। इसे देखकर सभी मुनिजन महान् आश्चर्य में पड़ गये थे।

#### विंशः श्लोकः

मेनिरे भगवद् पं शास्त्रं भागवतं कतौ। पठनाच्छ्रवणात्संचो वैकुण्ठफत्तदायकम् ॥२०॥

पदच्छेद---

मेनिरे भगवत् रूपम्, शास्त्रम् भागवतम् कलौ। पठनात् श्रवखात् सद्यः, वैकुण्ठ फल दायकम् ॥

शब्दार्थ---

पाठ करने से (या) मंनिरे माना था 9. पठनात् कथा सुनने से (यह) भगवान् का अवणात् भगवत् इ. तत्काल ४. स्वरूप रूपम् सद्यः १०. परम पुरुषार्थ मोक्ष महापुराण को वैकुण्ठ ₹. शास्त्रम् फल को (महर्षियों ने) श्रीमद्भागवत 99. 9. भागवतम् फल देने वाला (है) कलौ। कलियुग में (इसका) दायकम्॥ 97.

श्लोकार्थ - पहिषयों ने श्रोमद्भागवत महापुराण को भगवान का स्वरूप माना था । किलयुग में इसका पाठ करने से या कथा सुनने से यह तत्काल परम पुरुषार्थ मोक्ष फल को देने वाला है ।

#### एकविंशः श्लोकः

सप्ताहेन अनं चैतत्सर्वथा मुक्तिदायकम्। शनकाचैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः ॥२१॥

पदच्छेद-

सप्ताहेन श्रुतम् च पतत्, सर्वथा मुक्ति दायकम्। शनक आदौः पुरा प्रोक्तम्, नारदाय दया परैः॥

शब्दार्थं-सप्ताहेन २. सप्ताह-विधि से १०. सनक शनक आद्यै: ३. सुनने पर ११. आदि कुमारों ने श्रुतम् १२. इसे सत्ययुग में च पुरा पतत् १. यह (महापुराण) प्रोक्तम् १४. कहा था ४. नि:सन्देह १३. देवर्षि नारद से सर्वथा नारदाय मुक्ति ५. मोक्ष दया परैः॥ इ. करुणा

६. देने वाला (है)

श्लोकार्थं — यह महापुराण सप्ताह-विधि से सुनने पर नि:सन्देह मोक्षं देने वाला है। सत्ययुग में करुणा-परायण सनक आदि कुमारों ने इसे देवीं नारद से कहा था।

परायण

#### द्वाविंशः श्लोकः

ब्रह्मसंबन्धाच्छ्रुतमेतत्सुर्खिणा। सप्ताहश्रवणविधिः क्रमारैस्तस्य भाषितः ॥२२॥

पदच्छेद---

दायकम् ।

यद्यपि ब्रह्म संबन्धात्, श्रुतम् पतत् सुर्रार्षणा। सप्ताद्द श्रवण विधिः, कुमारैः तस्य भाषितः॥

शब्दार्थं-

यद्यपि ४. यद्यपि सप्ताह **द.** सप्ताह १. ब्रह्मा जी से **६**. सुनने की त्रह्य श्रवरा सम्बन्धात् २. (पिता-पुत्र) संबन्ध के कारण विधिः १०. विधि को ६. सुना था (तथापि) ११. सनकादि कुमारों ने (ही) श्रुतम् कुमारैः इस (महापुराण) को (उन्हीं से) पतत् तस्य 9. इस (भागवत) के ३. देविष नारद ने सुर्रावेषा । भाषितः॥ १२. बताई है

श्लोकार्थ- ब्रह्मा जी से पिता-पुत्र संबन्ध के कारण देविष नारद ने यद्यपि इस महापुराण को उन्हीं से सुना था, तथापि इस भागवत के सप्ताह सुनने की विधि को सनकादि कुमारों ने ही बताई है।

#### त्रयोविंशः ख्लोकः

शौनक उवाच

लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च। विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह ॥२३॥

पदच्छेद---

लोक विश्रह मुक्तस्य, नारद्स्य अस्थिरस्य च। विधि श्रवे कुतः शीतिः, संयोगः कुत्र तैः सह ॥

शब्दार्थ---

 सुनने में लोक 9. सांसारिक थवे cs. प्रपंच से विग्रह कृतः १०. रुचि (हुई तथा) प्रीतिः ३. रहित मुक्तस्य १४. भेंट (हुई) संयोगः ६. देवर्षि नारद की नारदस्य 93. कहाँ पर अस्थिरस्य ५. एक जगह न टिकने वाले कुत्र

च। ४. और तै: ११. उन (सनकादि कुमारों) के विधि ७. सप्ताह-विधि सह॥ १२. साथ

श्लोकार्थ — सांसारिक प्रपंच से रहित और एक जगह न टिकने वाले देवींच नारद की सप्ताह-विधि सुनने में कैसे रुचि हुई तथा उन सनकादि कुमारों के साथ कहाँ पर भेंट हुई ?

#### चतुर्विंशः श्लोकः

सूत उवाच

अत्र ते कीर्तियिष्यामि भिक्तयुक्तं कथानकम्। शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्यं च।।२४॥

पदच्छेद---

अत्र ते कीर्तियण्यामि, भक्ति युक्तम् कथानकम्। शुकेन मम यत् प्रोक्तम्, रहः शिष्यम् विचार्य च॥

शब्दार्थ---

इस विषय में (मैं) 99. मुझसे अत्र सम ते आपको ६. जिसे यत् कीर्तयिष्यामि कहुँगा प्रोक्तम् १३. कहा था १२. एकान्त में भक्तियुक्तम् ₹. भक्ति-भाव से भरी रहः शिष्य शिष्यम कथानकम्। 8. एक कथा श्रकेन श्री शुकदेव मूनि ने विचार्य 90. समझ कर 9. च॥ 5. अपना

श्लोकार्थं — इस विषय में मैं आपको भक्ति-भाव से भरी एक कथा कहूँगा; जिसे श्री शुकदेव मुनि ने अपना शिष्य समझ कर मुझसे एकान्त में कहा था।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः। सत्सङ्गार्थं समायाता दहशुस्तत्र नारदम्॥२५॥

पदच्छेद--

पकदा हि विशालायाम्, चत्वारः ऋषयः अमलाः। सत्सङ्गार्थम् समायाताः, ददृशः तत्र नारदम्॥

#### शब्दार्थ--

सत्संग के लिए सत्सङ्गार्थम् पकदा २. एक बार ८. पधारे (और) समायाताः 9. प्रसिद्ध है कि हि विशालायाम् ३. विशाला नाम की नगरी में ११. देखे द्दशुः ५. (सनकादि) चारों ક. वहाँ पर तत्र चत्वारः देवर्षि नारद को ६. कुमार नारदम्॥ 90. ऋषयः

अमलाः। ४. निर्मल मन वाले

श्लोकार्थ — प्रसिद्ध है कि एक वार विशाला नाम की नगरी में निर्मल मन वाले सनकादि चारों कुमार सत्संग के लिए पधारे और वहाँ पर देविष नारद को देखे।

## षड्विंशः श्लोकः

कुमारा ऊचुः

कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥२६॥

पदच्छेद-

कथम् ब्रह्मन् दीनमुखः, कुतः चिन्ता आतुरः भवान्। स्वरितम् गम्यते कुत्र, कुतः च आगमनम् तव॥

#### शब्दार्थं---

शीघ्रता से v. क्यों (हैं) त्वरितम् कथम् जा रहे हैं १. हे देवांष ! गम्यते 90. ब्रह्मन् દે. कहाँ ३. उदास-मुख दीनमुखः कुत्र प्र. किस 97. कहाँ से कुत: कुतः ६. शोक से 99. तथा चिन्ता आगमनम् 98. आना (हो रहा है) व्याकुल (हैं और) **अ।तुरः** 93. आपका २. आप तव॥ भवान्।

श्लोकार्थं — हे देविष ! आप उदास-मुख क्यों हैं ? किस शोक से व्याकुल हैं ? और शीघ्रता से कहाँ जा रहें हें ? तथा कहाँ से आप का आना हो रहा है ?

#### सप्तविंशः श्लोकः

इदानीं शुन्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः। तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचिनं वद कारणम् ॥२७॥

पदच्छेद-

इदानीम् ग्रन्यचित्तः असि, गत वित्तः यथा जनः। तव इदम् मुक्त सङ्गस्य, न उचितम् वद् कारणम् ॥

शब्दार्थ-

इ. आपकी इदानीम् ५. इस समय (आप) तव शुन्य चित्तः १०. यह (दशा) ६. उदास मन इद्स असि मुक्त संगस्य दः आसक्ति-रहित १२. नहीं (है अतः) २. चोरी चला गया हो उस गत वित्तः **उचितम्** ११. उचित जिसका धन १४. बतावें यथा समान वद

व्यक्ति के 93. (इसका) कारण कारणम्॥ श्लोकार्थ--जिसका धन चोरी चला गया हो, उस व्यक्ति के समान इस समय आप उदास मन हैं। आसक्ति-रहित आपको यह दशा उचित नहीं है; अतः इसका कारण बतावें।

#### अष्टाविंशः श्लोकः

नारद उवाच

जनः।

अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥२८॥

पदच्छेद-

अहम् तु पृथिवीम् यातः, ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम् इति । पुष्करम् च प्रयागम् च, काशीम् गोदावरीम् तथा ॥

शब्दार्थे-

५. मैं अहम् पुष्कर क्षेत्र पुष्करम् और ६. वहाँ 99. पृथिवीम् पृथ्वीलोक प्रयागम् १०. प्रयाग राज तथा यातः ७. गया काशी क्षेत्र 97. ४. जानकर काशीम् शात्वा

नासिक तीर्थ में भी (यात्रा की) सर्वोत्तमाम् २. सबसे उत्तम (है) गोदावरीम् 98.

इति। 93. एवम् ऐसा तथा॥

क्लोकार्थं — पृथ्वी लोक सबसे उत्तम है, ऐसा जानकर मैं वहाँ गया तथा पुष्कर क्षेत्र, प्रयाग राज और काशी क्षेत्र एवम् नासिक तीर्थ में भी यात्रा की।

#### एकोनत्रिंशः श्लोकः

हरिचेत्रं कुरुचेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्। एवमादिषु तीर्थेषु श्रममाण इतस्ततः॥२६॥

पदच्छेद---

हरिक्षेत्रम् कुरुक्षेत्रम्, श्रीरङ्गम् सेतुबन्धनम्। एवम् आदिषु तीर्थेषु, अममाणः इतः ततः॥

शब्दार्थ-

५. इसी प्रकार के (मैं) हरिद्वार हरिक्षेत्रम् पवम् आदिषु २. कुरुक्षेत्र ६. अन्य कुरक्षेत्रम् ७. तीर्थों में ३. श्रीरङ्गम् तीर्थेषु श्रीरङ्गम् ४. रामेश्वरम् (तथा) भ्रमण करता रहा सेतुबन्धनम्। भ्रममाणः इधर-उधर इतः ततः ॥

श्लोकार्थ-में हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्गम्, रामेश्वरम् तथा इसी प्रकार के अन्य तीर्थों में इधर-उधर भ्रमण करता रहा ।

#### त्रिंशः श्लोकः

नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनस्संतोषकारकम् । कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना ॥३०॥

पदच्छेद—

न अपश्यम् कुत्रचित् शर्म, मनः संतोष कारकम्। कलिना अधर्म मित्रेण, धरा इयम् बाधिता अधुना॥

शब्दार्थ-

११. कलियुग ने ६. नहीं कलिना अधर्म ७. देखी (क्योंकि) इ. पाप के अपश्यम् मित्रेण १०. साथी कहीं पर कुत्रचित् १३. पृथ्वीको ४. शान्ति (मैंने) धरा शर्म 97. (किन्तु) मन इस इयम् मनः बाधिता पीड़ित (कर रखा है) 98. प्रसन्न संतोष करने वाली आजकल अधुना ॥ कारकम।

क्लोकार्थ — किन्तु मन प्रसन्न करने वाली शान्ति मैंने कहीं पर नहीं देखी, क्योंकि आजकल पाप के साथीं किलयुग ने इस पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है।

#### एकत्रिंशः श्लोकः

सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते । उद्रम्भरिणो जीवा वराकाः कृटभाषिणः ॥३१॥

पदच्छेद-

सत्यम् न अस्ति तपः शीचम्, द्या दानम् न विद्यते । उदरम्भरिखः जीवाः, वराकाः कृट

शब्दार्थ—

दानम्

(आजकल पृथ्वी पर) सत्य प. नहीं 9. सत्यम् न नहीं विद्यते। न उद्रम्भरिणः १२. पेट भरने वाले (और) अस्ति ₹. है जीवाः ११. त्राणी तपः तपस्या १०. अभागे शौचम् **X.** श्रद्धता वराकाः €. करुणा (और) द्या 93. कुट

बोलने वाले (हो गये हैं) श्लोकार्थं - आजकल पृथ्वी पर सत्य नहीं है। तपस्या, शुद्धता, करुणा और त्याग भी नहीं है। अभागे प्राणी पेट भरने वाले और झुठ बोलने वाले हो गये हैं।

भाषिणः।

98.

## द्वात्रिंशः श्लोकः

मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ख्पद्रताः। पाखरडिनरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ॥३२॥

पदच्छेद-

मन्दाः सुमन्द मतयः, मन्द भाग्याः हि उपद्वताः। पाखण्ड निरताः सन्तः, विरक्ताः स परित्रहाः ॥

शब्दार्थ-

ढोंग में (आजकल प्राणी) आलसी सन्दाः पाखण्ड अतिमूढ़ लगे हुए निरताः .5. सुमन्द ३. बुद्धिवाले सतय: ક. साघु जन सन्तः

त्यागी होते हुए (भी) **सन्द्भाग्याः** 8. भाग्यहीन विरकाः 90. सब कुछ ग्रहण करने वाले (हैं) हि और सपरिप्रहाः ॥ 99.

उगद्वताः। €. उपद्रव-ग्रस्त (हैं)

त्याग (भी)

9.

म्लोकार्थ-आजकल प्राणी आलसी, अति मूढ़ बुद्धिबाले, भाग्यहीन और उपद्रव-प्रस्त हैं। ढोंग में लगे हुए साघुजन त्यागी होते हुए भी सब कुछ ग्रहण करने वाले हैं।

फा०--३

#### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः। कन्याविक्रियणो लोभादम्पतीनां च कल्कनम्।।३३॥

पदच्छेद-

तरुणी प्रभुता गेहे, श्यालकः बुद्धि दायकः। कन्या विकथिणः लोभात्, दम्पतीनाम् च कल्कनम्॥

शब्दार्थं-

तरुणी २. युवती स्त्री का ७. कन्या कन्या वंचने वाले (हो गये हैं) ३. शासन (है) विक्रयिणः प्रभुता ६. लोभ के कारण (लोग) गेहे (आजकल) घर में लोभात् १०. पति-पत्नी में (परस्पर) द्रपतीनाम् ४. साला श्यालकः और बुद्धिदायकः । ५. सलाह देने वाला (है) ξ. ११. कलह (है) कल्कनम् ॥

श्लोकार्थ-आजकल घर में युवती स्त्री का शासन है, साला सलाह देने वाला है, लोभ के कारण लोग कन्या वेचने वाले हो गये हैं और पित-पत्नी में परस्पर कलह है।

#### चतुस्त्रिंशः श्लोकः

आश्रमा यवनै रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा। देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नेष्टानि श्रुरिशः ॥३४॥

पदच्छेद--

आश्रमाः यवनैः रुद्धाः, तीर्थानि सरितः तथा। देवता आयतनानि अत्र, दुष्टैः नष्टानि सूरिशः॥

शब्दार्थ--

४. आश्रमों को १०. देव देवता **बाश्रमाः** ११. मन्दिरों को ३. मुसलमानों ने यवनैः आयत नानि यहाँ (आजकल) ७. अधिकार में ले लिया है अत्र रुद्धाः दुष्टै: तीर्थानि प्र. तीर्थों को (और) ₹. दुष्ट नष्टानि १२. नष्ट कर दिया है सरितः नदियों को मुरिशः ॥ **दे**. बहुत से तथा तथा।

श्लोकार्यं—यहाँ आजकल दुष्ट मुसलमानों ने आश्रमों को, तीर्थों को और निदयों को अधिकार में ले लिया है तथा बहुत से देव-मन्दिरों को नष्ट कर दिया है।

#### पञ्चित्रंशः श्लोकः

न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सित्क्यो नरः। किविदावानलेनाच साधनं भस्मतां गतम् ॥३५॥

पदच्छेद-

न योगी न पव सिद्धः वा, न वानी सित्कयः नर। कित द्वानलेन अध, साधनम् भरमताम् गतम्॥

शब्दार्थ-

| न      | ₹.        | न               | सतिक्रयः | cr.         | सदाचारी     |
|--------|-----------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| योगी   | ₹.        | योगीजन (रहे और) | नरः।     | 90.         | मनुष्य (भी) |
| न      | ૪.        | न               | किंच     | 92.         | कलियुग रूपी |
| ण्व    | ₹.        | /               | दावानलेन | 93.         | दावाग्नि से |
| सिद्धः | ሂ.        | सिद्ध महात्मा   | अद्य     | 9.          | आजकल        |
| वा     | <b>9.</b> | तथा             | साधनंम्  | 98.         | सारे उपाय   |
| न      | 99.       | नहीं (हैं)      | भस्मताम् | <b>૧</b> ૫. | नव्ट        |
| ज्ञानी | 5.        | ज्ञानी (और)     | गतम्॥    | 98.         | हो गये हैं। |

श्लोकार्थ—आजकल न योगीजन रहे और न सिद्ध महात्मा ही हैं तथा ज्ञानी और सदाचारी मनुष्य भी नहीं हैं। किलयुग-रूपी दावाग्नि से सारे उपाय नष्ट हो गये हैं।

## षट्त्रिंशः श्लोकः

अदृश्का जनपदाः शिवश्का द्विजातयः। कामिन्यः केशश्किन्यः सम्भवन्ति कत्नाविह ॥३६॥

पदच्छेद—

अह श्रुलाः जनपदाः, शिव श्रुलाः द्विजातयः। कामिन्यः केश श्रुलिन्यः, सम्भवन्ति कली इत्।

शब्दार्थ—

| याज्यान    |    |                     |               |      |                        |
|------------|----|---------------------|---------------|------|------------------------|
| अट्ट       | 8. | अनाज                | कामिन्यः      | 5.   | सुन्दरी स्त्रियाँ      |
| श्रुलाः    | ሂ. | बेचने वाले          | केशग्रुलिन्यः | દ્ધ. | वेश्यावृत्ति करने वाली |
| जनपदाः     | ₹. | नगरवासी             | सम्भवन्ति     | 90.  | हो रही हैं             |
| शिवश्रलाः  | 9. | वेद बेचने वाले (और) | कली           | ₹.   | कलियुग में             |
| द्विजातयः। | ξ. | ब्राह्मण            | दह ॥          | ٩.   | इस समय                 |

श्लोकार्थ-इस समय कलियुग में नगरवासी अनाज बेचने वाले, ब्राह्मण वेद बेचने वाले और सुन्दरी स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति करने वाली हो रही हैं।

#### सप्तत्रिंशः श्लोकः

एवं पश्यन् कलेदोंबान् पर्यटन्नवनीमहम्। यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्॥३७॥

पदच्छेद-

एवम् पश्यन् कलेः दोषान्, पर्यटन् अवनीम् अहस् । यामुनम् तटम् आपन्नः, यत्र लीला हरेः असृत्॥

शब्दार्थ-

यामुनम् ५. यमुना नदी के पवम् १. इस प्रकार ४. देखता हुआ (तथा) २. कलियुग के तटम् ६. तट पर (वृन्दावन में) आपन्नः १०. पहुँच गया पश्यन् कलेः ११. जहाँ पर दोषान् ३. दुर्गुणों को यत्र लीला १३. लीलायें पर्यटन ६. घूमता हुआ १२. भगवान् श्रीकृष्ण की ५. पृथ्वी पर हरे: अवनीम् १४. हुई थीं अहम्। अभृत्॥

श्लोकार्थ—इस प्रकार किलयुग के दुर्गुणों को देखता हुआ तथा पृथ्वी पर घूमता हुआ मैं यमुना नदी के तट पर वृन्दावन में पहुँच गया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलायें हुई थीं।

#### ऋष्टात्रिंशः श्लोकः

तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीरवराः। एका तु तक्षणी तत्र निषयणा विन्नमानसा ॥३८॥

पदच्छेद—

तत्र आश्चर्यम् मया दृष्टम्, श्रूयताम् तद् मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र, निषण्णा खिन्न मानसा॥

शब्दार्थ-

 १. हे मुनिवरों ! वहाँ पर मुनीश्वराः। १०. एक **आश्चर्यम्** ሂ. आश्चर्य पका ४. जो र्मेन तु मया ११. युवती स्त्रो ६. देखा तरुणी द्रष्टम् ६. वहां पर सुनें 5. तत्र श्र्यताम् १३. बैठी हुई थी उसे (आप) निषण्णा 9. तब् खिलमानंसा ॥ १२. उदास मन से

श्लोकार्थं—हे मुनिवरों ! मैंने वहाँ पर जो आश्चयं देखा; उसे आप सुनें । वहाँ पर एक युवती स्त्री उदास मन से बैठी हुई थी ।

#### एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

वृद्धौ द्वौ पतितौ पारवें निःरवसन्तावचेतनौ । सुअूषन्ती प्रवोधन्ती रुदती च तयोः पुरः ॥ ३६ ॥

पदच्छेद-

वृद्धौ ह्यौ पतितौ पार्वे, निःश्वसन्तौ अचेतनी । गुश्रूपन्ती प्रबोधन्ती, उदती च तयोः पुरः॥

शब्दार्थ-

वृद्धी ५. वूढ़े व्यक्ति गुश्रूपन्ती प्रतिका भेवा करती हुई द्धी ४. दो प्रवोधन्ती ५. (उन्हें) जगाती हुई ६. पड़े हुए थे १. (उसके) पास में पतितौ रुद्ती १२. रो रही थी पार्श्वे ७. और (वह युवती) च निश्वसन्ती २. जोर से साँस लेते हए तयोः १०. उनके अचेतनी । ३. मूर्च्छत अवस्था में पुरः॥ ११. सामने

थलोकार्थ--उसके पास में जोर से साँस लेते हुए मूच्छित अवस्था में दो बूढ़े व्यक्ति पड़े हुए थे और वह युवती उनकी सेवा करती हुई, उन्हें जगाती हुई उनके सामने रो रही थी।

#### चत्वारिंशः श्लोकः

दशदिक्षु निरीचन्ती रचितारं निर्जं वपुः। वीज्यमाना शतस्त्रीभिबोध्यमाना मुहुर्मुहुः॥४०॥

पदच्छेद--

दश दिक्षु निरीक्षन्ती, रक्षितारम् निजम् वपुः। वीज्यमानाशत स्त्रीभिः, बोध्यमाना मुद्धः मुद्धः॥

शब्दार्थ--

दशदिक्षु ४. दसों दिशाओं को वीज्यमाना ५. हवा की जाती हुई (और उनसे) निरीक्षन्ती ५. निहारती हुई (वह युवती) शत ६. सैकड़ों रिक्षतारम् ३. रखवाले की खोज में (मानों) स्त्रीभिः ७. स्त्रियों से

निजम् १. अपने बोध्यमाना १०. समझाई जा रही थी वपुः। २. शरीर के मुडः मुडः॥ ६. बार-बार

वपुः। २. शरीर के मुद्दुः मुद्दुः॥ ६. बार-बार

श्लोकार्थं—अपने शरीर के रखवाले की खोज में मानों दसों दिशाओं को निहारती हुई वह युवती सैकड़ों स्त्रियों से हवा की जाती हुई और उनसे बार-बार समझाई जा रही थी।

#### एकचत्वारिंशः श्लोकः

हष्ट्वा दूराद्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम्। मां हष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्नला चान्नवीद्वचः॥४१॥

पदच्छेद--

हन्द्वा दूरात् गतः सः अहम्, कौतुकेन तद् अन्तिकम्। माम् हन्द्वा च उत्थिता बाला, विह्वला च अववीत् वचः॥

शब्दार्थ--

१०. देखकर ४. देखकर हष्ट्वा हण्या १२. और ३. दूर से दूरात् उत्थिता ११. खड़ी हो गयी ७. गया गतः ५. (बह) युवती १. सो वाला सः २. मैं १३. व्याकुल होकर अहम् विह्नला कौतुकेन ५. कौतूहल के कारण १४. यह तद् अन्तिकम्। ६. उसके पास १६. बोली अववीत् ६. मुझे वचः ॥ १४. वचन माम्

श्लोकार्थ—सो मैं दूर से देखकर कौतूहल के कारण उसके पास गया। वह युवती मुझे देखकर खड़ी हो गयी और व्याकुल होकर यह वचन बोली।

#### द्विचत्वारिंशः श्लोकः

भो भोः साधो च्रणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय । दर्शनं तव लोकस्य सर्वधाघहरं परम् ॥४२॥

पदच्छेद—

भो भोः साधो क्षणम् तिष्ठ, मत् चिन्ताम् अपि नाशय । दर्शनम् तव लोकस्य, सर्वथा अघ हरम् परम् ।।

शब्दार्थ--

प्रकरें भो भोः हे हे नाशय। साघो २. महात्माजी ! दर्शनम् १०. दर्शन ३. क्षण भर तव **द.** आपका क्षणम् लोक स्य ११. लोगों का तिष्ठ ४. रकें सर्वथा १२. सदा के लिए ६ मेरे मत् १४. पाप नाशक (है) ७. शोक को चिन्ताम् अघहरम् परम् ॥ १३. सर्वोत्तम प्र. और अपि

श्लोकार्थं—हे-हे महात्मा जी ! क्षण भर रुकें और मेरे शोक को दूर करें। आप्रका दर्शन लोगों का सदा के लिए सर्वोत्तम पाप-नाशक है।

#### त्रिचत्वारिंशः रलोकः

बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिभीविष्यति । यदा भाग्यं भवेद्भृशि भवतो दर्शनं तदा ॥४३॥

पदच्छेद---

बहुधा तव वाक्येन, दुःख शान्तिः भविष्यति । यदा भाग्यम् भवेत् भूरि, भवतः दशैनम् तदा ॥

शब्दार्थ--

३. अधिकतर वहुधा न. सीभाग्य भाग्यम् १. आपकी भवेत् दे. होता है तव वाक्येन २. वाणी से भूरि ७. वड़ा दुःखशान्तिः ४. दुःखों का नाश ११. आपका भवतः भविष्यति। ५. होगा दर्शनम् १२. दर्शन (होता है)

यदा ६. जब तदा॥ १०. तव

श्लोकार्थ-आपकी वाणी से अधिकतर दुःखों का नाश होगा। जब बड़ा सौभाग्य होता है तब आपका दर्शन होता है।

## चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

नारद उवाच

कासि त्वं काविमी चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः। वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्।।४४॥

पदच्छेद—

का आसि त्वम् की इमी च इमाः, नार्यः काः पद्मलोचनाः। वद देवि सविस्तार म्, स्वस्य दुःखस्य कारणम्॥

शब्दार्थ---

**१०. कौन (हैं)** २. कौन का काः असि ३. हो पद्मलोचनाः । **5.** कमल नयनी १६. बताओ १. तुम त्वम् वद कौ **99. हे देवि !** ५. कौन (हैं) देवि ४. ये दोनों १२. विस्तार-पूर्वक इमी सविस्तारम् १३. अपने ६. और च स्वस्य ७. ये इमाः १४. दुःख का दुःखस्य ६. स्त्रियाँ नार्यः १४. कारण कारणम्॥

प्लोकार्थ -- तुम कौन हो ? ये दोनों कौन हैं ? और ये कमल-नयनी स्त्रियाँ कौन हैं ? हे देवि ! विस्तार-पूर्वक अपने दु:ख का कारण बताओ ।

#### पञ्चचत्वाशिंशः श्लोकः

बालोवाच

अहं भक्तिरिति ख्याता इमी से तनयी मती। ज्ञानवैराग्यनामानी कालयोगेन जर्जरी ॥४५॥

पदच्छेद--

अहम् भक्तिः इति ख्याता, इसौ से तनयौ सतौ। श्वान वैराग्य नामानी, काल योगेन जर्जरी॥

शब्दार्थ-

9. मैं मतौ। १४. कहे जाते हैं अहम् २. भक्ति भक्तिः ५. ज्ञान और ञ्चान ६. वैराग्य इति वैराग्य ३. इस नाम से ४. प्रसिद्ध (हूँ) नामानी ७. नाम से ख्याता ११. ये दोनों इमी समय के काल मे 92. मेरे योगेन प्रभाव से जर्जरी। तनयौ 93. पुत्र १०. अत्यन्त वृद्ध

श्लोकार्थ—-मैं भक्ति इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। ज्ञान और वैराग्य नाम से समय के प्रभाव से अत्यन्त वृद्ध ये दोनों मेरे पुत्र कहे जाते हैं।

## षट्चत्वारिंशः श्लोकः

गङ्गाचाः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः। तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि॥४६॥

पदच्छेद-

गङ्गा आद्याः सरितः च इमाः, मत् सेवार्थम् समागताः। तथापि न च मे श्रेयः, सेवितायाः सुरैः अपि॥

शब्दार्थ-

३. गंगा इत्यादि तथापि इस प्रकार गङ्गा आद्याः ४. नदियाँ 93. नहीं (है) सरितः न ७. किन्तु 9. तथा च २. ये मे श्रेयः १२. मुझे सुख-शान्ति इमाः १०. सेवा किये जाने पर ५. मेरी सेवा के लिये संवितायाः मत्सेवार्थम् **सुरैः** ६. आई हैं કે. देवताओं से समागताः। अपि ॥ ११. भी

श्लोकार्थ—तथा ये गङ्गा इत्यादि निदयाँ मेरी सेवा के लिये आई हैं; किन्तु इस प्रकार देवताओं से सेवा किये जाने पर भी मुझे सुख-शान्ति नहीं है।

#### सप्तचत्वारिंशः रलोकः

इदानीं श्रृण मद्वातीं सचित्तस्वं तपोधन। बार्ता में वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमाबह ॥४७॥

पदच्छेद---

इदानीम् श्रुणु मत् वार्ताम्, सचित्तः त्वम् तपोधन । चार्ता मे वितता अपि अस्ति, ताम् श्रुत्वा सुखम् आचह ॥

शब्दार्थ—

६. मेरी इदानीम् अव वितता ११. लम्बी-चौडी सुनें श्यु प्. मेरी अपि यद्यवि सत् वार्ताम् अस्ति १२. है (तो भी) ६. वात सचित्तः १३. उसे ४. मन लगाकर ताम् श्रुत्वा १४. सुनकर (आप) .३. आप त्वम् तपोधन। हे तपस्वी जी ! 9. सुखम् १५. प्रसन्नता वाती आवह ॥ 90. बात १६. प्राप्त करेंगे

धलोकार्थ—हे तपस्वी जी ! अब आप मन लगाकर मेरी वात सुनें। यद्यपि मेरी वात लम्बी-चौड़ो है तो भी उसे सुनकर आप प्रसन्नता प्राप्त करेंगे।

#### श्रष्टचत्वारिंशः श्लोकः

उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता। क्वचित्क्वचित्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता॥४८॥

पदच्छेद—

उत्पन्ना द्रविडे सा अहम्, वृद्धिम् कर्णाटके गता । क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णताम् गता ॥

शब्दार्थ--

४. उत्पन्न हुई ७. प्राप्त की (तथा) उत्पन्ना गता। दक्षिण द्रविड देश में क्वचित् क्वचित् द. कहीं-कहीं द्रविडे महाराष्ट्रे (भक्ति नाम से) वही ક્. महाराष्ट्र में (और) ٩. सा गुर्जरे १०. गुजरात में ₹. र्मे अहम् जीर्णताम् वृद्धिम् ११. वृद्धावस्था को €. युवावस्था १२. प्राप्त हुई थी कर्णाटके कर्णाटक प्रान्त में गवा॥ ሂ.

श्लोकार्थ — भक्ति नाम से वही मैं दक्षिण द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्णाटक प्रान्त में युवावस्था प्राप्त की तथा कहीं-कहीं महाराष्ट्र में और गुजरात में वृद्धावस्था को प्राप्त हुई थी।

#### एकोनपञ्चाशः श्लोकः

तत्र घोरकलेयोंगात् पाखरडैः खरिडताङ्गका । दुर्घलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम् ॥४६॥

पदच्छेद-

तत्र घोर कलेः योगात्, पाखण्डैः खण्डित अङ्गका। दुर्वला अहम् चिरम् याता, पुत्राभ्याम् सह मन्दताम्॥

शब्दार्थ-

| तत्र     | ٩.        | वहाँ पर                   | दुर्बला      | 97. | कमजोर (और)       |
|----------|-----------|---------------------------|--------------|-----|------------------|
| घोर      | ₹.        | भयंकर                     | अहम्         | ٦.  |                  |
| कलेः     | 8.        | कलियुग के                 | चिरम्        | 99. | बहुत काल तक      |
| योगात्   | <b>¥.</b> | प्रभाव से                 | याता         | 98. | रही              |
| पाखण्डैः | ξ.        | पाखण्डियों के द्वारा      | पुत्राभ्याम् | 숙.  | दोनों पुत्रों के |
| खण्डित   | 5.        | भङ्ग कर दिये जाने के कारण | सह           | 90. | साथ              |
| अङ्गका । | 9.        | अंगों को                  | मन्दताम् ॥   | 93. | निस्तेज          |

श्लोकार्थ—वहाँ पर मैं भयंकर कलयुग के प्रभाव से पाखण्डियों के द्वारा अंगों को भंग कर दिये जाने के कारण दोनों पुत्रों के साथ बहुत काल तक कमजोर और निस्तेज रही।

#### पञ्चाशः श्लोकः

षृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूषिणी। जाताहं युवती सम्यक्प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् ॥५०॥

पदच्छेद---

वृन्दावनम् पुनः प्राप्य, नवीना इव सुक्षिणी। जाता अहुम् युवती सम्यक्, प्रेष्टक्षा तु साम्प्रतम्॥

शब्दार्थ--

| <b>बृ</b> न्दावनम् | ٩. | (तदनन्तर) वृन्दावन | अहम्        | ₹.  | र्में               |
|--------------------|----|--------------------|-------------|-----|---------------------|
| पुनः               |    | फिर से             | युवती       | છ.  | •                   |
| प्राप्य            | ٦. | आकर                | सम्यक्      | 99. | भलीभाँति            |
| नवीना इव           | ξ. | नई सो              | श्रेष्ठकपा  | 92. | कमनीय रूपवाली (हुँ) |
| सुकपिणी।           | ¥. | सुन्दर रूप वाली    | उ           | 90. |                     |
| जाता               | 5. | हो गयी (और)        | साम्प्रतम्॥ | ક.  | अब                  |

इलोकार्थं—तदनन्तर वृन्दावन आकर मैं फिर से सुन्दर रूपवाली नई सी युवती हो गयी और अब तो भली-भाँती कमनीय रूप-वाली हूँ।

#### एकपञ्चाशः श्लोकः

इमी तु शियतावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः अमात्। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ॥५१॥

पदच्छेद---

इमी तु शयितौ अञ, सुतौ मे वित्तश्यतः अमात्। इदम् स्थानम् परित्यज्य, विदेशम् गम्यते मया॥

शब्दार्थ--

इमी ५. ये दोनों ७. परिश्रम के कारण श्रमात्। १. किन्तु १०. इस त्र इद्ध ३. सोये हुए शयितौ ११. स्थान को स्थानम् २. यहाँ पर परित्यज्य १२. छोड़कर अत्र सुती . ६. पुत्र ४. मेरे विदेशम् १३. दूसरे स्थान पर मे गम्यते 98. जा रही हुँ क्लेश पा रहे हैं (अतः) क्लिश्यतः सया ॥

श्लोकार्थ — किन्तु यहाँ पर सोये हुए मेरे ये दोनों पुत्र परिश्रम के कारण क्लेश पा रहे हैं, अतः मैं इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रही हैं।

#### द्विपञ्चाशः श्लोकः

जरठत्वं समायाती तेन दुःखेन दुःखिता । साहं तु तरुणी कस्मात्सुती वृद्धाविमी कुतः ॥५२॥

पदच्छेद--

जरठत्वम् समायातौ, तेन दुःखेन दुःखिता। सा अहम् तु तरुणी कस्मात्, सुतौ वृद्धौ इमी कुतः॥

शब्दार्थ—

(ये दोनों) बुढ़ापे को कि जरठत्वम् ξ. ন্ত समायाती प्राप्त हो गये हैं ₹. तरुणी ६. युवती तेन अतः कस्मात् 90. क्यों (हूँ तथा) दुःखेन ४. दु:ख से 97. सुती पुत्र चुम्खिता। पीड़ित (हैं) ሂ. वृद्धी 93. वृद्ध ये दोनों 99. सा वही इमी क्यों (हैं) अहम् र्मे 98. कुतः॥

श्लोकार्थं—ये दोनों बुढ़ापे को प्राप्त हो गये हैं; अतः दुःख से पीड़ित हूँ कि वही मैं युवती क्यों हूँ तथा ये दोनों पुत्र वृद्ध क्यों हैं ?

#### त्रिपञ्चाशः श्लोकः

त्रयाणां सहचारित्वाद्वैपरीत्यं कुतः स्थितम्। घटते जरठा याता तरुणौ तनयाविति ॥५३॥

पदच्छेद

त्रयाणाम् सहचारित्वात् , वैपरीत्यम् कुतः स्थितम् । तरुणी तनयी घटते माता. जरठा

शब्दार्थं-त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम्

१, (हम) तीनों के घटते २. एक साथ रहने पर भी जरठा ३. विपरीत-भाव

. साता

٤. वृद्धता माता की ७. योवन (और)

११. उचित है

कुतः स्थितम्।

कहाँ से हो गया **y**.

तरुणी तनयौ इति ॥

पुत्रों का €. ही 90.

श्लोकार्थं—हम तीनों के एक साथ रहने पर भी विपरीत-भाव कहाँ से हो गया ? पुत्रों का यौवन और माता की बृद्धता ही उचित है।

#### चतुःपञ्चाशः श्लोकः

अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा । वद योगनिधे घीमन् कारणं चात्र किं अवेत्।।५४।।

पदच्छेद-

अतः शोचामि च आत्मानम्, विस्मय आविष्ट मानसा। वट योगनिधे घीमन, कारणम् च अत्र किम् भवेत्॥

वद

च

शब्दार्थ-अतः

विस्मय

इसलिए 9. शोचामि

६. चिन्ता कर रही हूँ

योगनिधे घीमन् कारणम् १०. बतावें योग के सागर

£. परम ज्ञानी हे नारद!

अतः 9. अपने विषय में X. आत्मानम्

आश्चर्य से चिकत

98. कारण 99. कि १२. इसमें

आचिष्ट चित्तवाली (मैं) मानसा।

अत्र किम् भवेत्॥

93. क्या है 94.

श्लोकार्यं — इसलिए आश्चर्यं से चिकत चित्तवाली मैं अपने विषय में चिन्ता कर रही हूँ। अतः योग के सागर, परम ज्ञानी हे नारद ! बतावें कि इसमें क्या कारण है ।

#### पञ्चपञ्चाशः श्लोकः

नारद उवाच

जानेनात्मनि परयामि सर्वमेतत्त्वानघे। न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति ॥५५॥

पदच्छेद---

ब्रानेन आत्मान पश्यामि, सर्वम् पतत् तव अन्धे। न विषादः त्वया कार्यः, हरिः शस्त्र ते करिष्यति ॥

शब्दार्थ---

जानेन २. ज्ञान-दृष्टि से 90. नहीं अपनी आत्मा में द. शोक आत्मनि विषादः पश्यामि देख रहा है तुम्हें. टबया सर्वम् कार्यः सव कुछ 99. करना चाहिए हरि: पतत् 92. भगवान् यह ૧૪. तव ૪. तुम्हारा शम् कल्याण अनघे। हे साघ्वी! 93. तुम्हारा करिष्यति ॥

श्लोकार्थ--हे साध्वी ! ज्ञान-दृष्टि से अपनी आत्मा में तुम्हारा यह सब कुछ देख रहा हूँ । तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान् तुम्हारा कल्याण करेंगे।

94.

## षट्पञ्चाशः श्लोकः

सूत उवाच

च्चणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीरवरः ॥५६॥

पदच्छेद---

क्षण मात्रेण तष् श्वात्वा वाक्यम् ऊचे मुनीश्वरः।

शब्दार्थ-

क्षणमात्रेण २. पल भर में वचन वाक्यम् बोले ऊचे ξ. उसे तद्

देवर्षि नारद मुनीश्वरः॥ बात्वा जानकर

एलोकार्थं -दिवाप नारद पलभर में उसे जानकर वचन बोले।

|             | _   |    |
|-------------|-----|----|
| सप्तपञ्चाशः | श्ल | कः |

श्रृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः। नारद उवाच तेन लुप्तः संदाचारो योगमार्गस्तपांसि च ॥५७॥ पदच्छेद-श्रुणुष्व अवहिता बाले, युगः अयम् दारुणः कलिः। तेन लुप्तः सदाचारः, योगमार्गः तपांसि च॥ शब्दार्थ--सुनो कलिः। कलि श्युष्व ₹. ₹. अवहिता २. सावधान होकर तेन 5. अत: हे वाले ! वाले 9. 93. लोप हो गया है लुप्तः युगः थुग (है) 5. सदाचार: सदाचार अयम् 8. योगमार्गः योग के पंथ यह 90 घोर तपांसि दारुणंः y. 92. तप का

च ॥ ११० और श्लोकार्थ—हे बाले ! सावधान होकर सुनो । यह घोर कलियुग है । अतः सदाचार, योग के पंथ और तप का लोप हो गया है ।

ऋष्टपञ्चाशः श्लोकः

जना अघासुरायन्ते शाळादुष्कर्भकारिणः। इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति स्रसाधवः। धत्ते धैर्यं तुयो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा॥५८॥

पदच्छेद — जनाः अघासुरायन्ते, शाख्य दुष्कर्म कारिणः।
इह सन्तः विषीदन्ति, प्रहृष्यन्ति हि अलाधवः।
धत्ते धैर्यम् तुयः धीमान्, सः धीरः पण्डितः अथवा॥

शब्दार्थ-लोग दुर्जन जनाः 8. असाधवः। अघासुरायन्ते अघासुर हो गये हैं धत्ते ሂ. ባሄ-धारण करता है घूर्तता और ₹. धैर्यम् धीरता 93. शास्य ३. कुकर्म करने वाले दुष्कर्मकारिणः। किन्तु जो तु यः 99. इस समय धीमान् 9. 97. बुद्धिमान् (जन) इह ₹. वही सज्जन 94. सन्तः सः विषीद्दित दु:ख पा रहे हैं (और) धीरः 98. धैर्यशाली-9. प्रसन्न हो रहे हैं पण्डितः प्रहृष्यन्ति 90. चतुर (है) 95. हि हो ξ. अथवा॥ 9७. या

इलोकार्थ — इस समय घूर्तता और कुकर्म करने वाले लोग अघासुर हो गये हैं। सज्जन दुःख पा रहे हैं और दुर्जन ही प्रसन्न हो रहे हैं। किन्तु जो बुद्धिमान् जन धीरता धारण करता है, वही धैर्यशाली या चतुर है।

### एकोनषष्टितमः श्लोकः

अस्पृरयानवलोकयेयं शेषभारकरी धरा। वर्षे वर्षे क्रमाउजाना मङ्गलं नापि दृश्यते ॥५६॥

पदच्छेद---

अस्पृश्या अनवलोक्या इयम्, शेष भारकरी धरा। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता, मङ्गलम् न अपि दृश्यते॥

शब्दार्थ--

वर्षे वर्षे ३. प्रतिवर्ष अस्पृश्या अछूत ૪. ६. धीरे-धीरे ५. न देखने योग्य (और) अनवलोक्या कमात् द. होती जारही है (तथा) इयम् यह जाता शेष ७. शेषनाग पर १०. (अव) श्रभकर्म मङ्गलम् वोझ डालने वाली 92. नहीं भारकरी न अपि ११. भी पृथ्वी धरा। १३. दिखाई देते हैं हश्यते ॥

श्लोकार्थ — यह पृथ्वी प्रतिवर्ष अछूत, न देखने योग्य और धीरे-धीरे शेंषनाग पर वोझ डालने वाली होती जा रही है तथा अब शुभकर्म भी नहीं दिखाई देते हैं।

#### षष्टितमः श्लोकः

न त्वामि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् । उपेचितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता ॥६०॥

पदच्छेद--

न त्वाम् अपि सुतैः साकम्, कः अपि पश्यति साम्प्रतम्। उपेक्षिता अनुराग अन्धैः, जर्जरत्वेन संस्थिता॥

शब्दार्थ--

**५.** नहीं पश्यति **इ.** देखता था न ४. तुम्हें साम्प्रतम्। १. उस समय त्वाम् १२. अपमानित होकर (तुम) अपि ५. भी उपेक्षिता १०. आसक्ति से सुतैः अनुराग ६. पुत्रों के ११. अन्धे लोगों के द्वारा अन्धैः साकम् ७. साथ १३. बुड्ढी कोई जर्जरत्वेन ₹. कः हो गयी थी। अपि भी (व्यक्ति) संस्थिता ॥ 98.

एलोकार्थ—उस समय कोई भी व्यक्ति तुम्हें भी पुत्रों के साथ देखता नहीं था। आसक्ति से अन्धे लोगों के द्वारा अपमानित होकर तुम बुड्ढी हो गयी थी।

#### एकषष्टितमः श्लोकः

बृन्दावनस्य संयोगात्पुनस्तवं तक्षणी नवा। धन्यं बृन्दावनं तेन भक्तिन्देत्यति यत्र च ॥६१॥

पदच्छेद-

वृन्दावनस्य संयोगात्, पुनः त्वम् तरुणी नवा। धन्यम् वृन्दावनम् तेन, भक्तिः नृत्यति यत्र च॥

शब्दार्थ-

घन्यम् धन्य (है) वृन्दावन के वृन्दाचनस्य २. सम्पर्क से वृत्दावन धाम संयोगात् **वृ**न्दावनम् ४. फिर से तेन अतः पुनः भक्तिः ११. भक्ति ३. तुम त्वम् १२. नृत्य करती है ६. युवती (हो गयी हो) नृत्यति तरुणी जहाँ कि नई 90. यत्र च ॥ नवा।

श्लोकार्थ — वृन्दावन के सम्पर्क से तुम फिर से नई युवती हो गयी हो। अतः वृन्दावन धाम धन्य है, जहाँ कि भक्ति नृत्य करती है।

#### द्विषष्टितमः श्लोकः

अत्रेमौ ग्राहकाभावान्न जरामपि मुञ्चतः। किंचिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्भन्यतेऽनयोः॥६२॥

पदच्छेद--

अत्र इमी प्राहक अभावात्, न जराम् अपि सुञ्चतः । किंचित् आत्मसुखेन इह, प्रसुप्तिः मन्यते अनयोः॥

शब्दार्थं--

 यहाँ छोड़ पा रहे हैं मुञ्चतः। अत्र २. ये (जान और वैराग्य) किंचित् इमी 90. कुछ ३. जिज्ञासु के आत्मसुखेन 99. आत्मानन्द से ब्राहक ४. अभाव में (किन्तु) इस समय ક. अभावात् इह गहरी नींद प्रसुप्तिः ७. नहीं 93. न बुढ़ापे को मन्यते 98. जान पड़तो है जराम् अनयोः ॥ इन दोनों में 97. अपि

श्लोकार्थं—यहाँ ये ज्ञान और वैराग्य जिज्ञासु के अभाव में बुढ़ापे को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। किन्तु इस समय कुछ आत्मानन्द से इन दोनों में गहरी नींद जान पड़ती है।

#### त्रिपष्टितमः श्लोकः

भक्तिरुवाच

कथं परीचिता राज्ञा स्थापितो खशुचिः कितः। प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् ॥६३॥

पदच्छेद--

कथम् परीक्षिता राजा, स्थापितः हि अग्रचिः कलिः। प्रवृत्ते तु कलौ सर्व, सारः कुत्र गतः महान्॥

ব্র

कली

सर्व

सार:

कुत्र

गतः

महान्॥

शब्दार्थ---

कथम् ६. क्यों परीक्षिता २. परीक्षित् ने राज्ञा १. राजा स्थापितः ७. स्थापित किया

हि ५. ही

अग्रुचिः ३. पापी कलिः। ४. कलियुग को प्रवृत्ते १०. प्रारम्भ हो जाने पर

द. क्योंकि ६. कलियुग का

११. सवका १३. सार

१४. (न जाने) कहाँ १४. चला गया

१२. सर्वोत्तम

इलोकार्थ--राजा परीक्षित् ने पापी कलियुग को ही क्यों स्थापित किया। क्योंकि कलियुग का प्रारम्भ हो जाने पर सबका सर्वोत्तम सार न जाने कहाँ चला गया।

### चतुःषष्टितमः श्लोकः

करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीच्यते । इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम् ॥६४॥

पदच्छेद--

कवणा परेण हरिणा, अपि अधर्मः कथम् ईच्यते । इमम् मे संशयम् छिन्धि, त्वद् वाचा सुखिता अस्मि अहम्॥

शब्दार्थ—

करुगापरेग १. दयालु होकर हरिगा ३. भगवान् अपि २. भी अधर्मः ४. पाप कथम् ४. कैसे

४. कैसे ६. देख रहे हैं ५. इस में संशयम् छिन्धि

त्ववृ्वाचा

७. मेरे६. सन्देह को१०. दूर करें

१२. आपकी वाणी से

सुखिता १३. आनिन्दत अस्मि १४. हो रही हुँ

अहम्॥ ११. मैं

श्लोकार्थ — दयालु होकर भी भगवान कैसे पाप देख रहे हैं ? मेरे इस सन्देह को दूर करें। मैं आपकी वाणी से आनिन्दित हो रही हैं।

দা৽—খ

ई इयते।

इमम

#### पञ्चषष्टितमः श्लोकः

नारद उवाच

यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं क्रहा सर्व बच्यामि ते अद्भे कश्मलं ते गमिष्यति ॥६५॥

पदच्छेद-

यदि पृष्टः त्वया बाले, प्रेमतः श्रवण्म कुरु । सर्वम् वच्यामि ते भद्रे, कश्मलम् ते गमिष्यति ॥

शब्दार्थः

यदि यदि सर्वम् 9. सब कुछ 90. पूछा है (तो) वच्यामि बता दूँगा वृष्टः ₹. २. तुमने ते तुम्हें त्वया ४. हे बाले ! ११. हे कल्याणि ! वाले भद्रे 93. ४. प्रेम से दु:ख प्रेमतः कश्मलम् 92. तुम्हारा श्रवग्रम् ६. श्रवण १४. दूर हो जायगा करो गमिष्यति॥ कुरु।

श्लोकार्थ--यदि तुमने पूछा है तो हे बाले ! प्रेम से श्रवण करो, तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। हे कल्याणि ! तुम्हारा दु:ख दूर हो जायगा।

# षट्षष्टितमः श्लोकः

यदा मुकुन्दो भगवान् स्मां त्यक्तवा स्वपदं गतः।

तदिनात्कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः

118811

पदच्छेद-

यदा मुकुन्दः भगवान्, स्माम् त्यक्तवा स्वपदम् गतः। तद् दिनात् कितः आयातः, सर्वं साधन बाधकः ॥

शब्दार्थ-

उसी 9. यदा जब तब् श्रीकृष्ण **£.** दिन से दिनात् ₹. मुकुन्दः १३. कलियुग कलिः २. भगवान् भगवान् **यायातः** १४. आ गया था ४. घरा घाम इमाम् सर्वं १०. सभी ५. छोड़ कर त्यक्त्वा ११. उपायों में अपने घाम साधन स्वपदम् १२. विघ्नकारी चले गये बाघकः॥ गतः।

इलोकार्थ — जब भगवान् श्रीकृष्ण घरा धाम छोड़कर अपने धाम चले गये, उसी दिन से सभी उपायों में विष्नकारी कलियुग वा गया था।

#### सप्तपब्टितमः श्लोकः

हच्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छुरखं गतः। न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभुक्।।६७॥

पदच्छेद---

ष्ट्रप्टः दिग्विजये राजा, दीनवत् शरणम् यतः । च मया मारणीयः अयम्, सारङ्गः इव सारभुक् ॥

१२. नहीं

१०. मुझे

शव्दार्थं—

हन्दः ६. देखा (और सोचा कि) न दिग्विजये २. दिग्विजय के समय सया राज्ञा १. राजा परीक्षित् ने मारणीयः

राज्ञा १. राजा परीक्षित् ने सारणीयः १३. मारना चाहिये दीनवत् ३. अनाथ की भाँति अयस् ११. इस (कलियुन) की

शरणम् ४. शरण में सारङ्गः ८. भौरे के जतः। ५. आये हुये (कलियुग) को इव ६. समान

सारभुक् ७ ७. सार-अंश के ग्राही

श्लोकार्थं—राजा परीक्षित् ने दिग्विजय के समय अनाथ की भाँति शरण में आये हुये किलयुग की देखा और सोचा कि सार-अंश के ग्राही भाँरे के समान मुझे इस किलयुग को नहीं सारना चाहिये।

### ऋष्टषष्टितमः श्लोकः

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । तत्फलं लभते सम्यक्कली केशवकीर्तनात् ॥६८॥

पदच्छेद-

यत् फलम् न अस्ति तपसा, न योगेन समाधिना । तत् फलम् लमते सम्यक् , कलौ केशव कीर्तनात् ॥

शब्दार्थ-

यत् १. जो तत् १०. वह फलम् २. फल फलम् ११. फल न ४. नहीं लमते १४. प्राप्त

न ४. नहीं लभते १४. प्राप्त हो जाता है भहित ५. होता सम्यक् १४. भनी भाँति तपसा ३. तपस्या से कली ६. कलियुग में

न ६. नहीं (मिलता है) फेश्च १२. भगवान श्री कृष्ण के योगेन ६. योग (और) फीतनात्॥ १३. भजन से

समाधिना। ७. समाधि से भी

श्लोकार्थ—जो फल तपस्या से नहीं होता, योग और समाधि से भी नहीं मिलता है, किलयुग में वह फल भगवान् श्री कृष्ण के भजन से भली भाँति प्राप्त हो जाता है।

# एकोनसप्ततितमः श्लोकः

एकाकारं कर्लि हच्द्वा सारवत्सारनीरसम् । विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च ॥६६॥

पदच्छेद-

पक आकारम् कलिम् दृष्टाः, सारवत् सार नीरसम्। विष्णुरातः स्थापितवान्, कलिजानाम् सुखाय च॥

शब्दार्थं—

२. हीन (होने पर भी) नीरसम्। ४. केवल एक पक राजा परीक्षित् ने ५. प्रकार के विष्णुरातः आकारम् 97. ३. कलियुग को स्थापितवान् स्थापित किया है कलिम् कलियुगी जीवों के 2. ७. देखकर कलिजानाम् द्या कल्याण के लिए 90. खुखाय ६. गुण से युक्त सारवत् ही (उसे) 99. सार तत्त्व से च॥ सार

श्लोकार्थ—-सार तत्त्व से हीन होने पर भी किलयुग को केवल एक प्रकार के गुण से युक्त देखकर राजा परीक्षित् ने किलयुगी जीवों के कल्याण के लिए ही उसे स्थापित किया है।

### सप्ततितमः श्लोकः

कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना। पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा॥७०॥

पदच्छेद—

कुकर्म आचरणात् सारः, सर्वतः निर्गतः अधुना । पदार्थाः संस्थिताः भूमौ, बीज हीनाः तुषाः यथा ॥

शब्दार्थ-

२. पाप कर्म में सारी चीजें पदार्थाः कुकर्म संस्थिताः १२. हो गयी हैं प्रवृत्ति होने के कारण **आचर**णात् भूमी ७. पृथ्वी पर ५. सार-अंश सारः बीजद्दीनाः **द.** बीज-रहित सबसे सर्वतः १०. भूसी के निकल चुका है निर्गतः तुषाः 99. यथा ॥ समान आज-कल अधुना ।

श्लोकार्थ — आज-कल पाप कर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सबसे सार-अंश निकल चुका है। पृथ्वी पर सारी चीजें बीज-रहित भूसी के समान हो गयी हैं।

# एकसप्ततितमः श्लोकः

विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने । कारिता कण्लोभेन कथासारस्ततो गतः॥७१॥

पदच्छेद---

वित्रैः भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने। कारिता कण जोभेन, कथासारः ततः गतः॥

शब्दार्थ--

विप्रै: ब्राह्मण लोग २. धन के 9. क्रग श्रीमद्भागवत की भागवती लोभेन लोभ से ξ. वार्ता कथा 90. कथा का कथा गेहे गेहे घर-घर और 8. 99. सार सार: जने जने। ¥. जन-जन में इसलिए S. ततः कारिता कराने लगे गतः॥ 92. चला गया

श्लोकार्थ--- ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर-घर और जन-जन में श्रीमद्भागवत की कथा कराने लगे, इसलिये कथा का सार चला गया।

# द्विसप्ततितमः श्लोकः

अत्युयभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः। तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः॥७२॥

पदच्छेद—

अति उत्र भूरि कर्माणः, नास्तिकाः रौरवाः जनाः।
ते अपि तिष्ठन्ति तीर्येषु, तीर्थसारः ततः गतः॥

शब्दार्थ--

अति उग्र २. अत्यन्त घोर ते अपि ७. वे भी मुरि नाना प्रकार के तिष्ठन्ति 3 रहते हैं प. तीर्थों में कर्माणः ३. कर्म करने वाले तीर्थेषु ११. तीयों की महिमा तीर्थसारः नास्तिकाः ४. (जो) नास्तिक और रौरवाः 90. इसलिए ሂ. नारकी ततः समाप्त हो गयी 97. पुरुष (हैं) जनाः। ٤. गतः॥

श्लोकार्थ—नाना प्रकार के अत्यन्त घोर कर्म करने वाले जो नास्तिक और नारकी पुरुष हैं, वे भी तीथाँ में रहते हैं। इसलिए तीथाँ की महिमा समाप्त हो गयी।

#### त्रिसप्ततितमः श्लोकः

कामकोधमहालोभतृष्णाव्याकुलचेतसः । तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः ॥७३॥

पदच्छेद—

काम क्रोध महालोभ, तृष्णा व्याकुल चेतसः। ते अपि तिष्ठन्ति तपस्ति, तपः सारः ततः गतः॥

शब्दार्थ-

ते अपि काम ७. वे भी २. कामना क्रोध क्रोध तिष्ठन्ति 5. ढोंग करने लगे हैं उत्कट लोभ और महालोभ तपसि 5. तपस्या का वृष्णा ५. तृष्णा से 99. तपः सारः तपस्या का प्रभाव ξ. अशान्त (है) व्याकुल १०. इसलिए ततः चेतसः। 9. जिनका चित गतः ॥ 92. चला गया

श्लोकार्थं — जिनका चित्त कामना, क्रोध, उत्कट लोभ और तृष्णा से अशान्त है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिये तपस्या का प्रभाव चला गया।

# चतुःसप्ततितमः श्लोकः

मनसरचाजयावलो भादम्भात्पाखग्रहसं श्रयात्। शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतम् ॥७४॥

पदच्छेद---

मनसः च अजयात् लोभात्, दम्भात् पाखण्ड संध्यात् । शास्त्र अनभ्यसनात् च एव, ध्यानयोग फलम् गतम् ॥

शब्दार्थ--

मन को शास्त्रों का शास्त्र . मनसः ५. और अभ्यास न करने से अनभ्यसनात् १०. २. न जीत सकने से यजयात् 5. तथा ३. लोभ ११. ही स्रोमात् एव. घ्यानयोग का ध्यानयोग 92. ४. घमण्ड दम्भात् ढोंग का 93. फलम् फल पाखण्ड सहारा लेने से १४. समाप्त हो गया है गतम्॥ संश्रयात्।

# पञ्चसप्ततितमः श्लोकः

परिडनास्त कलजेण रमन्ते महिषा इव। पुत्रस्योत्पादने दत्ता अदत्ता मुक्तिसाधने ॥७५॥

पदच्छेद-

पण्डिताः तु कलत्रेख, रमन्ते महिषाः इव। पुत्रस्य उत्पादने दक्षाः, अद्क्षाः मुक्ति साधने ॥

शब्दार्थ--

इव।

पण्डिताः २. पण्डित जन त्र 9. तथा कलत्रेण ३. पत्नी के साथ रमन्ते ६. रमण में लगे हैं (वे) सहिपा:

भैंसे के समान

पुत्रस्य ७. संतान द. पदा करने में उत्पादने

कुशल (हैं किन्त्) १२. अकुशल (हैं)

१०. मोक्ष की 99. साघना में

श्लोकार्थं — तथा पण्डित जन पत्नी के साथ भैंसे के समान रमण में लगे हैं। वे संतान पैदा करने में कुशल हैं, किन्तु मोक्ष की साधना में अकुशल हैं।

द्शाः

मुक्ति

साधने॥

अद्धाः

# षट्सप्ततितमः श्लोकः

न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदायपुरस्सरा। एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्त्रसारः स्थले स्थले ॥७६॥

पदच्छेद-

न हि वैष्णवता कुत्र, सम्प्रदाय पुरस्सरा। पवम् प्रलयताम् प्राप्तः, वस्तु सारः स्थले स्थले ॥

शब्दार्थ-

६. नहीं (रहा) ७. इस प्रकार पवम् हि ३. भी ११. विनाश को प्रलयताम् १. वैष्णव-भाव १२. प्राप्त हो गया है वैष्णवता **प्राप्तः** इ. सभी चीजों का २. कहीं पर **ক্ত** স वस्त सम्प्रदाय परम्परा के 90. सार-अंश सारः पुरस्सरा। स्थले स्थले॥ जगह-जगह पर ¥. अनुकुल

श्लोकार्थं - वैष्णव-भाव कहीं पर भी परम्परा के अनुकूल नहीं रहा। इस प्रकार जगह-जगह पर सभी चीजों का सार-अंश विनाश को प्राप्त हो गया है।

#### सप्तसप्ततितमः श्लोकः

भयं तु युगधर्मी हि वर्तते कस्य दूषणम् । अतस्तु पुगडरीकाच्चः सहते निकटे स्थितः ॥७७॥

पदच्छेद-

अयम् तु युगधर्मः हि, वर्तते कस्य दूषसम्। अतः तु पुण्डरीकाक्षः, सहते निकटे स्थितः॥

शब्दार्थ-

१. यह दूषसम्। ६. दोष अयम् २. तो इसीलिए तो अतः तु ব্ৰ युगधर्मः ३. युग का स्वभाव पुण्डरीकाक्षः कमल नयन भगवान् श्रीहरि ही सहते १२. सह रहे हैं हि

हि ४. ह। सहरह ह हत ५. है (इसमें) निकटे १०. समीप में

कस्य ७. किसका ? स्थितः ॥ ११. रहते हुए (भी इसे)

श्लोकार्थ—यह तो युग का स्वभाव ही है। इसमें दोष किसका ? इसीलिये तो कमल नयन भगवान् श्रीहरि समीप में रहते हुए भी इसे सह रहे हैं।

#### **ऋष्टसप्ततितमः** श्लोकः

सूत उवाच

इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता। भक्तिरूचे वचो भ्र्यः श्रृयतां तच्च शौनक ॥७८॥

पदच्छेद-

इति तद् वचनम् श्रुत्वा, विस्मयम् परमम् गता। भक्तिः ऊचे वचः भूयः, श्रुयताम् तद् च गौनक॥

शब्दार्थ-

५. भक्ति इति भक्तिः १. इस प्रकार उन (नारद जी) के ऊचे 97. कही तव् वचन को वचनम् 99. बात वचः १०. फिर से (जो) सुनकर भूयः श्रत्वा 8. विस्मयम् आश्चर्य को श्र्यताम् १५. (आप) सुनें 9. उसे 98. अत्यन्त परमम् तर् प्राप्त हो गयी 2. तथा गता। शौनक ॥ १३. हे शॉनक जी!

श्लोकार्थ — इस प्रकार उन नारद जी के वचन को सुनकर भक्ति अत्यन्त आश्चर्य को प्राप्त हो गयी तथा फिर से जो बात कही, हे शौनक जी ! उसे आप सुनें।

#### एकोनाशीतितमः श्लोकः

भक्तिस्वाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि सङ्गाग्येन समागतः ।
साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् ॥७६॥
पदच्छेद— सुर्पे त्वम् हि धन्यः असि, यत् भाग्येन समागतः ।
साधूनाम् दर्शनम् लोके, सर्व सिद्धि करम् परम् ॥
शब्दार्थ—

१. हे देवर्षि नारद ! आप साधृनाम्, दशैनम् ६. सन्तों का दर्शन सुरर्षे, त्वम् ५. संसार में लोके हि ७. ही सर्व, सिद्धि सभी सिद्धियों का २. धन्य हैं (तथा) धन्यः, असि ३. मेरे सौभाग्य से १०. कारण (है) सत्, भाग्येन करम पधारे हैं परम्॥ प्रधान समागतः।

श्लोकार्थ—हे देवर्षि नारद! आप धन्य हैं तथा मेरे सौभाग्य से पधारे हैं। संसार में सन्तों का दर्शन ही सभी सिद्धियों का प्रधान कारण है।

#### अशीतितमः रलोकः

जयित जगित मार्या यस्य कायाधवस्ते, वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य। भ्रुवपदमिष यातो यत्कृषातो भ्रुवोऽयम्, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ॥८०॥ पदच्छेदं—जयित जगित मायाम् यस्य कायाधवः ते, वचन रचनम् एकम् केवलम् च आकलय्य। भ्रुवपदम् अपियातः यत् कृपातः भ्रुवः अयम्, सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम् नता अस्मि॥

शब्दार्थ-जीत लिक्किया जयति ध्वपद्म् 98. अटल पद को 5. भी जगित, मायाम् ७. संसार में माया को अपि 93. पा लिया था (मैं) जिस 94. यातः यस्य जिस (आप) की कृपा से ६. कयाचू पुत्र प्रह्लाद ने 90. यत्, रुपातः कायाधवः २. आपके 97. ध्रुव ने ध्रवः ४. उपदेश वाक्य को 99. इस वचन, रचनम् अयम् सकल, कुशल १६. समस्त मंगलों की ३. केवल एक पकम्, केवलम् पात्रम्, ब्रह्मपुत्रम् १७. खान (उन) देवर्षि नारद को तथा धारण करके नता अस्मि॥ प्रणाम करती हैं 95. आकलस्य।

श्लोकार्थ — जिस आपके केवल एक उपदेश-वाक्य को घारण करके कयाघू पुत्र-प्रह्लाद ने संसार में माया को जीत लिया था तथा जिस आपकी कृपा से इस ध्रुव ने भी अटल-पद को पा लिया था; मैं समस्त मंगलों की खान उन देविष नारद को प्रणाम करती हूँ।

हति श्रीपदापुराणे उत्तरखण्डे श्रीमन्द्रागवतमहास्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रयमः अध्यायः ॥१॥
फा०—६

#### श्रीमद्भागवतमहापुराणमहात्म्यम् अध द्वितीयः अध्यायः प्रथमः श्लोकः

नारद उवाच

वृथा खेदायसे बाले अही चिन्तातुरा कथम्। श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति ॥१॥

पदच्छेंद-

मृथा खेदायसे बाले, अहो चिन्ता आतुरा कथम्। श्रीकृष्ण चरण अम्भोजम्, स्मर दुःखम् गमिष्यति ॥

शब्दार्थ--२. व्यर्थ में मगवान् श्री कृष्ण के श्रीकृष्ण वृथा 5. खेदायसे ३. उदास हो रही हो चरण चरण १. हे बाले (तुम) अस्भोजम् १०. कमल का बाले ११. स्मरण करो (तुम्हारा) १२. (सारा) दुःख ४. अरे ! (तुम) **रमर** अहो दुःखम् ५. शोक से चिन्ता ६. व्याकुल गमिष्यति ॥ 93. दूर हो जावेगा आतुरा ७. क्यों हो कथम्।

श्लोकार्थ—हे बाले ! तुम व्यर्थ में उदास हो रही हो । अरे ! तुम शोक से व्याकुल क्यों हो ? भगवान् श्रीकृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो । तुम्हारा सारा दु:ख दूर हो जावेगा ।

# द्वितीयः श्लोकः

द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकरमलात्। पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः॥२॥

पदच्छेद—

द्रौपदी च परित्राता, येन कौरव कश्मलात्। पालिताः गोप सुन्दर्यः, सः कृष्णः क्व अपि नो गतः ॥

शब्दार्थ-सुन्दर्यः ७. सुन्दर (गोपिकाओं) का द्रौपदी ३. द्रीपदी की इ. वे भगवान् ५. तथा सः १०. श्री कृष्ण ४. रक्षा की कुच्याः परित्राता ११. कहीं १. जिन्होंने येन क्व कौरच कश्मलात्। २. कौरवों के अत्याचार से अपि १२. भी नो १३. नहीं **द.** पालन किया पालिताः १४. गये हैं ६. ग्वालों की गतः ॥ गोप

श्लोकार्थ-जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा ग्वालों की सुन्दर गोपिकाओं का पालन किया, वे भगवान श्री कृष्ण कहीं भी नहीं गये हैं।

#### तृतीयः श्लोकः

त्वं तु अक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका । त्वयाऽऽहृतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि ॥३॥

पदच्छेद---

त्वम् तु भक्तिः प्रिया तस्य, सततम् प्राण्तः अधिका । त्वया आहृतः तु भगवान्, याति नीच युहेषु अपि ॥

शब्दार्थ---

| त्वम्    | ٩.         | तुम                       | त्वया  | £.  | तुम्हार <u>े</u> |
|----------|------------|---------------------------|--------|-----|------------------|
| ন্ত `    | ₹.         | तो                        | आहुतः  | 90. | बुलाने पर        |
| भक्तिः   | ₹.         | भक्ति (हो और)             | ব্ৰ    | 99. | तो               |
| प्रिया   | ۲.         | प्रिय (हो) ।              | भगवान् | 92. | भगवान् श्री हरि  |
| तस्य     | 8.         | उन (भगवान् श्री कृष्ण) को | याति   | १६. | जाते हैं         |
| सततम्    | <b>y</b> . | सदा                       | नीच    | 93. | पापियों के       |
| प्राणतः  | ξ.         | प्राणों से (भी)           | गृहेषु | 98. | घरों में         |
| अधिकाः । | <b>9.</b>  | अधिक                      | अपि ॥  | ٩٤. | भी               |

श्लोकार्थं—तुम तो भिक्त हो और उन भगवान श्री कृष्ण को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान श्रीहरि पापियों के घरों में भी जाते हैं।

# चतुर्थः श्लोकः

सत्यादित्रियुगे बोधवैराग्यौ मुक्तिसाधकौ। कलौ तु केवला अक्तिब्रह्मसायुज्यकारिणी॥४॥

पदच्छेद---

सत्य आदि त्रियुगे बोध, वैराग्यौ मुक्ति साधकौ। कलौ तु केवला भक्तिः, ब्रह्म सायुज्य कारिणी॥

शब्दार्थ--

|          |           |                       | साधकी।        |     | साधन (थे),        |
|----------|-----------|-----------------------|---------------|-----|-------------------|
| सत्य     | ٩.        | सतयुग                 | कली           | 숙.  | कलियुग में        |
| आदि      | ٦.        | त्रेता और द्वापर (इन) | 3             | 5.  | किन्तु            |
| त्रियुगे | ₹.        | तीनों युगों में       | केंचला        | 90. | केवल              |
| बोघ      | 8.        | ज्ञान और              | <b>भक्तिः</b> | 99. | भक्ति (ही)        |
| वैराग्यौ | <b>X.</b> | वैराग्य (ही)          | प्रश्नसायुज्य | 97. | सायुज्य मुक्ति को |
| मुक्ति   | ٠Ę.       | मोक्ष के              | कारिएी।।      | 93. | देने वाली (है)    |
|          |           |                       |               |     |                   |

श्लोकार्थ — सतयुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य ही मोक्ष के साधन थे; किन्तु कलियुग में केवल भक्ति ही सायुज्य मुक्ति को देनेवाली है।

#### पञ्चमः श्लोकः

इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जे ह । परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम् ॥५॥

पदच्छेद-

इति निश्चित्य चित् रूपः, सत् रूपाम् त्वाम् ससर्जं ह। परमानन्द चित् मूर्तिः, सुन्दरीम् कृष्ण वल्लभाम्॥

शब्दार्थं-इति 9. ऐसा निश्चय करके निश्चित्य चित् 8. विज्ञान रूपः **Y**. स्वरूप १३. सत्त्व सत् गुण से रूपाम् 98. तुम्हें 97. त्वाम

ससर्ज 94. रचा है ह। ही परमानन्द अखण्डानन्द चित् ७. चैतन्य मुर्तिः 5. श्रीहरि ने सुन्दरीम् દુ. परम सुन्दरी (और) श्री कृष्ण की 90. कुच्सा प्यारी 99. वल्लभाम् ॥

भलोकार्थ — ऐसा निश्चय करके ही विज्ञान स्वरूप, अखण्डानन्द चंतन्य श्रीहरि ने परमसुन्दरी और श्रीकृष्ण की प्यारी तुम्हें:सत्त्वगुण से रचा है।

षष्ठः श्लोकः

बद्ध्वाञ्जिलं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। त्वां तदाऽऽज्ञापयत्कृष्णो मङ्गकतान् पोषयेति च ॥६॥

पदच्छेद---

वद्ध्वा अञ्जलिम् त्वया पृष्टम्, किम् करोमि इति च एकदा। त्वाम् तदा आञ्चापयत् कृष्णः, मत् भक्तान् पोषय इति च ॥

शब्दार्थं-बद्घ्वा हाथ 97. तुम्हें ₹. त्वाम् ४. जोड़कर अञ्जलिम् 90. तब तदा २. तुमने १४. आजा दी थी त्वया आज्ञापयत् ६. पूछा था ११: भगवान् श्रीहरि ने पृष्टम् कृष्णः १६. मेरे किम् **5.** क्या मत् १७. भक्तों का करूँ ? करोमि भक्तान्' इति ंयह पोषय १८. पोषण करो इति कि (मैं) यही 19. 93. एकबार च॥ 94. कि एकदा।

क्लोकार्यं—एक बार तुमने हाथ जोड़कर यह पूछा था कि मैं क्या करूँ? तब भगवान् श्रीहरि ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो।

#### सप्तमः श्लोकः

अङ्गीकृतं त्वया नहे प्रसन्नोऽभृद्धरिस्तदा। मुक्ति दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमी ॥७॥

पदच्छेद—

अङ्गीकृतम् त्वया तत् वै, प्रसमः अभृत् हरिः तदा।
मुक्तिम् दासीम् द्दी तुभ्यम्, ज्ञान वैराग्यकी इसी॥

शब्दार्थ--

३. स्वीकार कर लिया था अङ्गीकृतम् मुक्तिम १०. मृक्ति को दासीम ११. दासी रूप में (एवम्) त्वया १. तुमने २. उस (आदेश)को ददौ 94. दें दिये तत् ੜੈ इ. तुम्हें वहुत त्रथम् १३. ज्ञान और प्रसन्न प्रसन्नः 9. जान हुये (तथा) वैराग्यकौ 98. वैराग्य को (पुत्रक्ष में) अभूत् हरिः इमी ॥ श्रीहरि ¥. 97. इससे तदा ।

श्लोकार्थ — तुमने उस आदेश को स्वीकार कर लिया था। इससे श्री हरि बहुत प्रसन्न हुये तथा तुम्हें मुक्ति को दासी रूप में एवम् इन जान और वैराग्य को पुत्र रूप में दे दिये।

# ऋष्टमः श्लोकः

पोषणं स्वेन रूपेण वैकुएठे त्वं करोषि च। भूमो अक्तविपोषाय छागारूपं त्वया कृतम्।।=।।

पदच्छेद--

पोषणम् स्वेन रूपेण, वैकुण्ठे त्वम् करोषि च। सूमौ भक्त विपोषाय, छाया रूपम् त्वया कृतम्॥

शब्दार्थ--

पोषग्रम् ५. (भक्तों की) रक्षा भूलोक में भूमौ स्वेन भक्तों के ₹. अपने દ્ર. भक्त डपेश (यथार्थ) रूप से विपोषाय १०. पालन के लिये वैकुण्डे २. वैकुष्ठ लोक में १२. छाया छाया १३. रूप को तुम त्वम् रूपम् करोषि 99. तुमने करती हो त्वया घारण किया है 98. च। कृतम्॥ तथा

श्लोकार्थ — तुम वैकुष्ठ लोक में अपने यथार्थ रूप से भक्तों की रक्षा करती हो तथा भूलोक में भैक्तों के पालन के लिये तुमने छाया रूप को घारण किया है।

#### नवमः श्लोकः

मुक्तितं ज्ञानं विरिक्तितं च सह कृत्वा गता भुवि । कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता ॥६॥

पदच्छेद-

मुक्तिम् ज्ञानम् विरक्तिम् च, सह कृत्वा गता भुवि। कृत आदि द्वापरस्य अन्तम्, महत् आनन्देन संस्थिता॥

शब्दार्थ—

| मुक्तिम्  | ₹.          | मोक्ष           | <b>ভূ</b> त | 2.  | सतयुग     |
|-----------|-------------|-----------------|-------------|-----|-----------|
| ञ्चानम्   | ₹.          | जान             | आदि         | 90. | त्रेता और |
| विरक्तिम् | ų.          | वैराग्य को      | द्वापरस्य   | 99. | द्वापर के |
| ਬ         | ૪.          | और              | अन्तम्      | 97. | अन्त तक   |
| सह        | ξ.          | साथ             | महत्        | 93. | बड़े      |
| कृत्वा    | <b>.</b> 9. | लेकर            | आनन्देन     | 98. | आनन्द से  |
| गता       | 5.          | आयी हो (तथा)    | संस्थिता ॥  | 94. | रही हो    |
| भवि ।     |             | भूलोक में (तुम) |             |     |           |

श्लोकार्थ-भूलोक में तुम मोक्ष, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर आयी हो तथा सतयुग, त्रेता और द्वापर

के अन्त तक बड़े आनन्द से रही हो।

### दशमः श्लोकः

कलौ मुक्तिः च्यं प्राप्ता पाखरडामयपीडिता । त्वदाज्ञया गता शीघं वैक्रएठं पुनरेव सा ॥१०॥

पदच्छेद--

कलौ मुक्तिः क्षयम् प्राप्ता, पाखण्ड आमय पीडिता । त्वत् आक्षया गता शीव्रम्, चैकुण्ठम् पुनः एव सा ॥

शब्दार्थं--

| कली      | ٩. | कलियुग में         | त्वत्     | 5.  | तुम्हारी        |
|----------|----|--------------------|-----------|-----|-----------------|
| मुक्तिः  | ų. | मुक्ति             | आश्चया    | ξ.  | आजा से          |
| श्चयम्   |    | क्षय रोग को        | गता       | 94. | चली गई          |
| प्राप्ता | 9. | प्राप्त हो गई (थी) | शीव्रम्   | 92  | तत्काल          |
| पाखण्ड   | ٦. | पाखण्ड रूपी        | वैकुण्ठम् | 98. | ंवैकुण्ठ लोक को |
| आमय      | ₹. | रोग से             | पुनः      | 99. | फिर से          |
| पीडिता।  | 8. | ग्रस्त             | एव        | 93. | ही              |
|          |    |                    | सा ॥      | 90. | वह              |

श्लोकार्थं किलयुग में पाखण्ड रूपी रोग से ग्रस्त मुक्ति क्षय रोग को प्राप्त हो गई थी। तुम्हारी आज्ञा से वह फिर से तत्काल ही वैकुष्ठ लोक को चलो गई।

#### एकादशः श्लोकः

स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पारवें स्वस्यैव रिच्चतौ ॥११॥

पदच्छेद—

स्मृता त्वया अपि च अत्र एव, मुक्तिः आयाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वया इमी च, पार्श्वे स्वस्य एव रक्षिती।।

शब्दार्थ-और ३. स्मरण करने पर स्मृता पुत्रीकृत्य 93. २. तुम्हारे प्त्र वनाकर त्वया भी 98. त्मने अपि त्वया इमी १२. इन दोनों को ٩. तथा ভা ६. यहाँ (भूलोक में) ११. एवम् अत्र पाश्वें भी १७. पास एव 9. मुक्तिः मुक्ति १५. अपने 8. स्वस्य १६. ही आयाति आती है 5. पव रिक्षती॥ याति जाती है 90. १८. रखा है

श्लोकार्थ— तथा तुम्हारे स्मरण करने पर मुक्ति भी यहाँ भूलोक में भी आती है और जाती है। एवम् इन दोनों को पुत्र बनाकर तुमने अपने ही पास रखा है।

#### द्वादशः श्लोकः

उपेचातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुनौ तव । तथापि चिन्तां मुश्र त्वमुपायं चिन्तयाम्यहम् ॥१२॥

पदच्छेद--

उपेक्षातः कलौ मन्दौ, वृद्धौ जातौ सुतौ तव । तथापि चिन्ताम् मुश्च त्वम्, उपायम् चिन्तयामि अद्दम् ॥

शब्दार्थ-**उपेक्षातः** उपेक्षा होने से तथापि फिर भी ₹. कलौ कलियुग में चिन्ताम् चिन्ता 9. 90. मन्दौ छोड़ दो सुस्त (और) 99. मुञ्ज वृद्धौ €. त्वम् ક્. तुम वृद्ध जातौ हो गये हैं 93. उपाय उपायम् 9. सुतौ चिन्तयामि 98. सोच रहा हूँ दोनों पुत्र 8. 97. तव। ₹. तुम्हारे अहम्॥

श्लोकार्थं — किलयुग में उपेक्षा होने से तुम्हारे दोनों पुत्र सुस्त और वृद्ध हो गये हैं; फिर भी तुम चिन्ता छोड़ दो । भैं उपाय सोच रहा हैं।

### त्रयोदशः श्लोकः

#### कलिना सहशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१३॥

पदच्छेद-

किता सदशः कः अपि, युगः न अस्ति वरानने। तस्मिन् त्वाम् स्थापयिष्यामि, गेहे-गेहे जने-जने॥

शब्दार्थ-तस्मिन् इस कलियुग में कलिना २. कलियुग के ٤. त्वाम् तुम्हें ३. समान सदशः स्थापिय प्यामि १४. स्थापित करूँ गा ४. कोई कः अपि गेहे ५. युग ६. नहीं 90. घर युगः गेहे 99. घर में (और) न जने अस्ति ७. है (अत: मैं) 97. जन हे सुमुखि! जने॥ १३. जन में वरानने। 9.

श्लोकार्थ—हे सुमुखि ! किलयुग के समान कोई युग नहीं है। अतः मैं इस किलयुग में तुम्हें घर घर में और जन-जन में स्थापित करूँगा।

# चतुर्दशः श्लोकः

अन्यधर्मा स्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् । तदा नाहं हरेदीसो लोके त्वां न प्रवर्तये ॥१४॥

पदच्छेद-

अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य, पुरस्कृत्य महोत्सवान्। तदा न अहम् हरेः दासः, लोके त्वाम् न प्रवर्तये॥

शब्दार्थ— ११. मैं १. दूसरे थहम् अन्य १२. श्रीहरि का धर्मों को हरे: धर्मान् ₹. ३. छोड़कर विरस्कृत्य दासः १३. दास लोके ७. संसार में **पुरस्कृ**त्य ५. साथ महोत्सवों के ६. तुम्हें (यदि) महोत्सवान्। ४. त्वाम् । तो **५.** नहीं 90. न तदा नहीं प्रवर्तये॥ ६. स्थापित कर दू 98. न

श्लोकार्थ—दूसरे धर्मों को छोड़कर महोत्सवों के साथ तुम्हें यदि संसार में नहीं स्थापित करदूँ तो मैं श्रीहरि का दास नहीं।

#### पञ्चदशः श्लोकः

रचदन्वितार्च ये जीवा अविष्यन्ति कलाविह । पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् ॥१५॥

पदच्छेद-

त्वत् अन्विताः च ये जीवाः, भविष्यन्ति कलौ इह । पापिनः अपि गमिष्यन्ति, निर्भयम् कृष्णः सन्दिरम् ॥

शब्दार्थ--

६. भक्ति से त्वत् इहा। इस द. पापी होने पर अन्विताः पापिनः युक्त 9. अपि 90. भी (वे) १. तथा च चे ४. जो ग्रसिष्यहित 98. चले जायेंगे निभयम् ११. वेधड़क जीवाः ५. प्राणी होंगे १२. श्री कृष्ण के भविष्यन्ति कुरस ३. कलियुग में कलो मन्द्रम्।। १३. वैकुण्ठ धाम को

श्लोकार्थ—तथा इस कलियुग में जो प्राणी भक्ति से युक्त होंगे; पापी होने पर भी वे वेधड़क श्रीकृष्ण के वैकुण्ठधाम को चले जायेंगे।

# षोडशः श्लोकः

येषां चित्ते वसेङ्गितः सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलसूर्तयः ॥१६॥

पदच्छेद--

येषाम् चित्ते वसेत् भक्तिः, सर्वदा प्रेम रूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनाशम्, स्वप्ने अपि अमल मूर्तयः॥

शब्दार्थ--

9. जिनके १४. नहीं येषाम् चित्ते २. हृदय में 5. १५. देखते हैं **चसेत्** ७. निवास करती है पश्यन्ति कीनाशम् भक्तिः ५. भक्त १३. यमराज को सर्वदा ११. स्वप्न में हवदने ६. सदा भी ३. प्रेम अपि 97. जेम **६.** निर्मल कपिगाी। रूपा थमल सूर्तयः ॥ १०. मन-जन

श्लोकार्थं—जिनके हृदय में प्रेमरूपा भिक्त सदा निवास करती है; वे निर्मल मन-जन स्वप्न में भी यमराज की नहीं देखते हैं।

দাত—ভ

#### सप्तदशः श्लोकः

न प्रेतो न पिशाचो वा राज्यसो वासुरोऽपि वा । भिकतयुक्तमनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवत् ॥१७॥

पदच्छेद-

न प्रेतः न पिशाचः वा, राक्षसः वा असुरः अपि वा। भक्ति युक्त मनरुकानाम्, स्पर्शने न प्रभुः भवेत्॥

शब्दार्थ-

अपि १३. भी 8. न ता 99. और ५. प्रेत प्रेतः वा। न ही भक्तियुक्त १. भक्ति भाव से परिपूर्ण છ. न २. हृदय वाले (भक्तों) को ८. पिशाच मनस्कानाम् पिशाचः ६. और स्पर्शने ३. छूने में वा १०. राक्षस **٩**ሂ. नहीं न राक्षसः ક્. तथा १४. समर्थ प्रभु: वा १६. हो सकते हैं 92. भवेत्॥ असुर असुरः

**एलोकार्थ**—भक्तिभाव से परिपूर्ण हृदयवाले भक्तों को छूने में न तो प्रेत और न ही पिशाच तथा राक्षस और असुर भो समर्थ नहीं हो सकते हैं।

### ऋष्टादशः श्लोकः

न तपोभिन वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा।
हरिहिं साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥१८॥

पदच्छेद—

न तपोभिः न वेदैः च, न ज्ञानेन अपि कर्मणा। हरिः हि साध्यते भक्त्या, प्रमाणम् तत्र गोपिकाः॥

शब्दार्थं---

कर्मणा। . १०. कर्मकाण्ड से ₹. न हरिः भगवान् श्रो हरि तप से तपोभिः हि ११. हो न न १२. प्रसन्न किये जा सकते हैं वेद पाठ से साध्यते वेदै: १३. (वे तो केवल) भक्ति से (प्रसन्न किये जाते हैं) और भक्त्या च साक्षी हैं १६ प्रमाणम् न १४. इसमें ज्ञान से तत्र द्यानेन गोपिकाः॥ गोपियाँ 94. अपि ξ. या

श्लोकार्थं—भगवान् श्री हरि न तप से और न वेद पाठ से, न ज्ञान से या कर्म काण्ड से ही प्रसन्न किये जा सकते हैं। वे तो केवल भक्ति से प्रसन्न किये जाते हैं। इसमें गोपियाँ साक्षी हैं।

### एकोनविंशः श्लोकः

चणां जन्मसहस्रोण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते । कलौ भक्तिः कलौ भक्तिभक्तया कृष्णः पुरः स्थितः ॥१६॥

पदच्छेद---

नृणाम् जन्म सहस्रेण, भक्तौ प्रीतिः हि जायते। कलो भक्तिः कलो भक्तिः, भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः॥

शब्दार्थ--

४. मनुष्यों की कलो किलयुग में नृणाम २. जन्मों (के प्रयास) से भक्तिः भक्ति ही (भगवत्प्राप्ति का) जन्म सहस्रे ए हजारों कली १०. एकभात्र भक्ती ५. भक्ति में ११. साधन है भक्तिः प्रीतिः ६. रुचि १२. भक्ति से भक्त्या हि । ही ₹. कुच्याः १३. भगवान् श्री कृष्ण जायते। उत्पन्न होती है १४. सामने 9. पुर: स्थितः ॥ १४. खड़े रहते हैं

श्लोकार्थ — हजारों जन्मों के प्रयास से ही मनुष्यों की भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। कलियुग में भक्ति ही भगवत्प्राप्ति का एकमात्र साधन है। भक्ति से भगवान् श्री कृष्ण सामने खड़े रहते हैं।

# विंशः श्लोकः

भितत्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः॥२०॥

पदच्छेद---

भक्ति द्रोह कराः ये च, ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासाः दुःखम् आपन्नः, पुरा भक्त विनिन्दकः॥

शब्दार्थ---

७. तीनों लोकों में भक्ति जगत्त्रये। भक्ति से ₹. दुर्वासा ऋषि दुर्वासाः विरोध 97. द्रोह 8. 93. दुःख को करने वाले हैं करा: ሂ. दुःखम् , १४. प्राप्त हुये थे ये जो (लोग) आपन्नः इ. प्राचीन काल में च 9. तथा पुरा भक्तों की 90. वे €. भक्त विनिन्द्कः ॥ ११. निन्दा करने वाले कष्ट पाते हैं सीदन्ति

.श्लोकार्थं—तथा जो लोग भक्ति से विरोध करने वाले हैं, वे तीनों लोकों में कष्ट पाते हैं। प्राचीन काल में भक्तों की निन्दा करने वाले दुर्वासा ऋषि दु:ख को प्राप्त हुये थे।

#### एकविंशः रलोकः

अलं व्रतेरलं तीथेंरलं योगेरलं मखैः। अलं ज्ञानकथालापैर्भिक्तरेकैव मुक्तिदा ॥२१॥

पदच्छेद-

अलम् इतैः अलम् तीथैंः, अलम् योगैः अलम् मखैः। अलम् ज्ञान कथा आलापैः, भक्तिः एका एव मुक्तिदा॥

| शब्दार्थ-     |           |                  |           |     |                    |
|---------------|-----------|------------------|-----------|-----|--------------------|
| अलम्          | ٦.        | व्यर्थ है        | अलम्      | 97. | वेकार है           |
| वतैः          | ٩.        | व्रतोपवास        | ज्ञान     | દ.  | ज्ञान की           |
| अलम्          | 8.        | निष्फल है        | कथा       | 90. | कथाओं को           |
| तीथैंः        | ₹.        | तीर्थाटन         | आलापैः    | 99. | कहना               |
| अलम्          | ξ.        | वेकार है         | भक्तिः    | 98. | भक्ति              |
| अलम्<br>योगैः | <b>y.</b> | योग-समाधि        | पका       | 93. | क्योंकि (केवल)     |
| अलम्          | ۲.        | व्यर्थ हैं (तथा) | प्व       | 9ሂ. | ही                 |
| अलम्<br>मखैः। | ও.        | यज्ञानुष्ठान     | मुक्तिदा॥ | 98. | मोक्ष देने वाली है |

श्लोकार्थ — व्रतोपवास व्यर्थ है, तीर्थाटन निष्फल है, योग-समाधि वेकार है, यज्ञानुष्ठान व्यर्थ हैं तथा ज्ञान को कथाओं को कहना बेकार है, क्योंकि केवल भक्ति ही मोक्ष देने वाली है।

#### द्वाविंशः श्लोकः

सूत उवाच

इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा । सर्वोङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमज्ञवीत् ॥२२॥

पदच्छेद---

इति नारद निर्णीतम्, स्व मांहात्म्यम् निशम्य सा। सर्वाङ्ग पुष्टि संयुक्ता, नारदम् वाक्यम् अववीत्॥

शब्दार्थं---

| इति         | 9. | इस प्रकार          | सर्व       | 5.  | सभी              |
|-------------|----|--------------------|------------|-----|------------------|
| नारद        | ٦. | देवर्षि नारद जी से | अङ्ग       | ٤.  | अङ्गों में       |
| निर्णीतम्   | ₹. | वर्णित             | पुष्टि     | 90. | पुष्टता को       |
| स्व         | 8. | अपनी               | संयुक्ता   | 99. | प्राप्त करती हुई |
| माहात्म्यम् | ¥. | महिमा को           | नारदम्     | 97. | देवर्पि नारद से  |
| निशस्य      | ξ. | सुनकर              | वाक्यम्    | 93. | यह (वचन)         |
| सा ।        | ও  | वह (भिवत)          | अब्रवीत् ॥ | 98. | बोली             |

श्लोकार्थं—इस प्रकार देविषं नारद जी से विर्णत अपनी महिमा को सुनकर वह सुनकर वह भिक्ते सभी अङ्गों में पुष्टता को प्राप्त करती हुई देविषं नारद से यह वचन बोली।

### त्रयोविंशः श्लोकः

भक्तिरुवाच

अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला । न कदाचिद्विमुश्रामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥२३॥

पदच्छेद-

अहो नारद् धन्यः असि, त्रीतिः ते मयि निश्चला । न कर्दाचित् विमुञ्चामि, चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥

शव्दार्थ---

अहो 9. अरे निश्चला । अटल नारद २ नारद जी ! (आप) 90. नहीं धन्यः ३. धन्य कदाचित £. कभी भी असि ४. हैं विमुञ्जामि ११. छोड्ंगी **प्रीतिः** प्रेम (है मैं आपको) चित्ते १३. हृदय में ते आपका १४. स्थित रहेंगी स्थास्यामि मिय मुंझ में सर्वदा ॥ X १२. सदा (आपके)

श्लोकार्थ — अरे नारद जी ! आप धन्य हैं। मुझ में आपका अटल प्रेम है। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूँगी। सदा आपके हृदय में स्थित रहुँगी।

# चतुर्विंशः श्लोकः

कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता च्लात्। पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ॥२४॥

पदच्छेद-

कृपालुना त्वया साघो, मत् बाघा ध्वंसिता क्षणात्। पुत्रयोः चेतना न अस्ति, ततः बोघय बोघय ॥

शब्दार्थं—

पुत्रयोः मेरे दोनों पुत्रों में (भी) रुपालुना २. दयालू ३. आपने ક. चेतना चेतना त्वया साधो हे देविष नारद जी! १०. नहीं ४. मेरे अस्ति ११. है मत् १२. अतः (इन्हें) ५. कष्ट को ततः बाधा ध्वंसिता नष्ट कर दिया है 93. अवश्य 9. बोघय चेतना में लावें बोघय॥ क्षण भर में 98. धणात्।

श्लोकार्थं — हे देविष नारद जी ! दयालु आपने मेरे कष्ट को क्षणभर में नष्ट कर दिया है । मेरे दोनों पुत्रों में भी चेतना नहीं है; अत: इन्हें अवश्य चेतना में लावें ।

### पञ्चविंशः श्लोकः

सूत उवाच

तस्या वचः समाकर्ण्य कार्ययं नारदो गतः। तयोबोंधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् ॥२५॥

पदच्छेद-

तस्याः वचः समाकर्ण्यं, कारुण्यम् नारदः गतः। तयोः बोधनम् आरंभे, कर अत्रेण विमर्द्यन्॥

शब्दार्थ-

२. उस (भक्ति) की तयोः १०. उन्हें तस्याः ३. वाणी बोधनम् ११. जगाना वचः आरेभे समाकर्ण्य ४. सुनकर १२. प्रारम्भ किये ५. करुणा से ७. हाथ की कारुण्यम् कर १. देवर्षि नारद अग्रे ए प्रजातियों से नारदः ६. भर गये (तथ) विमद्यन्॥ सहलाते हुये ક. गतः।

श्लोकार्थं — देविष नारद उस भक्ति की वाणी सुनकर करुणा से भर गये तथा हाथ की अंगुलियों से सहलाते हुये उन्हें जगाना प्रारम्भ किये।

# षड्विंशः श्लोकः

मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुचरन् । ज्ञान प्रबुध्यतां शीघं रे वैराग्य प्रबुध्यताम् ॥२६॥

पदच्छेद-

मुखम् संयोज्य कर्णान्ते, शब्दम् उच्चैः संमुच्चरन् । श्वान प्रबुध्यताम् शीघ्रम्, रे वैराग्य प्रबुध्यताम् ॥

शब्दार्थ--

देवर्षि नारद ने समुच्चरन् । ६. करते हुए (कहा) ७. हे ज्ञान २. मुख ञ्चान मुखम् ६. उठो ३. लगाकर प्रबुध्यताम् संयोज्य प. शीव्र १. कान के पास शीघ्रम् कर्णान्ते रे वैराग्य १०. हे वैराग्य ! ५. घ्वनि शब्दम् उठो ऊँची 99. प्रबुध्यताम् ॥ उच्चै:

श्लोकार्थ— देविष नारद ने कान के पास मुख लगाकर ऊँची घ्विन करते हुए कहा; हे ज्ञान ! शीघ्र उठो, हे वैराग्य ! उठो ।

# सप्तविंशः श्लोकः

वेदवेदान्तघोषैरच गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः । चोध्यमानौ तदा तेन कथंचिचोत्थितौ बलात् ॥२७॥

पदच्छेद---

वेद वेदान्त घोषैः च, गीता पाठैः मुहुः मुहुः। बोध्यमानौ तदा तेन, कथंचित् च उत्थितौ बलात्॥

शब्दार्थं--

वेद ₹. वेद (और) बोध्यमानी दे जगाने पर (वे) चेदान्त शास्त्रों के १०. उस समय तदा घोषैः 8. नाद १, देवर्षि नारद के द्वारा तेन च ሂ. तथा कथंचित ११. कठिनाई गीता गीता के 19. और 92. पाउैः 5. पाठ से उत्थितौ उठे 98. मुद्दुः मुद्दुः । €. वार-वार चलात्॥ जबरदस्ती से 93.

श्लोकार्थ—देवर्षि नारद के द्वारा वेद और शास्त्रों के नाद तथा वार-बार गीता के पाठ से जगाने पर वे उस समय कठिनाई और जबरदस्ती से उठे।

### ऋष्टाविंशः श्लोकः

नेत्रैरनवलोकन्तौ जुम्भन्तौ सालसावुभौ। चकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्टसमाङ्गकौ।।२८॥

पदच्छेद--

नेत्रेः अनवलोकन्तौ, जुम्भन्तौ स अलसौ उभौ। बकवत् पलितौ प्रायः, शुष्क काष्ठ सम अङ्गकौ॥

शब्दार्थ-

नेजै: आंखों से ሂ. पलितौ २. उज्जवल केशों वाले (एवं) न देखते हुये (तथा) अनवलोकन्ती प्राय: ५. प्रायः जम्भन्तौ जम्भाई लेते हये **६**. सूखे o. श्चा सं अलसी आलस्य युक्त १० काठ के काड उभी। वे दोनों 8. 99. संमान षकवत् बणुले के समान 9. अंगों से युक्त (थे) अक्रकी ।) 92.

श्लोकार्थ- ज्ञगुले के समान उज्ज्वल केशों वाले एवम् आलस्य युक्त वे दोनों आँखों से न देखते हुये तथा जम्भाई लेते हुये प्राय: सूखे काठ के समान अंगों से युक्त थे।

### एकोनत्रिंशः श्लोकः

चुत्चामौ तौ निरीच्यैव पुनः स्वापपरायणौ। ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च ॥२६॥

पदच्छेद-

चुध्र क्षामो तो निरीच्य एव, पुनः स्वाप परायणी। ऋषिः चिन्ता परः जातः, किम् विधेयम् मया इति च ॥

शब्दार्थ--

 देवर्षि नारद ऋषिः भूख से क्षध् चिन्ता ११. चिन्ता से क्षामी ४. व्याकुल उन्हें १२. ग्रस्त परः तौ १३. हो गये देखकर निरीच्य 5. जातः ही किस् १६. क्या 90. एव १७. करना चाहिये फिर से ₹. विधेयम् पुन: नींद में 94. मुझे 19. यया स्वाप इति परायगौ । 98. कि तत्पर और ¥. च॥

श्लोकार्थं—देवर्षि नारद उन्हें भूख से व्याकुल और फिर से नींद में तत्पर देखकर ही चिन्ता से ग्रस्त हो गये कि मुझे क्या करना चाहिये।

# त्रिंशः श्लोकः

अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरम् । चिन्तयन्त्रित गोविन्दं स्मारयामास भागेव ॥३०॥

पदच्छेद—

अहो निद्रा कथम् याति, वृद्धत्वम् च महत्तरम्। चिन्तयन् इति गोविन्दम्, स्मारयामास भागेव॥

शब्दार्थ--

बड़े दु:ख की वात है कि यहो महत्तरम्। ५. पुराना (इनकी) नींद सोचते हुये (देविष नारद ने) निद्रा चिन्तयन् 90. ₹. कैंसे इति ક. कथम 9. यह गोविन्दम् यावि ११. भगवान् श्री कृष्ण का दूर होगा स्मरण किया 92. स्मारयामास €. वुढ़ापा वृद्धत्वम् भागव ॥ . १. हे शौनक जी ! और

वलोकार्थ —हे शौनक जी ! बड़े दुःख की बात है कि इनकी नींद और पुराना बुढ़ापा कैसे दूर होगा, यह सोचते हुये देविष नारद ने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया।

### एकत्रिंशः रलोकः

व्योमवाणी तदैवा भूनमा ऋषे खिद्यतामिति। उद्यमः सफलस्तेऽयं भविद्यति न संशयः॥३१॥

पदच्छेद-

व्योमचाणी तदा पच अभूत्, मा ऋषे खिद्यताम् इति । उद्यमः सफलः ते अयम्, भविष्यति न संशयः॥

शव्दार्थ-

| च्योमवाणी | ₹. | आकाशवागी          | इति ।    | ų.  | कि           |
|-----------|----|-------------------|----------|-----|--------------|
| तदा       | 9. | उसी समय           | उद्यमः   | 99. | प्रयास       |
| पव        | ₹. | यह                | खफलः     | 92. | सफल          |
| अभृत्     | જ. | हुई               | ते       | 욱.  | आपका         |
| मा        | 9. | मत                | अयम्     | 90. | यह           |
| ऋषे       | €. | हे नारद जो ! (आप) | भविष्यति | 93. | होगा (इसमें) |
| खिद्यताम् | 5. | खेद करें          | न        | 94. | नहीं (है)    |
|           |    |                   | संशयः ॥  | 98. | संदेह        |

श्लोकार्थ--उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी ! आप खेद यत करें। आपका यह प्रयास सफल होगा। इसमें संदेह नहीं है।

# द्वात्रिंशः श्लोकः

एतदर्थं तु सत्कर्म सुरषें त्वं समाचर । तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः ॥३२॥

पदच्छेद--

पतदर्थम् तु सत् कर्म, छुर्षे त्वम् समाचर। तत् ते कर्म अभिधास्यन्ति, साधवः साधु सूषणाः॥

शब्दार्थ--

| <b>एतदर्थम्</b> | ٩. | इसके लिये       | तत्          | 97. | वह            |
|-----------------|----|-----------------|--------------|-----|---------------|
| ਬ               | ٦. | तो              | ते           | 99. |               |
|                 | ٧. | उत्तम           | कर्म         | 93. | कर्म          |
| सत्<br>कर्म     | €. | कर्म का         | अभिधास्यन्ति | 98. | बतावेंगे      |
| सुरर्षे         | ₹. | हे देवाषि नारद! | साघवः        | 90. | साघुजन        |
| त्वम्           | 8. | आप              | साधु         | 5.  | महात्माओं में |
| समाचर।          | O. | अनुष्ठान करें   | भूवगाः ॥     | ₹.  | श्रेष्ठ       |

श्लोकार्थं — इसके लिये तो हे देविष नारद! आप उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें। महात्माओं में श्रेष्ठ साघुजन आपको वह कर्म बतावेंगे।

#### त्रयस्त्रिंशः श्लोकः

सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः। गमिष्यति च्णाङ्गितिः सर्वतः प्रसरिष्यति ॥३३॥

पदच्छेद-

सत् कर्मणि कृते तस्मिन्, सनिद्रा वृद्धता अनयोः। गमिष्यति क्षणात् भक्तिः, सर्वतः प्रसरिष्यति॥

शब्दार्थ--

अनयोः । ५ इन दोनों का २. उत्तम सत् कर्मणि ३. कर्म के गमिष्यति दूर हो जावेगा (तथा) ४. कर लेने पर झण भर में कृते धणात् भक्तिः ११. भक्ति तस्मिन् 9. उस सनिद्रा नींद के साथ-साथ सर्वत: १०. चारों ओर प्रसरिष्यति ॥ १२. फैल जायेगी ७. बुढ़ापा वृद्धता

श्लोकार्थ— उस उत्तम कर्म के कर लेने पर इन दोनों का नींद के साथ-साथ बुढ़ापा क्षण भर में दूर हो जायेगा तथा चारों भिक्त फैल जायेगी।

# चतुस्त्रिशः श्लोकः

इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वेरिप विश्रुतम्। नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ज्ञुवन्॥३४॥

पदच्छेद—

इति आकाश वचः स्पष्टम्, तत् सर्वैः अपि विश्रुतम्। नारदः विस्मयम् लेभे, न इदम् ज्ञातम् इति ह वन्॥

शब्दार्थं—

१४. देवर्षि नारद इति १. इस प्रकार नारदः १५. आश्चर्य में आकाश विस्मयम् याकाश वाणी को १६. पड़ गये लेभे वचः १० नहीं साफ-साफ स्पष्टम <del>६</del>. इसे उस इदम् तत् 8. सभी (लोगों ने) सर्वैः ٦. **ज्ञातम्** ११. समझ सका इति १२. ऐसा ही अपि ₹. सुना (तदनन्तर) ब्र वन्॥ 93. कहते हुये विश्रुतम्।

क्लोकार्थ — इस प्रकार सभी लोगों ने ही उस आकाशवाणी को साफ-साफ सुना । तदनन्तर 'इसे नहीं समझ सका' ऐसा कहते हुये देवर्षि नारद आश्चर्य में पड़ गये ।

# पञ्चित्रंशः रलोकः

नारद उवाच

अनयाऽऽकाशवाख्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम् । किं वा नत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः ॥३५॥

पदच्छेद---

अनया आकाश चाण्या अपि, गोप्यत्वेन निक्रिपतम् । किम् चा तत् साधनम् कार्यम्, येन कार्यम् भवेत् तयोः ॥

शब्दार्थ-

अनया 9. इस अत: २. आकाश 5. वह आकाश तत् ३. वाणी ने साधनम् वाण्या १०. उपाय अपि ४ भी (उपाय को) कार्यम ११. करना चाहिये ग्रप्त रूप में गोप्यत्वेन १२. जिससे ሂ येन निरूपितम्। ξ. बतलाया है कार्यभ १४. काम कौन सा भवेत १५. हो जाये किम् ٤. 93. उन दोंनों का तयोः ॥

श्लोकार्थं—इस आकाश्चवाणी ने भो उपाय को गुप्तरूप में वतलाया है। अतः वह कौन सा उपाय करना चाहिये; जिससे उन दोनों का काम हो जाये।

# षट्त्रिंशः श्लोकः

क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम् । मयात्र किं प्रकतेन्यं यदुक्तं न्योमभाषया ॥३६॥

पदच्छेद---

क्व भविष्यन्ति सन्तः ते, कथम् दास्यन्ति साधनम्।
मया अत्र किम् प्रकर्तव्यम्, यत् उक्तम् व्योमभाषया ॥

शब्दार्थ-

११. मुझे ३. कहाँ मया क्व इस (विषय में) ४. होंगे (और उस) भविष्यन्ति 92. अत्र किम् 93. २. सन्त जन क्या सन्तः करना चाहिये वे प्रकर्तव्यम् 98. ते 9. जैसा कि ६. कैसे 5. यत् कथम् ७. देंगे कहा है दास्यन्ति उक्तम् 90. आकाशवाणी ने व्योमभाषया ॥ दः साधनम्। उपाय को

भलोकार्थ—वे सन्त जन कहाँ होंगे और उस उपाय को कैसे देंगे ? जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, मुझे इस विषय में क्या करना चाहिये ?

#### सप्तत्रिंशः श्लोकः

स्त उवाच तत्र द्वाविष संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः।
तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रस्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् ॥३७॥
पदच्छेद तत्र हो अपि संस्थाप्य, निर्गतः नारदः मुनिः।
तीर्थम् तीर्थम् विनिष्क्रस्य, पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान् ॥

शब्दार्थं-तीर्घम् वहाँ 5. प्रत्येक ¥. तत्र तीर्थम् इ. तीर्थ में (ज्ञान और वैराग्य) दोनों को हो विनिष्कस्य ही १०. जाकर अपि છ. १३. पूछने लगे ६. बैठाकर पृच्छन् संस्थाप्य मार्गे निर्गतः निकल पड़े (तथा) ११. रास्ते में मुनीश्वरान्॥ 92. महर्षियों से नारदः २. नारद

मुनिः। १. देवर्षि

श्लोकार्थ—देविप नारद ज्ञान और वैराग्य दोनों को ही वहाँ बैठाकर निकल पड़े तथा प्रत्येक तीर्थ में जाकर रास्ते में महर्षियों से पूछने लगे।

#### अष्टात्रिंशः श्लोकः

वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किंचिन्निश्चित्य नोच्यते । असाध्यं केचन प्रोचुदु ज्ञेंयमिति चापरे । मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः ॥३८॥ वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः, किंचित् निश्चित्य न उच्यते ।

पदच्छेद — वृत्तान्तः श्रृयते सर्वैः, किंचित् निश्चित्य न उच्यते । असाध्यम् केचन प्रोचुः, दुर्केयम् इति च अपरे । मुकीभृताः तथा अन्ये तु, कियन्तः तु पलायिताः ॥

शब्दार्थं---वृत्तान्तः, श्रूयते २. समाचार, सुन लेते थे (किन्तु) दुर्ज्ञेयम् १०. जान से परे सर्वैः सभी (लोग) 9. इति 99. मानते थे किंचित् ४. कुछ भी च, अपरे। £. और, दूसरे (लोग) ३. निश्चय करके १३. मौन हो जाते थे निश्चित्य मुकीभूताः न, उच्यते। ५. नहीं बताते थे तथा, अन्ये १२. तथा, बचे (हुये लोग) और, कितने असम्भव तु, कियन्तः 98. असाध्यम् ६. कुछ (लोग) तु, पलायिताः॥ १५. तो, मुँह फेर लेते थे केचन कहते थे 5.

प्रोचुः द कहते थे प्रलोकार्थं—सभी लोग समाचार सुन लेते थे, किन्तु निश्चय करके कुछ भी नहीं बताते थे। कुछ लोग असम्भव कहते थे और दूसरे लोग ज्ञान से परे मानते थे तथा बचे हुये लोग मौन हो जाते थे और कितने तो मुँह फेर लेते थे।

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

हाहाकारो महानासीत्त्रैलोक्ये विस्मयाबहः। वेदवेदान्तयोषेरच गीतापाठैविंबोधितम् ॥३६॥

पदच्छेद---

हाहाकारः महान् आसीत्, त्रैलोक्ये विस्मय आवहः। वेद वेदान्त घोषैः च, गीता पाठैः विवोधितम् ॥

शब्दार्थ---

वेद वेद और ५. हाहाकार हाहाकार: वेदान्त प. शास्त्र के महान् 8. वड़ा घोषैः इ. गायनों ६. मच गया (कि) आसीत तीनों लोकों में १० एवं **जैलोक्ये** च गीता ११. गीता के २. आश्चर्य विस्मय पाठैः पाठों से (ज्ञान और वैराग्य को) 92 आवहः। जनक

विवोधितम्॥ १३. जगाया गया

श्लोकार्थ—तीनों लोकों में आश्चर्य जनक बड़ा हाहाकार मच गया कि वेद और शास्त्र के गायनों एवं गीता पाठों से ज्ञान और वैराग्य को जगाया गया।

# चत्वारिंशः श्लोकः

अक्तिज्ञानविरागाणां नोदितष्ठित्त्रिकं यदा। उपायो नापरोऽस्तीति कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः ॥४०॥

पदच्छेद---

भक्ति ज्ञान विरागाणाम्, न उद्तिष्ठत् त्रिकम् यदा। उपायः न अपरः अस्ति इति, कर्णे कर्णे अजपन् जनाः॥

शब्दार्थ--

भक्ति २. भक्ति ક. साधन उपायः ३. जान और 90. नहीं ज्ञान न ४- वैराग्य का विरागाणाम अपर: दूसरा ६. नहीं अस्ति ११. है ७. उठा (तो अब) इति उद्तिष्ठत् १३. इस प्रकार कर्णे कर्णे १४. परस्पर एक दूसरे से त्रिकम् समूह ሂ. 94. कहने लगे जब (उससे) यदा। 9. अजपन् लोग 92. जनाः॥

श्लोकार्थं — जब उससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समूह नहीं उठा तो अब दूसरा साधन नहीं है, लोग इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से कहने लगे।

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्। तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिइ मानुषैः॥४१॥

पदच्छेद--

योगिना नारदेन अपि, स्वयम् न ज्ञायते तु यत्। तत् कथम् शक्यते वक्तुम्, इतरैः इह मानुषैः॥

शब्दार्थं-

यत्।

 योगिना
 २. दैवर्षि
 तत्

 नारदेन
 ३. नारद
 कथम्

 अपि
 ४. भी
 शक्यदे

 स्वयम्
 वकतुः
 वकतुः

 न
 ६. नहीं
 इतरैः

 श्रायते
 ७. जान सकते
 इह

 द
 तो फिर
 मानुषे

४. जिसे

तत् १२. उसे

कथम् १३. कैसे

शक्यते १४. 'सकते हैं

वक्तुम् १४. बता

इतरेः १०. दूसरे

इह ६. यहाँ

मानुषेः ॥ ११. लोग

श्लोकार्थ स्वयम् देविष नारद भी जिसे नहीं जान सकते तो फिर यहाँ दूसरे लोग उसे कैसे बता सकते हैं ?

# द्विचत्वारिंशः श्लोकः

एवस्षिगणैः एष्टैर्निणीयोक्तं दुरासदम् ॥४२॥

पदच्छेद-

पवम् भ्रविगर्गः पृष्टैः निर्णीय उक्तम् दुरासदम् ॥

शब्दार्थ-

पवम्

१. इस प्रकार

निर्णीय

४. निश्चय करके (उस साधन) को

त्रुषिगर्णैः पुष्टैः

३. मुनि जनों ने

उक्तम् दरासदम्॥

६. बतलाया

२. पूछे जाने पर दुरासदम्॥ ५. दुर्लभ

क्लोकार्थ - इस प्रकार पूछे जाने पर मुनिजनों ने निश्चय करके उस साधन को दुर्लभ बतलाया।

#### त्रिचत्वारिंशः रलोकः

सतश्चिन्तातुरः सोऽथ बद्रीवनमागतः । तपश्चरामि चाचेति तद्र्थं कृतनिश्चयः ॥४३॥

पदच्छेद---

ततः चिन्ता आतुरः सः अथ, वदरीवनम् आगतः। तपः चरामि च अत्र इति, तदर्थम् कृत निर्मयः॥

शब्दार्थ-

99. ततः १. अतः तपस्या तपः २. शोक से चरामि चिन्ता १२. करूँगा प. और ३. व्याकूल आतुरः वे (देवपि नारद) इ. यहाँ सः अत्र इति १३. ऐसा ४. तदनन्तर अथ ६. वदरिकारण्य में तद्र्धम् १०. उस,(आकाशवाणी के रहस्य ज्ञान) के लिये चर्रीवनम् १५. किया अर गये आगतः। कृत निश्चयः १४. संकल्प

श्लोकार्थ — अतः शोक से व्याकुल वे देवींप नारद तदनन्तर वदिरकारण्य में आ गये और यहाँ "उस आकाशवाणी के रहस्य ज्ञान के लिये तपस्या करूँगा" ऐसा संकल्प किया।

# चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

तावददर्श पुरतः सनकादीन्मुनीश्वरान् । कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः ॥४४॥

पदच्छेद—

तावत् ददर्शं पुरतः, सनक आदीन् मुनीश्वरान् । कोटि सुर्ग सम आभासान्, उवाच मुनि सत्तमः ॥

शब्दार्थ--

१. उसी समय कोटि **४. करोड़ों** तावत् ५. सूर्य के १२. देखा (तथा उनसे) सुर्य ददर्श ११. (अपने) सामने ६. समान पुरतः सम तेजस्वी सनक आभासान् 9. आदीन् सनंदन, सनातन और सनत्क्रमार उवाच १३. कहा ક. मुनि मुनि मुनीश्वरान्। मुनि कुमारों को ₹. 90. श्रेष्ठ (नारद ने) सत्तमः॥ ₹.

श्लोकार्थ — उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद ने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनक, सनन्दन सनातन और सनत् कुमार मुनि कुमारों को अपने सामने देखा तथा उनसे कहा।

### पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

नारद उवाच

इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः संगमोऽभवत्। कुमारा ब्र्वतां शीघं कृपां कृत्वा समोपरि ॥४५॥

पदच्छेद-

इदानीम् भूरि भाग्येन, भवद्भिः संगमः अभवत्। कुमाराः ब्रुवताम् शीव्रम्, कुपाम् कृत्वा मम उपरि॥

शब्दार्थ-

इदानीम् २. इस समय हे कुमारों ! कुमाराः भूरि. ३. बड़े १३. वतावें ब वताम् भाग्येन ४. भाग्य से शीघ्रम् १२. शोघ्र भवद्धिः ५. आप लोगों के साथ १०. कृपा कुपाम् ६. भेंट संगमः 99. करके कृत्वा ७. हुई है (अत:) मेरे अभवत्। सम उपरि ॥ .2 ऊपर

श्लोकार्थ — हे कुमारों ! इसं समय वड़े भाग्य से आप लोगों के साथ भेंट हुई है; अतः मेरे ऊपर कृपा करके शीघ्र बतावें।

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः। पश्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः॥४६॥

पदच्छेद---

भवन्तः योगिनः सर्वे, बुद्धिमन्तः बहुश्रुताः। पञ्च हायन संयुक्ताः, पूर्वेषाम् अपि पूर्वेजाः॥

शब्दार्थ-

9. आप ६. पाँच भवन्तः पञ्च योगी योगिनः ₹. वर्ष की **७**. हायन सभी सर्वे संयुक्ताः अवस्था वाले (एवं) 5. पूर्वेषाम् वृद्धिमन्तः चतुर ક. पूर्वजों के ज्ञानी अपि 90. भी वहुश्रुताः। पूर्वजाः॥ पूर्वज (हैं) 99.

क्लोकार्थ --आप सभी योगी, चतुर, जानी, पाँच वर्ष की अवस्था वाले एवम् पूर्वजों के भी पूर्वज हैं।

### सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

सदा चैकुउटनिलया हरिकीर्तनतत्पराः। जीलासृतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः॥४०॥

पदच्छेद-

सदा वैकुण्ड निलयाः, इरि कर्तिन तत्पराः। लीला अमृत रस जन्मसाः, कथा मात्र यक जीविनः॥

शब्दार्थ--

(आप लोग) (भगवान के) लीलारूपी लीला सर्वदा 9. अमृत सदा वैकुण्ड वैकुण्ठधाम में रस से ٤. रस निलयाः निवास करने वाले १०. मतवाले (तथा) उन्मत्ताः १२. भगवत् चर्चा में श्रीहरि के हरि જ. कथा भजन में कीर्तन 99. मान केवल मग्न रहने वाले तत्पराः । 93. एक

जीविनः ॥ १४. जीने वाले हैं श्लोकार्थ-आपलोग सर्वदा वैकुण्ठधाम में निवास करने वाले, श्रीहरि के भजन में मन्न रहने वाले, भगवान् के लीलारूपी सुधारस से मतवाले तथा केवल भगवत् चर्चा में ही जीने वाले हैं।

#### श्रष्टचत्वारिंशः श्लोकः

हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः। अतः कालसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते ॥४८॥

पदच्छेद--

हरिः शरणम् एवम् हि, नित्यम् येषाम् मुखे वचः। अतः काल समादिष्टा, जरा युष्मान् न वाधते॥

शब्दार्थ--

हरिः ५. हरि: ક્. अत: अतः महाकाल से 90. शरणम् शरणम् काल प्रेरित (होकर भी) समादिष्टा 99. यही एवम् 9. 92. हि क्योंकि बुढ़ापा 9. जरा आप लोगों के पास 93. नित्यम् यष्मान् सदा येव:म् आप लोगों के नहीं ₹. 98-न फटकता है मुखे श्रीमुख में बाघते॥ 94. ₹. वचः।

वचः। प्रता है)
थलोकार्थ-क्योंकि आप लोगों के श्रीमुख में सदा 'हरि: श्ररणम्' यही मन्त्र रहता है। अतः महाकाल से
प्रेरित होकर भी बुढ़ापा आप लोगों के पास नहीं फटकता है।

फा**०**—2

### एकोनपञ्चाशः श्लोकः

येषां अभूक्षमात्रेण द्वारपालौ हरेः पुरा। भूमौ निपातितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ ॥४६॥

पदच्छेद-

येषाम् भ्रूभङ्ग मात्रेण, द्वारपालौ हरेः पुरा। भूमौ निपातितौ सद्यः, यत् कृपातः पुरम् गतौ॥

#### शब्दार्थ--

| येषाम्      | ₹. | जिनकी                    | भूमी          | દ્ર. | मृत्युलोक में        |
|-------------|----|--------------------------|---------------|------|----------------------|
| भू          | ₹. | भौहों के                 | निपातितौ      |      | गिरना पड़ा (तथा)     |
| भङ्ग        | 8. | तन जाने                  | सद्यः         | 5.   | तत्काल               |
| मात्रेण     | -  | मात्र से                 | यत्           | 99.  | जिनकी                |
| द्वारपाली   |    | द्वारपाल (जय और विजय) को | <b>कृपातः</b> | ٩٦.  | कृपा से (ही पुनः वे) |
| <b>हरेः</b> |    | भगवान् श्री हरि के       | पुरम्         | 93.  | वैकुण्ठपुरी में      |
| पुरा ।      | ٩. | पूर्वकाल में             | गती॥          | 98.  | पहुँच सके            |

श्लोकार्थ पूर्वकाल में जिनकी भौहों के तन जाने मात्र से भगवान् श्रीहरि के द्वारपाल जय और विजय को तत्काल मृत्युलोक में गिरना पड़ा तथा जिनकी कृपा से ही पुनः वे वैकुण्ठपुरी में पहुँच सके।

### पञ्चाशः श्लोकः

अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह । अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मिय दीने दयापरैः ॥५०॥

पदच्छेद—

अहो भाग्यस्य योगेन, दर्शनम् भवताम् इह । अनुप्रहः तु कर्तव्यः, मिय दीने दयापरैः ॥

#### शब्दार्थ---

| अहो      | ٩.        | बड़े हर्ष की बात है कि | अनुग्रहः  | 99. | कृपा                |
|----------|-----------|------------------------|-----------|-----|---------------------|
| भाग्यस्य | ₹.        | सीभाग्य के             | तु        | ৩.  | अतः                 |
| योगेन    | 8.        | कारण                   | कर्तव्यः  | 97. | करें                |
| दर्शनम्  | ξ.        | दर्शन (हुआ है)         | मयि       | ક.  | मुझ                 |
| भवताम्   | <b>¥.</b> | आप लोगों का            | दीने      | 90. | दीन पर              |
| इह ।     | ₹.        | यहाँ                   | दयापरैः ॥ | 5.  | करणा परायण (आप लोग) |

श्लोकार्थ—बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ सीभाग्य के कारण आप लोगों का दर्शन हुआ है; अतः करुणा परायण आप लोग मुझ दीन पर कृपा करें।

#### एकपञ्चाशः श्लोकः

अशरीरगिरोंकतं यत्तिकं साधनमुच्यताम् । अनुष्ठेयं कथं तावत्प्रज्ञुवन्तु सविस्तरम् ॥५१॥

पदच्छेद-

अग्ररीरगिरा उक्तम् यत्, तत् किम् साधनम् उच्यताम्। अनुष्ठेयम् कथम् तावत्, प्रज्ञुवन्तु सविस्तरम् ॥

शब्दार्थ—

४. बतावें (कि) अशरीरिगरा १. आकाशवाणी के द्वारा उच्यताम्। अनुष्ठेयम् १२. अनुष्ठान करें ३. कहा गया है उक्तम् ११. कैसे २. जो कथम् यत् तावत् ड. तथा ५. वह तत् ६. कीन-सा १०. बतावें (कि उसका) प्रव वन्तु किम् सविस्तरम्॥ ६. विस्तार-पूर्वक ७. उपाय (है) साधनम्

श्लोकार्थ—आकाशवाणी के द्वारा जो कहा गया है, वतावें कि वह कौन सा उपाय है तथा विस्तारपूर्वक बतावें कि उसका कैसे अनुष्ठान करें ?

# द्विपञ्चाशः श्लोकः

भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पचते कथम् । स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः ॥५२॥

पदच्छेद—

भक्ति ज्ञान विरागाणाम्, सुखम् उत्पद्यते कथम्। स्थापनम् सर्व वर्णेषु, प्रेम पूर्वम् प्रयत्नतः॥

शब्दार्थ—

१०. प्रतिष्ठा (होगी) भक्ति ज्ञान १. भक्ति, ज्ञान और स्थापनम् ७. सभी विरागाणाम् २. वैराग्य को सर्व जातियों में (इनकी) वर्गोष सुखम् सुख **६.** प्रेम के साथ मिलेगा (तथा किस) प्रेमपूर्वम् **4.** उत्पद्यते ६. प्रयास से कैसे प्रयत्नतः ॥ ₹. कथम्।

श्लोकार्थं—भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कैसे सुख मिलेगा ? तथा किस प्रयास से सभी जातियों में इनकी प्रेम के साथ प्रतिष्ठा होगी ?

# त्रिपञ्चाशः श्लोकः

कुमारा ऊचुः

मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह। उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्ते पूर्व एव हि॥५३॥

पदच्छेद—

मा चिन्ताम् कुरु देवर्षे, हर्पम् चित्ते समावह। उपायः सुख साध्यः अज, वर्तते पूर्वः पव हि॥

शब्दार्थ-

97. साधन ३. मत **उपायः** १०. सरलता से २. चिन्ता चिन्ताम सुख ११. करने योग्य ४. करें (तथा) साध्यः কুচ इस विषय में १. हे देविष नारद! 5. देवर्षे अत्र वर्तते १४. विद्यमान है हर्षम् प्रसन्नता १३. पहिले से ही पूर्वः एव मन में चित्ते क्योंकि हि॥ रखें समावह। 19.

एलोकार्थ—हे देवींप नारद! पिन्ता मत करें तथा मन में प्रसन्नता रखें। क्योंकि इस विषय में सरलता से करने योग्य सांघन पहिले से ही विद्यामान है।

# चतुःपञ्चाशः श्लोकः

अहो नारद घन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः। सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीयौगभास्करः ॥५४॥

पदच्छेद--

अहो नारद घन्यः असि, विरक्तानाम् शिरोमणिः। सदा श्रीकृष्ण दासानाम्, अत्रणीः योग भारकरः॥

शब्दार्थ--

**9.** अरे शिरोमणिः। प्रधान ሂ. वहो २. देवर्षि नारद! (आप) सर्वदा नारद सदा श्रीकृष्ण के भक्तों में श्रीकृष्णदासानाम् €. सौभाग्यशाली धन्यः अग्रणीः अगुआ (और) 5. असि 90. योग विद्या में सूर्य वैरागियों में योगभास्करः।। ક. विरक्तानाम् 8.

क्लोकार्यं ... अरे देवर्षि नारद ! आप सीभाग्यशाली, वैरागियों में प्रधान, श्रीकृष्ण के भक्तों में सर्वदा अगुआ और योग विद्या में सूर्य हैं।

#### पञ्चपञ्चाशः रलोकः

त्विय चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि । घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ॥५५॥

पदच्छेद---

स्विय चित्रम् न सन्तव्यम्, भक्ति अर्थम् धनुवर्तिनि । घटते कृष्णदासस्य, भक्तेः संस्थापना सदा॥

शब्दार्थ--

त्विय ४. आपके विषय में अनुवर्तिनि । ३. भ्रमण करने वाले ५. (यह) आश्चर्य घटते चित्रम १२. उचित है नहीं प. श्रीकृष्णभक्तों के लिए ξ. कृष्णदासस्य मन्तव्यम् ७. मानना चाहिए (क्योंकि) अक्तेः १०. भक्ति का १. भक्ति के भक्ति ११. प्रचार प्रसार करना संस्थापना अर्थम २. निमित्त सदा ॥ £. सर्वदा

श्लोकार्थ-भक्ति के निमित्त भ्रमण करने वाले आपके विषय में यह आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। क्योंकि श्रीकृष्ण-भक्तों के लिए सर्वदा भक्ति का प्रचार-प्रसार करना उचित है।

# षट्पञ्चाशः श्लोकः

ऋषिभिषेह्वो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः । श्रमसाध्यारच ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः ॥५६॥

पदच्छेद--

ऋषिभिः बहुवः लोके, पन्थानः प्रकटीकृताः ॥ श्रम साध्याः च ते सर्वे, प्रायः स्वर्गं फल प्रदाः॥

शब्दार्थ-

ऋषिभिः 9. ऋषियों ने और च ६. वे ३. अनेक बहवः ७. सभी लोके सर्वे २. संसार में १०. अधिकतर ४. मार्ग प्रायः पन्थानः ५. दिखाये हैं (किन्तु) 99. स्वर्ग प्रकटीकृताः। स्वर्ग

श्रमसाध्याः ५. कठिनाई से करने योग्य फलप्रदाः॥ १२. फल को देने वाले (हैं)

श्लोकार्थ — ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग दिखाये हैं; किन्तु वे सभी कठिनाई से करने योग्य और अधिकतर स्वर्ग-फल को देने वाले हैं।

#### सप्तपञ्चाशः श्लोकः

वैकुण्ठसाधकः पन्धा स तु गोप्यो हि वर्तते । तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो आग्येन लभ्यते ॥५७॥

पदच्छेद-

वैकुण्ठ स धकः पन्था, सः तु गोप्यः हि वर्तते । तस्य उपदेश पुरुषः, प्रायः भाग्येन लभ्यते ॥

शब्दार्थ--

१. वैकुण्ठ लोक को वर्तते। वैकुण्ठ २. प्राप्त कराने वाला ६. उसके साधकः तस्य १०. उपदेशक ४. मार्ग उपदेष्टा पन्था प रुषः ११. पुरुष सः ३. वह १२. अधिकतर ५. तो तु गोप्यः प्राय: ६. गोपनीय १३. भाग्य से ही भाग्येत १४. मिलते हैं हि ही लभ्यते ॥

श्लोकार्थ—वैकुण्ठ लोक को प्राप्त कराने वाला वह मार्ग तो गोपनीय ही है। उसके उपदेशक पुरुष अधिकतर भाग्य से ही मिलते हैं।

### ऋष्टपञ्चाशः श्लोकः

सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यतपुरा । तदुच्यते श्रणुष्वाच स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥५८॥

पदच्छेद—

सत् कर्म तव निर्दिष्टम्, ज्योमवाचा तु यत् पुरा। तद् उच्यते श्रयुष्व अद्य, स्थिर चित्तः प्रसन्न धीः॥

शब्दार्थ-

५. पहिले ंसत् कर्म उत्तम कर्म का पुरा। आपको तद् उच्यते उसे बता रहा हुँ (आप) तव निर्दिष्टम् संकेत किया था १२. सुनें श्रुगुष्व ७. सबसे पहिले आकाशवाणी ने व्योमवाचा 9. अद्य स्थिरचित्तः और ६. शान्त मन 90. तु ३. जिस प्रसन्न घीः॥ ११. निर्मल बुद्धि से (उसे) यत्

श्लोकार्थ—आकाशवाणी ने आपको जिस उत्तम कर्म का पहिले संकेत किया था; सबसे पहिले उसे बता रहा हूँ। आप शान्त-मन और निर्मल-बुद्धि से उसे सुनें।

### एकोनषष्टितमः श्लोकः

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविस्चकाः ॥५६॥

पदच्छेद-

द्रव्ययकाः तपोयकाः, योगयकाः तथा अपरे। स्वाध्याय कान यकाः च, ते तु कमे विख्यकाः॥

शव्दार्थ--

(हे देवर्षि नारद) हवन-यज्ञ द्रव्ययज्ञाः ज्ञान-यज्ञ (हैं) ज्ञानयज्ञाः तपोयज्ञाः तपस्या का अनुष्ठान ₹. और योगयज्ञाः योगासन ₹. ते वे तथा तथा सभी 90. दूसरे (जो) ሂ. अपरे। ११. कमीं के वेदपाठ विस्चकाः ॥ विभिन्न प्रकार (हैं) स्वाध्याय ₹. 92.

क्लोकार्थ—हे देवींब नारद! हवन-यज्ञ, तपस्या का अनुष्ठान, योगासन तथा दूसरे जो वेदपाठ और ज्ञान-यज्ञ हैं; वे सभी कर्मों के विभिन्न प्रकार हैं।

#### षष्टितमः श्लोकः

सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः। श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिशिः॥६०॥

पदच्छेद—

सत् कर्म स्चकः नूनम्, ज्ञान यज्ञः स्मृतः बुधैः। श्रीमद्भागवत आलापः, सः तुनीतः शुक आदिभिः॥

शब्दार्थ--

४. श्रेष्ठ कर्म का सत्कर्म श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवत की (जो) स्चकः कथा (है) ४. एक प्रकार आलापः ३. निश्चय ही उसे नूनम् सः भी 99. २. कथा-अनुष्ठान को ञ्चानयञ्चः तु गायी है ६. कहा है (तथा) गीतः 92. **₹मृतः** शुक आदिभिः ॥ १०. बुधैः। श्रीशुकदेव इत्यादि ऋषियों ने विद्वानों ने

श्लोकार्थ—विद्वानों ने कथा-अनुष्ठान को निश्चय ही श्रेष्ठ-कर्म का एक प्रकार कहा है तथा श्रीमद्भागवत की जो कथा है; उसे श्रीशुकदेव इत्यादि ऋषियों ने भी गायी है।

### एकषष्टितमः रलोकः

अिक्तज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं अहत्। व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं अक्तेअविष्यति ॥६१॥

पदच्छेद-

भक्ति ज्ञान विरागाणाम्, तद् घोषेण बलम् महत्। विज्यति द्वयोः कष्टम्, सुखम् भक्तेः भविष्यति ॥

शब्दार्थ-

व्यक्ति द. दूर हो जायगा (तथा) भक्ति, ज्ञान और भक्ति ज्ञान ७. (ज्ञान और वैराग्य) दोनों का विरागाणाम् ४. वराग्यको द्योः 5. १. उस (श्रीमद्भागवत) के दु:ख कष्टम् तद् २. पाठ से सुखम् 99. सुख घोषेण १०. भक्ति को शक्तेः ६. बल (मिलेगा) वलम् होगा भविष्यति ॥ १२. ५. महान् महत्।

श्लोकार्थ—उस श्रीमद्भागवत के पाठ से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को महान् वल मिलेगा। ज्ञान और वैराग्य दोनों का दुःख दूर हो जायगा तथा भक्ति को सुख होगा।

### द्विषष्टितमः श्लोकः

प्रतयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः। कत्तेदींवा इमे सर्वे सिंहशब्दाद् वृका इव ॥६२॥

पदच्छेद-

प्रलयम् हि गमिष्यन्ति, श्रीमञ्जागवत ध्वतेः। कलेः दोषाः इमे सर्वे, सिंह शब्दात् वृकाः इव॥

शब्दार्थ-

११. विनाश को ६. दोष दोषाः प्रलयम् इसे ४. ये १०. अवश्य हि १२. प्राप्त हो जायेंगे सर्वे ५. सभी ग्रमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत १. श्रीमद्भागवत महापुराण के ७. शेर की दहाड़ से सिंहशन्दात् पाठ सें मेडिये के चुकाः ध्वनेः। कलियुग के ક. समान •इव ॥ दलेः

श्लोकार्थ-श्रीमद्भागवत महापुराण के पाठ से किलयुग के सभी दोष शेर की दहाड़ से भेड़िये के समान अवश्य विनाश को प्राप्त हो जायेंगे।

#### त्रिषष्टितमः रलोकः

ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा। प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः कीडां करिष्यति ॥६३॥

पदच्छेद---

ज्ञान वैराग्य संयुक्ता, भक्तिः प्रेम रस आवहा। प्रतिगेहम् प्रतिजनम्, ततः कीडाम् करिष्यति॥

श्रव्दार्थ---

ज्ञान वैराग्य २. जान और वैराग्य से प्रतिगेहस् ७. घर-घर और प्रतिजनम् ३. मिली हुई (तथा) संयुक्ता 5. जन-जन में भक्तिः भक्ति ततः १. तदनन्तर ४. प्रेमरस में कीडास प्रेम रस **द.** विहार पगी हुई करिष्यति॥ १०. करेगी आवहा। **Y**.

श्लोकार्थ — तदनन्तर ज्ञान और वैराग्य से मिली हुई तथा प्रेमरस में पगी हुई भक्ति घर-घर और जन-जन
में विहार करेगी।

### चतुष्पष्टितमः श्लोकः

नारद उवाच

वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापाठैः प्रबोधितम्। अक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिकं यदा ॥६४॥

पदच्छेद---

वेद वेदान्त घोषैः च, गीता पाठैः प्रबोधितम्। भक्ति ज्ञान विरागाणाम्, न उद्तिष्ठत् त्रिकम् यदा॥

शब्दार्थ--

वेद वेदान्त वेद और उपनिषदों के ६. भक्ति, ज्ञान और 9. भक्ति ज्ञान घोषैः वैराग्य को ٦. **षिरागाणाम** पारायण 9. 99. नहीं च ₹. तथा गीता श्रीमद्भगवद् गीता के उदतिष्ठत 92. उठे 8. तीमों पाउँः पाठों से त्रिकम् 90. ¥. (किन्तु) जब प्रबोधितम्। यदा ॥ जगाया गया ۲,

श्लोकार्थ—वेद और उपनिषदों के पारायण तथा श्रीमद्भगवद् गीता के पाठों से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जगाया गया; किन्तु जब तीनों नहीं उठे।

দা - - 90

### पञ्चषष्टितमः श्लोकः

श्रीमद्भागवतालापात्तत्कथं वोधमेष्यति । तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदं पदं ॥६५॥

पदच्छेद-

श्रीमद्भागवत आलापात्, तत् कथम् बोधम् एष्यति । तत् कथासु तु वेदार्थः, श्लोके श्लोके पदे पदे॥

शब्दार्थ--

| श्रीमद्भागवत | ٦.         | श्रीमद्भागवत की | तत्           | <b>9</b> . | उसकी                   |
|--------------|------------|-----------------|---------------|------------|------------------------|
| आलापात्      | ₹.         | कथा से          | कथासु         | ۲.         | कथाओं में              |
| तत्          | ٩.         | तो फिर (वे)     | ব্ৰ           | 숙.         | तो                     |
| कथम्         | 8.         | कैसे            | वेदार्थः      |            | वेदों का अर्थ (भरा है) |
| बोधम्        | <b>¥</b> . | चेतना           | श्लोके श्लोके | 90.        | प्रत्येक श्लोक और      |
| प्रवित ।     | ξ.         | पार्येगे        | पदे पदे ॥     | 99.        | प्रत्येक पद में        |

श्लोकार्थ—तो फिर वे श्रीमद्भागवत की कथा से कैंसे चेतना पायेंगे। उसकी कथाओं में तो प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में वेदों का अर्थ भरा है।

## षट्षष्टितमः श्लोकः

छिन्दन्तु संशयं ह्ये नं भवन्तोऽमोघदर्शनाः। विज्ञम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः॥६६॥

पदच्छेद---

छिन्दन्तु संशयम् हि एनम्, भवन्तः अमोघ दर्शनाः। चिलम्बः न अत्र कर्तन्यः, शरण आगत चत्सलाः॥

शब्दार्थ-

| छिन्दन्तु | 90. | दूर करें         | विलम्बः     | 97.        | देर         |
|-----------|-----|------------------|-------------|------------|-------------|
| संशयम्    | 5.  | सन्देह को        | न           | १३.        | न           |
| हि        | ξ.  | अवश्य            | <b>अत्र</b> |            | इसमें       |
| पनम्      | 9.  | इस               | कर्तव्यः    | _          | करें        |
| भवन्तः    | €.  | आप लोग           | श्ररण       | •          | शरण में     |
| अमोघ      | ٩.  | सफल              | आगत         |            | आये हुओं के |
| व्यानाः।  | ٦.  | दर्शन वाले (तथा) | वत्सलाः ॥   | <b>¥</b> . | स्नेही      |

इलोकार्थ सफल दर्शन वाले तथा शरण में आये हुओं के स्नेही आपलोग इस सन्देह को अवश्य दूर करें। इसमें देर न करें।

### सप्तषष्टितमः श्लोकः

कुमारा ऊचुः

वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा। अत्युत्तमा ततो भाति प्रथम्भूता फलाकृतिः ॥६७॥

पदच्छेद--

वेद उपनिषदाम् सारात्, जाता भागवती कथा। अति उत्तमा ततः भाति, पृथग्भूता फल आकृतिः॥

शब्दार्थ--

११. सर्वोत्तम वेदों और अति उत्तमा वेद वेदान्तों के उपनिषदाम् ४. 19. अतः ततः शोभा पा रही है सार-अंश से भाति 97. सारात् उत्पन्न हुई है पृथग्भूता अलग हए जाता फल के श्रीमद्भागवत की भागवती फल आकृतिः ॥ १०. आकार के समान कथा कथा।

श्लोकार्थ—श्रीमद्भागवत की कथा वेदों और वेदान्तों के सार-अंश से उत्पन्न हुई है। अतः अलग हुए फल के आकार के समान सर्वोत्तम शोभा पा रही है।

#### ऋष्टषष्टितमः श्लोकः

आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाचते यथा। स भूयः संपृथगभूतः फले विश्वमनोहरः ॥६८॥

पदच्छेद-

आसृत अग्रम् रसः तिष्ठन्, आस्ते न स्वाद्यते यथा। सः भूयः संपृथग्भूतः, फले विश्व मनोहरः॥

शब्दार्थ-

१. जिस प्रकार २. (पेड़ में) जड़ से लेकर यथा। आमृल ३. फुनगी तक 92. वही (रस) अग्रम् सः तथा भूयः रसः रस संपृथग्भृतः 99. अलग हुआ ५. विद्यमान तिष्ठन् फल के रूप में फलें 90. आस्ते रहता है (किन्तु) सबके 93. नहीं विश्व न 9.

स्वाद्यते ८. चला जां सकता (है) मनोहरः॥ १४. मन को भाता (है)

श्लोकार्थ—जिस प्रकार पेड़ में जड़ से लेकर फुनगी तक रस विद्यमान रहता है; किन्तु चखा नहीं जा सकता है तथा फल के रूप में अलग हुआ वही रस सबके मन को भाता है।

### एकोनसप्ततितमः श्लोकः

यथा दुग्धे स्थितं सर्पिने स्वादायोपकल्पते । पृथाभूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् ॥६६॥

पदच्छेद-

यथा दुग्धे स्थितम् सर्पिः, न स्वादाय उपकल्पते।
पृथक् भूतम् हि तद् गन्यम्, देवानाम् रस वर्धनम्॥

शब्दार्थ-

| यथा       | ٩. | जैसे         | पृथक्      | 육.  | अलग          |
|-----------|----|--------------|------------|-----|--------------|
| दुग्धे    | ₹. | दूध में      | भूतम्      | 90. | हुआ          |
| स्थितम्   | ₹. | विद्यमान     | हि         | 5.  | किन्तु       |
| सर्पि:    | 8. | घी .         | ्तद्       | 99. | वही          |
| न         | €. | नहीं         | गन्यम्     | 97. | घी           |
| स्वादाय   | ¥. | स्वाद के लिए | देवानाम्   | ٩३. | देवताओं का   |
| उपकल्पते। | ७. | होता         | रसवर्धनम्॥ | 98. | बलवर्घक (है) |

श्लोकार्थ-जैसे दूध में विद्यमान घी स्वाद के लिए नहीं होता; किन्तु अलग हुआ वही घी देवताओं का बल-वर्धक है।

### सप्ततितमः श्लोकः

इच्रणामिप मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति । प्रथम्भूता च सा मिष्ठा तथा भागवती कथा ॥७०॥

पदच्छेद—

इस्यूणाम् अपि मध्य अन्तम्, शर्करा व्याप्य तिष्ठति । पृथक् भूता च सा मिष्टा, तथा भागवती कथा॥

शब्दार्थ-

| इक्षुणाम्                 | ٩.         | ईख के        |   | भूता   | 숙.  | होने पर         |
|---------------------------|------------|--------------|---|--------|-----|-----------------|
| इक्ष् <b>रणाम्</b><br>अपि | ₹.         | भी           |   | च      | ৩.  | तथा             |
| मध्य अन्तम्               | ₹.         | मध्य भाग में |   | सा     | 90. | वह              |
| शर्करा                    | 8.         | चीनी         |   | मिष्टा | 99. | मीठी (लगती है)  |
| ब्याप्य                   | <b>L</b> . | फैलकर        | 4 | तथा    | ٩٦. | उसी प्रकार      |
| तिष्ठति ।                 | €.         | रहती है      |   | भागवती | १३. | श्रीमद्भागवत की |
| पृथक्                     | 5.         | अलग          |   | कथा॥   | 98. | कथा (है)        |

श्लोकार्थं—ईंख के भी मध्य-भाग में चीनी फैलकर रहती है तथा अलग होने पर वह मीठी लगती है। उसी प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा है।

#### एकसप्ततितमः श्लोकः

इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम् । भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम् ॥७१॥

पदच्छेद-

इदम् भागवतम् नाम, पुराखम् ब्रह्म सम्मितम् । भक्ति ज्ञान विरागाखाम्, स्थापनाय प्रकाशितम् ॥

शब्दार्थ--

सम्मतम्। इद्म् ५. यह ४. सम्मत भक्ति ज्ञान १. श्रीमद्भागवत भक्ति, ज्ञान और भागवतम् 9. २. नाम का वैराग्य की नाम विरागाणाम् 5. ६. महापुराण £. स्थापना के लिए पुराणम् स्थापनाय प्रकाशितम् ॥ वेद से १०. रचित (है) ब्रह्म

श्लोकार्थ —श्रीमद्भागवत नाम का वेद से सम्मत यह महापुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए रिचत है।

### द्विसप्ततितमः श्लोकः

वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अपि कर्तरि। परितापवति न्यासे सुद्धात्यज्ञानसागरे॥७२॥

पदच्छेद—

वेदान्त वेद सुस्नाते, गीतायाः अपि कर्तरि । परितापवति ज्यासे, मुद्धति अञ्चान सागरे॥

शब्दार्थ--

कर्तरि। ६. रचियता वेदान्त २. उपनिषदों में वेदों और सन्ताप और वेद परितापवति £. ७. महर्षि वेदव्यास (जब) सुरनाते पारंगत (तथा) व्यासे गीतायाः श्रीमद्भगवद्गीता के मुह्यति 90. मोह से ग्रस्त (थे) अज्ञान के सागर में अपि अन्नान सागरें। 5.

श्लोकार्थ — वेदों और उपनिषदों में पारंगत तथा श्रीमद्भगवद्गीता के भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जब अज्ञान के सागर में संताप और मोह से ग्रस्त थे।

#### त्रिसप्ततितमः श्लोकः

तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोकसमन्वितम् । तदीयश्रवणात्सचो निर्वाधो वादरायणः ॥७३॥

पदच्छेद-

तदा त्वया पुरा प्रोक्तम् , चतुः एलोक समन्वितम् । तदीय श्रवणात् सद्यः, विषोधः बादरायणः॥

शब्दार्थ-

५. वाले (श्रीमद्भागवत) को समन्वितम्। तदा १. तब २. आपने (ही) तदीय उसके त्वया ६. पहिले द. सुनने से श्रवणात् पुरा ७. कहा था 99. तत्काल प्रोक्तम् सद्यः बाधा से रहित (हो गये थे) निर्बाधः 92. चतुः चार बादरायणः॥ १०. वेदव्यास मुनि श्लोक श्लोकों

श्लोकार्थ—तब आपने ही चार श्लोकों वाले श्रीमद्भागवत को पहिले कहा था। उसके सुनने से वेदव्यास मुनि तत्काल वाधा से रहित हो गये थे।

### चतुःसप्ततितमः श्लोकः

तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्। श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम् ॥७४॥

पदच्छेद-

तत्र ते विस्मयः केन, यतः प्रश्नकरः भवान्। श्रीमद्भागवतम् श्राव्यम्, श्रोक दुःख विनाशनम्॥

शब्दार्थ-

१. इसमें ६. आप भवान्। तत्र श्रीमद्भागवतम् ११. श्रीमद्भागवत महापुराण को ते आपको ₹. १२. सुनावें ३. आश्चर्यः विस्मयः श्राव्यम् ४. क्यों (है) शोक चन्ता और केन जिससे कि पीड़ा को ٤. ¥. दु:ख यतः प्रश्न कर रहें हैं (अतः आप) विनाशनम्॥ १०. हरने वाले प्रश्नकर:

श्लोकार्थ—इसमें आपको आश्चर्य क्यों है ? जिससे कि आप प्रश्न कर रहें हैं। अतः आप चिन्ता और पीड़ा को हरने वाले श्रीमद्भागवत महापुराण को सुनावें।

#### पञ्चसप्ततितमः श्लोकः

नारद उवाच

यदर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सचः, श्रेयस्तनोतिभवदुः खदवार्दितानाम् । निश्शेषशेषसुखगीतकथैकपानाः, प्रमप्रकाशकृतये शर्णं गतोऽस्मि ॥७५॥ पदच्छेद-यद दर्शनम् च विनिहत्ति अग्रुभानि सद्यः, श्रेयः तनौतिःभव दुःख द्व अर्दितानाम् । निश्शेष शेष मुख गीत कथा एक पानाः, प्रेम प्रकाश कृतये शरण्म् गतः अस्य ॥

शब्दार्थ-

यद्, दर्शनम् 9. जिनका दर्शन च विनिहन्ति

अग्रुभानि सद्यः २. पापों को तत्काल

श्रेयः तनोति संसार के दु:खरूपी दावानल से कृतये भव दुःख दव 8.

पीड़ित (जनों का)

निश्रोष शेष ७. शेषनाग के सभी

३. तथा नष्ट कर देता है मुख गीत कथा ज. मुखों से गायी गई कथा का ही पान करने वाले (हैं अतः) एक पानाः

कल्याण करता है (आप लोग) प्रेम, प्रकाश १०. प्रेमा भक्ति के प्रचार के ११. निमित्त (मैं आपलोगों की)

अर्दितानाम् । शरणम् १२. शरण में गतः, अस्मि॥ १३. आया है

श्लोकार्थ-जनका दर्शन पापों को तत्काल नष्टकर देता है तथा संसार के दु:ख रूपी दावानल से पीड़ित जनों का कल्याण करता है। अप लोग शेपनाग् के सभी मुखों से गायी गई कथा का ही पान करने वाले हैं। अतः प्रेमाभक्ति के प्रचार के निमित्त मैं आप लोगों की शरण में आया है।

षट्सप्ततितमः श्लोकः

बहुजन्मसमर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥७६॥ पदच्छेद-भाग्य उदयेन बहु जन्म समर्जितेन, सतु संगममू च लभते पुरुषः यदा वै। अञ्चान हेतु कृत मोह मद अन्धकार, नाशम् विधाय हि तदा उदयते विवेकः ॥

शब्दार्थ-

भाग्य, उदयेन बहुजन्म, समर्जितेन

पुण्यों का उदय होने से ٦. १. बहुत जन्मों से संचित

कृत, मोह नाशम्, विधाय १०. नाश होता है

प्रत्यन्न मोह (और) मद, अन्धकार दे. अहंकार रूपी अन्धकार का

8. 99.

सन्तों की संगति और

हि तदा 97. तदनन्तर तब

लभते पुरुषः यदा वै।

सत् संगमम्

च

प्राप्त करता है X. मनुष्य जब निश्चय पूर्वक उद्यते ₹.

१४. उत्पन्न होता है १३. विवेक ज्ञान

अज्ञान, हेत्

अज्ञान के कारण 9.

विवेकः ॥

श्लोकार्थ- बहुत जन्मों से संचित पुण्यों का उदय होने से मनुष्य जब निश्चय पूर्वक सन्तों की संगति प्राप्त करता है, तब अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह और अहंकार रूपी अन्धकार का नाश होता है और तदनन्तर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है।।

इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम डितीयः बच्यायः ॥२॥

#### श्रीमद्भागवतमहापुराणमहात्म्यम्

अध नृतीयः अध्यायः

प्रथमः श्लोकः

नारद उवाच

ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथोष्ठवलम् । भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः ॥१॥

पदच्छेद-

ज्ञान यज्ञम् करिष्यामि, शुकशास्त्र कथा उज्ज्वलम्। भक्ति ज्ञान विरागाणाम्, स्थापनार्थम् प्रयत्नतः॥

शब्दार्थ-

ज्ञान यज को भक्ति (मैं) भक्ति ज्ञान यज्ञम् 5. करूँगा २. जान (और) करिष्यामि ज्ञान 90. ३. वैराग्य की ५. श्रीमद्भागवत पुराण की विरागाणाम् शुकशास्त्र ६. कथाओं से स्थापनार्थम् ४. स्थापना के लिये कथा ७. निर्मल प्रयत्नतः ॥ प्रयास पूर्वक उज्ज्वलम् ।

श्लोकार्थ—मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिये श्रीमद्भागवत पुराण की कथाओं से निर्मल ज्ञान-यज्ञ को प्रयास पूर्वक करूँगा।

### द्वितीयः श्लोकः

कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह । महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः ॥२॥

पदच्छेद-

कुत्र कार्यः मया यज्ञः, स्थलम् तद् वाच्यताम् इह। महिमा शुकशास्त्रस्य, वक्तव्यः वेदपारगैः॥

शब्दार्थ-

कुत्र ३. कहाँ **इह**। ७. इस लोक में कार्य: ४. करना चाहिये महिमा १२. माहात्म्य (भी) मया १. मुझे **ग्रुकशास्त्रस्य** ११. श्रीमद्भागवत पुराण का

यद्य: २. ज्ञान यज्ञ वक्तव्यः १३. सुनावें स्थलम् ६. स्थान वेद ५. वेदों के

तद् द. वह पारंगः॥ ६. पारंगत (आप लोक मुझे)

बाच्यताम् १०. बतावें (तथा)

श्लोकार्थ — मुझे ज्ञान यज्ञ कहाँ करना चाहिये ? वेदों के पारंगत आप लोग मुझे इस लोक में वह स्थान बतावें तथा श्रीमद्भागवत पुराण का माहात्म्य भी सुनावें।

### तृतीयः श्लोकः

कियद्भिर्दिवसैः आव्या अधिद्भागवती कथा। को विधिस्तत्र कर्तव्यो समेदं ज्ञुवतामितः॥३॥

पदच्छेद-

कियद्भिः दिवसैः श्राव्या, श्रीमन्त्रागवती कथा। कः विधिः तत्र कर्तव्यः, सम इद्म् खुवताम् इतः॥

शब्दार्थ-

कियद्भिः ७. कितने तज्ञ १०. उसमें

दिवसैः ८. दिनों में कर्तव्यः १३. अपनानी चाहिये

श्राव्या ६. सुनानी चाहिये (और) सस २. मुझे श्रीमद्भागवती ५. श्रीमद्भागवत की इद्भ् ३. यह (भी) कथा। ६. कथा खुवताम् ४. वतावें (कि)

क: ११ कौन सी इस:॥ १ तथा

विधि: १२. विधि

श्लोकार्थ- तथा मुझे यह भी बतावें कि श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिये और उसमें कौन सी विधि अपनानी चाहिये ?

## चतुर्थः श्लोकः

कुमारा ऊचुः

शृणु नारद वह्यामा विनम्राय विवेकिने। गङ्गाद्वारसमीपे तु तटमानन्दनामकम्॥४॥

पदच्छेद---

श्युण नारद वस्यामः, विनम्राय विवेकिने। गङ्गाद्वार समीपेतु, तरम् आनन्द नामकम्॥

शब्दार्थ--

श्यु २. सुनें (हम) समीपे ५. निकट नारद १. हे देवर्षि नारद! तु ६. कि

चच्यामः ५. बता रहे हैं तटम् ११. (गंगा का) एक तट (है)

चिनम्राय ३. विनयी (और) **आनन्द ६**. आनन्द चिवेकिने। ४. विवेकशील (आप से) नामकम् ॥ १० नाम का

गङ्गाद्वार ७. हरिद्वार के

श्लोकार्थ—हे देविष नारद! सुनें, हम विनयी और विवेकशील आपसे बता रहे हैं कि हरिद्वार के निकट आनन्द नाम का गंगा का एक तट है।

फा॰-११

#### पञ्चमः श्लोकः

नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितम्। नाना तरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकम् ॥५॥

पदच्छेद-

नाना ऋषिगणैः जुष्टम्, देव सिद्ध निषेवितम् । नाना तरु लता कीर्णम्, नव कोमल वालुकम् ॥

शब्दार्थ--

अनेकों ५. वृक्षों और नाना तरु ६. बेलों से ऋषिगर्णः **६.** मुनिसमूहों से लता १०. घिरा हुआ (तथा) कीर्णम् ७. व्याप्त जुष्टम् 9. नयी और ११. देवता और देव नच १२. सिद्धों से कोमल २. कोमल सिद्ध निषंचितम्। १३. नित्य सेवित (है) ३. रेतों वाला (वह स्थान) वालुकम्॥ अनेकों नाना

### षष्टः श्लोकः

रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभम् । यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतिस न स्थितम् ॥६॥

पदच्छेद-

रम्यम् एकान्त देशस्थम्, हेमपद्म सुसौरभम्। यत् समीपस्थ जीवानाम्, वैरम् चेतसि न स्थितम्॥

शब्दार्थ--

३. रमणीक (और) समीपस्थ ७. निकट रहने वाले रम्यम् प्राणियों के जीवानाम् पकान्त 8. शान्त 5. देशस्थम् भाग में स्थित (है) वैरम् १०. वैर भाव ٧. (वह स्थान) पीले कमलों से चेतसि मन में દુ. हेमपद्म नहीं सुगन्धित सुसौरमम्। 99. ₹. न. जिसके स्थितम्॥ होता है ₹. 97. यत्

श्लोकार्थं—वह स्थान पीले कमलों से सुगन्धित, रमणीक और शान्त भाग में स्थित है; जिसके निकट रहने वाले प्राणियों के मन में वैर भाव नहीं होता है।

#### सप्तमः श्लोकः

ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो खप्रयत्ननः । अपूर्वरसस्त्रमा च कथा तत्र भविष्यति ॥७॥

पदच्छेद--

ज्ञान यज्ञः त्वया तत्र, कर्तं व्यः हि अप्रयत्नतः। अपूर्वे रस कपा च, कथा तत्र भविष्यति॥

शब्दार्थ-

ज्ञान यज्ञः ५. सप्ताह यज रस ११. रस ₹. त्वया आप 92. वाली रूपा १. वहाँ पर निश्चय ही तत्र 19. कर्तव्यः ६. करें દુ. (भागवत की) कथा कथा हि ४. ही वहाँ तत्र ς. ३. बिना प्रयास अप्रयत्नतः । भविष्यति ॥ 93. होगी अपूर्व अद्भुत 90.

श्लोकार्थ — वहाँ पर आप विना प्रयास ही सप्ताह-यज करें। निश्चय ही वहाँ भागवत की कथा अद्भुत रस वाली होगी।

#### ऋष्टमः श्लोकः

पुरस्थं निर्वतं चैव जराजीर्णकलेवरम् । तद्द्रयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥=॥

पदच्छेद-

पुरःस्थम् निर्वंतम् च एव, जरा जीर्णं कलेवरम्। तद् द्वयम् च पुरस्कृत्य, भक्तिः तत्र आगमिष्यति ॥

शब्दार्थ---

(सदा) साथ रहने वाले (ज्ञान और वैराग्य) उन पुरःस्थम् 9. तद् १०. दोनों को निर्बलम् दुर्बल इयम् ૪. और ५. तथा ਚ च ११. आगे करके अति पव 3 पुरस्कृत्य बुढ़ापे से भक्ति भक्तिः 97. जरा जीर्ण शिथिल वहाँ 93. आगमिष्यति १४. शरीर वाले आयेगी कलेवरम्। 5.

श्लोकार्थ — सदा साथ रहने वाले और अति दुर्बल तथा बुढ़ापे से शिथिल शरीर वाले ज्ञान और वैराग्य उन दोनों को आगे करके भक्ति वहाँ आयेगी।

#### नवमः श्लोकः

यत्र भागवती वार्ता तत्र अकत्यादिकं व्रजेत्। कथाशब्दं समाकण्ये तत्त्रिकं तक्षायते।।६।।

पदच्छेद-

यत्र भागवती वार्ता, तत्र भक्ति आदिकम् वजेत्। कथा शब्दम् समाकर्ण्य, तत् त्रिकम् तक्णायते॥

शब्दार्थ-

जहाँ पर १०. कथा के 9. यत्र कथा श्रीमद्भागवत की 99. भागवती ₹. शब्द को शब्दभ् कथा (होगी) वार्ता १२. सुनकर समाकर्ण्य वहाँ 8. 5. वे तत्र तत् ५. भक्त ६. तीनों भक्ति त्रिकम् आदिकम् ज्ञान और वैराग्य तरुणायते ॥ १३. नवयूवक हो जायेंगे ξ. जायेंगे (तथा) वजेत्।

श्लोकार्थ — जहाँ पर श्रीमद्भागवत की कथा होगी, वहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जायेंगे तथा वे तीनों कथा के शब्द को सुनकर नवयुवक हो जायेंगे।

### दशमः श्लोकः

सूत उवाच

एवमुक्तवा कुमारास्ते नारदेन समं ततः। गङ्गातटं समाजग्मः कथापानाय सत्वराः॥१०॥

पदच्छेद—

पवम् उक्तवा कुमाराः ते, नारदेन समम् ततः । गङ्गा तटम् समाजग्मुः, कथा पानाय सत्वराः ॥

शब्दार्थं--

१. ऐसा 99. गङ्गाजी के गङ्गा एवम् 97. कहकर तट पर उक्टवा तरम् सनकादि कुमार 93. आ गये कुमाराः समाजग्मुः वे ७. कथा रसको ते ₹. कथा ५. देवाँष नारद के पीने के लिये नारदेन 5. पानाय-१०. शीघ्र साथ Ę. सत्वराः ॥ समम् वहाँ से ततः।

श्लोकार्थ--ऐसा कहकर वे सनकादि कुमार देवाँष नारद के साथ कथा रस को पीने के लिये वहाँ से शीघ्र गङ्जा जी के तट पर आ गये।

#### एकादशः श्लोकः

यदा यातास्तरं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभृत । भूलोंके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च ॥११॥

पदच्छेद-

यदा याताः तटम् ते तु, तदा कोलाह्लः अपि अभूत्। भू:लोके देव लोके च, ब्रह्म लोके तथैव च ॥

शब्दार्थ--

१६. हो गया २. जब यभूत्। यदा ४. पहुँचे मुः लोके पृथ्वी लोक में 9. याताः ३. आनन्द तट पर देव लोके 5. स्वर्ग लोक में तरम् 9. वे लोग और ते 5. ५. तब 92. ब्रह्म सत्य तु १३. लोक में ६. उसी समय लोके . तदा १५. शोर तथैव 99. उसी प्रकार कोलाहलः भी अपि 98. च ॥ 90. तथा

श्लोकार्थ--वे लोग जब आनन्द तट पर पहुँचे तब उसी समय पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में तथा उसी प्रकार सत्य लोक में भी शोर हो गया।

#### द्वादशः श्लोकः

श्रीभागवतपीयूचपानाय रसत्तम्पटाः। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः ॥१२॥

पदच्छेद-

श्रीभागवत पीयूष, पानाय रस लम्पटाः। धावन्तः अपि आययुः सर्वे, प्रथमम् ये च वैष्णवाः॥

शब्दार्थ-

१३. (वहाँ) पहुँचे श्री भागवत १. श्रीमद्भागवत रूपी आययुः सर्वे पीयूष २. अमृत को 90. सभी ३. पीने के लिये सबसे पहले प्रथमम् पानाय रस के ये जो 5. रस लोभी €. तथा लम्पटाः । **X**. दौड़ते हुये वैष्णवाः॥ वैष्णव (थे वे) 99. धावन्तः

अपि 97. ही

श्लोकार्थ-श्रीमद्भागवतरूपी अमृत को पीने के लिये ग्स के लोभी तथा सबसे पहले जो वैष्णव थे वे सभी दौड़ते हुये ही वहाँ पहुँचे।

#### त्रयोदशः श्लोकः

भृगुर्वेसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ । रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो सृक्रण्डुपुत्रात्रिजपिष्पलादाः ॥१३॥

पदच्छेद—भृगुः वसिष्ठः च्यवनः च गौतमः, मेधातिथिः देवल देवरातौ। रामः तथा गाधि सुतः च शाकलः, मृकण्डुपुत्र अत्रिज पिष्पलादाः॥

| शब्दाय-   |    |             |                      |     |             |
|-----------|----|-------------|----------------------|-----|-------------|
| भृगुः     | ٩. | (वहाँ) भृगु | रामः                 | ٤.  | परशुराम     |
| वसिष्टः   | ₹. | वसिष्ठ      | तथा                  | 90. | तथा         |
| च्यवनः    | ₹. | च्यवन       | गाधिसुतः             | 99. | विश्वामित्र |
| ਚ '       | 8. | और          | च                    | 94. | एवम्        |
| गौतमः     | ሂ. | गौतम        | शाकलः                | 92. | शाकल        |
| मेघातिथिः | ξ. | मेघातिथि    | <b>मृ</b> कण्डुपुत्र | 93. | मार्कण्डेय  |
| देवल      | ৩. | देवल        | <b>अ</b> त्रिज       | 98. | दत्तात्रेय  |
| देवराती । | 5. | देवरात      | पिष्पलादाः ॥         | 98. | पिप्पलाद ऋ  |

देवराती । ५. देवरात पिप्पलादाः ॥ १६. पिप्पलाद ऋषि (पधारे)

श्लोकार्थ---वहाँ भृगु, विसष्ठ, च्यवन और गौतम, मेधाितथि, देवल, देवरात, परशुराम तथा विश्वािमत्र,

शाकल, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय एवम् पिप्पलाद ऋषि पधारे।

### चतुर्दशः श्लोकः

योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजह्नु सुख्याः । सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः ॥१४॥ पदच्छेद योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, छायाशुकः जालिल जहु सुख्याः । सर्वे अपि अमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः, स्व स्त्रीभिः आययुः अतिप्रणयेन युक्ताः ॥

| शब्दार्थ                |           |             |             |     | . —           |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-----|---------------|
| योगेश्वरी               | ٩.        | योगिराज     | मुनिगणाः    | 99. | मुनि जन       |
| <b>व्यास</b>            | ₹.        | वेदव्यास और | सह          |     | साथ (वहाँ)    |
| पराश्वरी                | ₹.        | पराशर       | पुत्र       |     |               |
| च                       | ₹.        | और          | शिष्याः     |     | शिष्यों (और)  |
| <b>छाया</b> शुकः        | 8.        | छायाशुक     | स्व         | ٩٤٠ | अपनी          |
| जाजिल                   | <b>¥.</b> | जाजलि       | स्त्रीभिः   | 9७. | पत्नियों के   |
| जह                      | ৩.        | जह्         | आययुः       | ૧ક. | आये           |
| ज <b>ह</b> ु<br>मुख्याः | 5.        | इत्यादि     | अतिप्रण्येन | 97. | अति अनुराग से |
| सर्वेअपि                | 90.       | सभी         | युक्ताः ॥   | 93. | भर कर         |
| and                     | 2         | मे .        |             |     |               |

श्लोकार्थं — योगराज वेद व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजिल और जह्नु इत्यादि ये सभी मुनिजन अति-अनुराग से भरकर पुत्रों, शिष्यों और अपनी पत्नियों के साथ वहाँ आये।

#### पञ्चदशः श्लोकः

वेदान्तानि च वेदार्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तेयः । दशसप्रपाणानि षट्शास्त्राणि तथाऽऽययुः ॥१५॥

पदच्छेद---

वेदान्तानि च वेदाः च, मन्त्राः तन्त्राः समूर्तयः । दशसम पुराणानि, पट् शास्त्राणि तथा आयुर्॥

शब्दार्थ-

वेदान्तानि च

और ₹.

₹.

(वहाँ) चारों वेद

सभी दर्शनशास्त्र

दशसप्त

9. सतरह 5. पुराण

पुराणानि

षर्

(व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, 900

कल्प और छन्द) ये छ:

च सन्त्राः तन्त्राः

वेदाः

तथा ¥. मन्त्र

₹.

तन्त्र

शास्त्राणि 99. शास्त्र तथां દ્ર. एवम्

आययः ॥ १३. आये

समूर्तय:।

शरीर धारण करके 97.

श्लोकार्थ-वहाँ चारों वेद और सभी दर्शन शास्त्र तथा मन्त्र, तन्त्र, सतरह पुराण् एवम् व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छन्द ये छ: शास्त्र शरीर धारण करके आये।

### षोडशः श्लोकः

गङ्गाचाः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च। चेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च ॥१६॥

पदच्छेद-

गङ्गा आद्याः सरितः तत्र, पुष्कर आदि सरांसि च। क्षेत्राणि च दिशः सर्वाः, दण्डक आदि वनानि च।

शब्दार्थ-

तत्र

पुष्कर

गङ्गा २. गंगा आद्याः ३. आदि सरित:

नदियाँ वहाँ पर

तथा

पुष्कर आदि आदि ξ. सरांसि सरोवर च।

क्षेत्राणि

सभी क्षेत्र ٤. एवं 90. दिशायें दिशः 97.

सर्वाः दण्डक

98. दण्डक आदि इत्यादि 94

वनानि च॥

98. वन (आये) और 93.

99.

सभी

श्लोकार्थ-<sup>—वहाँ</sup> पर गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर तथा सभी क्षेत्र एवं सभी दिशायें और दण्डक इत्यादि वन आये।

#### सप्तदशः श्लोकः

नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः। गुरुत्वात्तत्र नायातान्धृगुः सम्बोध्य चानयत्॥१७॥

पदच्छेद--

नग आद्यः ययुः तत्र, देव गन्धर्व दानवाः। गुरुत्वात् तत्र न आयातान्, भृगुः सम्बोध्य च आनयत्॥

शब्दार्थ-

90. वहाँ पर्वत तत्र नग 99. नहीं ३. इत्यादि (स्थावर) ল आद्यः १२. आने वालों को ७. पधारे आयातान् ययुः १३. भृगु ऋषि १. वहाँ पर भृगुः तत्र 98. सम्बोध्य समझाकर ४. देव देव ५. गन्धर्व (और) गन्धर्व तथा 5. आनयत्।। १५. लिवा लाये ६. दानव (भी) दानवाः।

गुरुत्वात् ६. भारीपन या अभिमान के कारण

श्लोकार्थं — वहाँ पर पर्वत इस्यादि स्थावर, देव, गन्धर्व और दानव भी पधारे तथा भारीपन या अभिमान के कारण वहाँ नहीं आने वालों को भृगु ऋषि समझाकर लिवा लाये।

### ऋष्टादशः श्लोकः

दीचिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् । कुमारा वन्दिताः सर्वेनिषेदुः कृष्णतत्पराः ॥१८॥

पदच्छेद-

दीक्षिताः नारदेन अथ, दत्तम् आसनम् उत्तमम्। कुमाराः वन्दिताः सर्वैः, निषेदुः कृष्ण तत्पराः॥

शब्दार्थं---

सनकादि कुमार २. वरण किये हुये दोक्षिताः कुमाराः पूजित (एवम्) **द.** देवार्ष नारद के वन्दिताः नारदेन 8. सर्वैः सबसे ₹. १. तदनन्तर अध निषेदुः बैठ गये . ૧૨. **£**. दिये हुये दत्तम् श्रीकृष्ण X. ११. आसंन पर आसनम् कुष्य तत्पराः ॥ परायण €. १०. उत्तम उत्तमम्।

श्लोकार्थं—तदनन्तर वरण किये हुये, सबसे पूजित एवम् श्रीकृष्ण-परायण सनकादि कुमार देविष नारद के दिये हुये उत्तम आसन पर बैठ गये।

### एकोनविंशः खाोकः

वैष्णवारच विरक्षारच न्यासिनो ब्रह्मचारिणः । मुखभागे स्थितास्ते च तद्ये नारदः स्थितः ॥१६॥

पदच्छेद-

वैष्णवाः च विरक्ताः च, न्यासिनः अक्षचारिणः। मुख भागे स्थिताः ते च, तद् अप्रे नारदः स्थितः॥

शब्दार्थ-

२. वैष्णव **स्थिताः** वैष्णवाः १०, वैठ गये तथा (जो) ७. वे ব ३. वैरागी विरक्ताः ११. एवम् ਚ ५. और १२. उनके च तब् ४. संन्यासी १३. आगे न्यासिनः अग्रे । ब्रह्मचारिणः। ६. ब्रह्मचारी (थे) देवपि नारद नारदः 98. अगले स्थितः ॥ 94. वंठे सुख 5. हिस्से में भागे ક.

श्लोकार्थं—तथा जो वैष्णव, वैरागी, संन्यासी और ब्रह्मचारी थे; वे अगले हिस्से में बैठ गये एवम् उनके आगे देवर्षि नारद बैठे।

### विंशः श्लोकः

एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवीकसः । वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः ॥२०॥

पदच्छेद—

एक भागे ऋषि गणाः, तद् अन्यत्र दिवौकसः। वेद उपनिषदः अन्यत्र, तीर्थानि अत्र स्त्रियः अन्यतः॥

शब्दार्थ--

एक भागे १. (वहाँ) एक भाग में उपनिषदः उपनिषद् (और) दूसरे तरफ ऋषि गणाः ξ. २. मुनिजन अन्यज उससे ं तीर्थानि १०. तीर्थ (तथा) तब् ₹. ४. भिन्न दिशा में वहीं पर 5. धन्यत्र 🔻 अत्र १२. स्त्रियाँ (बैठी थीं) ५. देव गण दिवीकसः। **ष्ट्रियः** ११. उससे अलग भाग में वेद वेद e. अभ्यतः ॥

श्लोकार्थं—वहाँ एक भाग में मुनिजन, उससे भिन्न दिशा में देवगण, दूसरे तरफ वेद, उपनिषद और वहीं पर तीर्थ तथा उससे अलग भाग में स्त्रियाँ बैठी थीं।

फा०-- १२

### एकविंशः श्लोकः

जयशब्दो नमश्शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव स । चूर्णेलाजाप्रसूनानां निचेपः सुमहानसृत् ॥२१॥

पदच्छेद-

जय शब्दः नमः शब्दः, शङ्ख शब्दः तथैव च। चूर्णं लाजा प्रस्नानाम्, निक्षेपः सुमहान् अभृत्॥

शब्दार्थ-

चूर्ण १. (वहाँ पर) जय जयकार ७. अवीर-गुलाल जय शब्दः नमोनमः की लावा एवं ₹. लाजा नभः ३. ध्वनि फुलों की 5. प्रस्नानाम् शब्दः निक्षेपः 99. वर्षा थ. शंख की गूँज शङ्ख शब्दः ६. उसी प्रकार १०. अत्यधिक सुमहान् तथैव और होने लगी 92. अभृत् ॥ च।

श्लोकार्थं—वहाँ पर जय-जयकार, नमोनमः की ध्विन, शंख की गूँज और उसी प्रकार अवीर-गुलाल, लावा एवं फूलों की अत्यिधक वर्षा होने लगी।

#### द्वाविंशः रजोकः

विमानानि समारुख कियन्तो देवनायकाः। करुपवृत्तप्रसुनैस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन् ॥२२॥

पदच्छेद---

विमानानि समारुह्य, कियन्तः देव नायकाः । कल्पनृक्ष प्रस्नैः तान्, सर्वान् तत्र समाकिरन् ॥

शब्दार्थ--

 विमानों पर इ. फूलों को विमानानि प्रसुनैः ६. उन चढकर -तान् समारुह्य ३. कई 9. सब (उपस्थित जनों) पर कियन्तः सर्वान् ४. प्रघान देवता ٧. वहाँ देव नायकाः। तत्र समाकिरन्॥ १०. बिखेरने लगे कल्पवृक्ष के कल्पवृक्ष

श्लोकार्थं—विमानों पर चढ़कर कई प्रधान देवता वहाँ उन सब उपस्थित जनों पर कल्पवृक्ष के फूलों को विखेरने लगे।

### त्रयोविंशः श्लोकः

सूत उवाच

एवं तेष्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च। माहात्म्यम्चिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ।।२३॥

पदच्छेद-

पवम् तेषु पक चित्तेषु, श्रीमद्भागवतस्य च। माहारम्यम् ऊचिरे स्पष्टम्, नारदाय महारमने ॥

शब्दार्थं---

पवम् १. इस प्रकार माहात्म्यम् ६. माहात्म्य २. उन सभी (श्रोताओं) के तेषु ऊचिरे १०, समझाया पकचित्तेषु ३. सावधान हो जाने पर ७. सुन्दर शब्दों में स्पष्टम् श्रीमद्भागवतस्य द. श्रीमद्भागवत महापुराण का नारदाय ६. नारद को सनकादि कुमारों ने महात्मने॥ च। महात्मा

श्लोकार्थ — इस प्रकार उन सभी श्रोताओं के सावधान हो जाने पर सनकादि कुमारों ने महात्मा नारद को सुन्दर शब्दों में श्रीमद्भागवत महापुराण का माहात्म्य समझाया।

## चतुर्विंशः श्लोकः

कुमारा ऊचुः

अथ ते वर्ण्यतेऽस्माभिमीहिमा शुक्रशास्त्रजः।

यस्य अवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता ॥२४॥

पदच्छेद—

अथ ते वर्ण्यते अस्माभिः, महिमा शुक शास्त्रजः। यस्य अवसमात्रेस, मुक्तिः करतले स्थिता॥

शब्दार्थ--

अथ १. अब ् यस्य ७. जिस्के

ते ३. आपसे श्रवणमात्रेण ५. सुनने मात्र से वर्ण्यते ६. वर्णन करते हैं सुक्तिः ६. मोक्ष

अस्माभिः २ हम करतले १०. हाथ में महिमा ५. माहात्म्य का स्थिता॥ ११. रहता है

शुकशास्त्रजः। ४. श्रीमद्भागवत महापुराण के

श्लोकार्थं —अब हम आपसे श्रीमद्भागवत महापुराण के माहात्म्य का वर्णन करते हैं, जिसके सुनने मात्र से मोक्ष हाथं में रहता है।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमङ्गागवती कथा। यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् ॥२५॥

पदच्छेद-

सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद्भागवती कथा। यस्याः श्रवसमात्रेस हरिः, चित्तम् समाश्रयेत्॥

शब्दार्थ--

७. (क्योंकि) इसके ₹. सदा सदा यस्याः श्रवस्थात्रेस द. सुनने मात्र से सेव्या ४. सेवन करो भगवान् श्रीहरि हरिः 5. ५. सदा सदा १०. हृदय में ६. सेवन करो सेव्या चित्तम् श्रीमद्भागवती १. श्रीमद्भागवत महापुराण की समाश्रयेत्॥ ११. विराजमान हो जाते हैं

कथा। २. कथा का

श्लोकार्थं —श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का सदा सेवन करो, सदा सेवन करो; क्योंकि इसके सुनने मात्र से अगवान श्रीहरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं।

## षड्विंशः श्लोकः

ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसस्मितः। परीचिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्॥२६॥

पदच्छेद-

ग्रन्थः अष्टादश साहस्रः, द्वादश स्कन्ध सस्मितः। परीक्षित् शुक संवादः, श्रृणु भागवतम् च तत्॥

शब्दार्थं--

७. श्रीशुकदेव मुनि के ११. महापुराण को ग्रन्थः शुक प्रश्नोत्तर से युक्त १. अट्ठारह संवादः 5. अद्यादश २. हजार (श्लोकों और) १२. सुनो साइस्रः ऋणु १०. श्रीमद्भागवत ३. बारह स्कन्धों में भागवतम् द्वादश स्कन्ध सम्मितः। ४. विभाजित **X**. तथा च राजा परोक्षित् (और) परीक्षित् तत्॥ દ. उस

इलोकार्यं — अट्ठारह हजार क्लोकों और वारह स्कन्धों में विभाजित तथा राजा परीक्षित् और श्रीशुकदेव मुनि के प्रक्नोत्तर से युक्त उस श्रीमद्भागत महापुराण को सुनो ।

#### सप्तविंशः श्लोकः

तावत्संसारचक्रेडिसन् भ्रमतेऽज्ञानतः पुमान्। यावत्कर्णगता नास्ति शुकशास्त्रंकथा च्रणम्॥२७॥

पदच्छेद--

ताचत् संसार चक्रे अस्मिन्, समते अझानतः पुमान्। याचत् कर्णं गता न अस्ति, सुक शास्त्र कथा समृश् ॥

शब्दार्थं---

६. तव तक जब तक तावत् यावत् २. संसार के कर्णगता १३. सून लेता संसार चक्र 92. नहीं चक्कर में अस्मिन् अस्ति 98. ३. इस ६. श्रीमद्भागवत महापुराण की स्रमते ७. भटकता है शुक्रशास्त्र १०. कथा को अञ्चानतः अज्ञानवश कथा 9. 99. क्षण भए (भी) पुमान् । मनुष्य सणम्॥

#### ऋष्टाविंशः रलोकः

किं अतिर्वहिभिः शास्त्रैः पुराणैश्च अजावहैः। एकं भागवतं शास्त्रं सुक्तिदानेन गर्जति ॥२८॥

पदच्छेद—

किम् श्रुतैः बहुभिः शास्त्रैः, युरासैः च स्रम आवहैः। यक्तम् भागवतम् शास्त्रम्, मुक्ति दानेन गर्जति॥

য়ান্দ্রার্থ---

न्या (प्रयोजन) आवहैः। डालने वाले किस् श्रुतैः ७. सुनने से द्ध. केवल यकम् १०. श्रीमद्भागवत बहुभिः १. बहुत से भागवतम् २. शास्त्रों ११. महापुराण शास्त्रै: शास्त्रम् १२. मोक्ष पुरागैः ६. पुराणों को स्रकि . दानेन देने के मिये 93. और च गर्जति ॥ गरज रहा है चक्कर में 98. सम

प्रलोकार्थ—बहुत से शास्त्रों और चक्कर में डालने वाले पुराणों को सुनने से क्या प्रयोजन ? केवल श्रीमद्भागवत महापुराण मोक्ष देने के लिये गरज रहा है।

### एकोनत्रिंशः श्लोकः

कथा भागवतस्यापि जित्यं भवति यद्गृहे। तद्गृहं तीर्थेरूपं हि वसतां पापनाशनम्।।२६।।

पदच्छेद---

कथा भागवतस्य अपि, नित्यं भवति यद् गृहे। तद् गृहम् तीर्थरूपम् हि, वस्ताम् पाप नाशनम्॥

शब्दार्थ-

| कथा           | ٠Ę.       | कथा                      | तद्        | ۶.  | वह             |
|---------------|-----------|--------------------------|------------|-----|----------------|
| भागवतस्य      | 8.        | श्रीमद्भागवत महापुराण की | गृहम्      | \$. | घर             |
| अपि           | <b>¥.</b> | केवल                     | तीर्थरूपम् | 90. | तीर्थं के समान |
| नित्यम्       | ₹.        | सदा                      | हिं        | 99. | ही             |
| भवति          | ७.        | होती है                  | वसताम्     | 92. | रहने वालों के  |
| यद्           | ٩.        | जिस ं                    | पाप        | 93. | पापों को       |
| यद्<br>गृहे । | ٦.        | घर में                   | नाशनम्॥    | ૧૪. | दूर कर देता है |

श्लोकार्थं — जिस घर में सदा श्रोमद्भागवत महापुराण की केवल कथा होती है; वह घर तीर्थं के समान ही रहने वालों के पापों को दूर कर देता है।

#### त्रिंशः श्लोकः

अरवमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। शुक्रशास्त्रकथायारच कलां नाहिन्ति जोडशीस् ॥३०॥

पदच्छेद-

अश्वमेध सहस्राणि, वाजपेय शतानि च । शुकशास्त्र कथायाः च, कलाम् न अर्ह्हन्ति बोडशीम् ॥

शब्दार्थ-

| अश्वमेघ           | ٦. | अश्वमेघ यज               | कथायाः    | ७.  | कथा के      |
|-------------------|----|--------------------------|-----------|-----|-------------|
| सहस्राणि          | ٩. | हजारों                   | च         | १०. | भी          |
| चाजपेय            | ų. | वाजपेय यज                | कलाम्     |     | भाग को      |
| शतानि             | 8. | सैंकड़ों                 | न         |     | नहीं        |
| च।                | ₹. | और                       | अर्द्धनित | 92. | पा सकते हैं |
| <b>गुकशास्त्र</b> | ۴. | श्रीमद्भागवत महापुराण की | षोडशीम् ॥ | ٠٠. | सोलहवें     |

श्लोकार्थं — हजारों अश्वमेध यज ं और सैंकड़ों वाजपेय यज्ञ श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के सोलहवें भाग को भी नहीं पा सकते हैं।

### एकत्रिंशः श्लोकः

तावत्पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः। यावश अ्यते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः॥३१॥

पदच्छेद--

तावत् पापानि देहे अस्मिन्, निवलन्ति तपोधनाः । यावत् न श्रूयते सम्यक्, श्रीमद्भागवतम् नरैः ॥

शब्दार्थ-

५. तब तक ७. जब तक यावत् तावत् पापानि ११. नहीं ४. पाप ३. शरीर में १२. सुन लेता देहे श्र्यते द. विधिवत् अस्मिन् २. इस सम्यक निवसनित ६ रहते हैं शीमज्ञागवतम् १०. शीमज्ञागवत महापुराग

तपोधनाः। १. हे तपस्वियों! नरैः॥ इ. मनुष्य

एलोकार्थ —हे तपस्वियों ! इस शरीर में पाप तब तक रहते हैं; जब तक मनुष्य विधिवत् श्रीमद्भागवत महापुराण नहीं मुन लेता ।

### द्वात्रिंशः श्लोकः

न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम्। शुकशास्त्रकथायारच फलेन समतां नयेत्॥३२॥

पदच्छेद---

न गङ्गा न गया काशी, पुष्करम् न प्रयागकम्। शुक शास्त्र कथायाः च, फलेन समतां नयेत्॥

शब्दार्थ---

प्रयागकम्। प्रयाग न गंगा १० श्रीमद्भागवतं महापुराण गङ्गा **युक्या**ख ११. कथा को न न कथायाः र्गया गया (तथा) प. भी 8. काशी (अपने) पुण्य फल से काशी Х. फलेन १२. बराबरी षुष्करम् ६. पुष्कर (और) समताम् नयेत्॥ 13. १४. कर सकते हैं

श्लोकार्थं — गंगा, न गया तथा काशी, पुष्कर और प्रयाग भी अपने पुण्यफल से श्रीमद्भागवत महापुराण कथा की बराबरी नहीं कर सकते हैं।

### त्रयस्त्रिशः रलोकः

रलोकार्ध रलोकपादं वा नित्यं भगवतोद्भवम् । पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छिसि परां गतिम् ॥३३॥

पदच्छेद-

श्लोक अर्थम् श्लोक पादम् वा, नित्यम् भागवत उद्भवम् । पठस्व स्व मुखेन एव, यदि इच्छक्ति पराम् गतिम् ॥

शब्दार्थ-११. श्लोक 98. पाठ करो श्लोक परस्व ५. अपने आधे. अर्धम् 90. स्व मुखेन १४. श्लोक का (भी) ७. मुख से श्लोक ६. ही १३. चौथाई प्रव पादम् यदि १. यदि (तुम) १२. अथवा वा इच्छासि ४. चाहते हो (तो) नित्यम् - १५. प्रतिदिन २. उत्तम पराध् भागवत दः श्रीमद्भागवत महापुराण से गतिम्॥ ३. गति उद्भवम्। ६. सम्बन्धित

श्लोकार्थ —यदि तुम उत्तम गति चाहते हो तो अपने ही मुख से श्रीमद्भागवत महापुराण से सम्बन्धित आ श्लोक अथवा चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करो।

# चतुस्त्रिशः श्लोकः

वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च । त्रयी भागवतं चैव द्वादशाच्चर एव च ॥३४॥

पदच्छेद---

वेद आदिः वेद माता च, पौरुषम् स्कम् एव च। त्रयी भागवतम् च एव, द्वादशाक्षरः एव च॥

शब्दार्थ-

१. वेद का वेद एव च। ७. तथा वादिः २. मूल (ॐकार) तीनों वेद त्रयी भागवतम् ६. श्रीमद्भागवत महापुराण वेदमाता ३. गायत्री ४. और १०. एवम् च एव पीरुषम् ५. पुरुष ११. द्वादशाक्षर मंत्र द्वादशाक्षरः १२. ये सब एक हैं सकम् ६. सूक्त एव च॥

श्लोकार्थं — वेद का मूल ॐकार, गायत्री और पुरुष सूक्त तथा तीनों वेद, श्रीमद्भागवत महापुराण एव द्वादशाक्षर मंत्र ये सब एक हैं।

#### पञ्चत्रिंशः श्लोकः

द्वादशातमा प्रयागरच कालः संवत्सर्ग्तमकः । ब्राह्मणारचाग्निहोत्रं च सुरिभद्वीदशी तथा ॥३५॥

पदच्छेद-

हादशातमा प्रयागः च, कालः संचत्सर आत्मकः। ब्राह्मणाः च अग्निहोत्रम् च,शहरिमः हादशी तथा।।

शब्दार्थ--

हादशात्मा १. भगवान् सूर्य च ७. तथा प्रयागः २. तीर्थराज प्रयाग अग्निहोज्ञम् १०. हवन च ३. और च ६. एवस् कालः ६. भगवान् काल सुरक्षिः ११. गऊ

कालः ६. भगवान् काल र्षंचत्सर ४. संवत्सर आत्मकः। ५. स्वरूप वाले

श्लोकार्थ-भगवान् सूर्य, तीर्थराज प्रयाग और संवत्सर स्वरूप वाले भगवान् काल तथा ब्राह्मण एवम् हवन, गऊ तथा द्वादशी तिथि इनमें भेद नहीं है।

द्वादशी

तथा॥

93.

92.

तथा

हादशी तिथि (इनमें भेद नहीं है)

## षट्त्रिंशः श्लोकः

तुलसी च वसन्तरच पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैन पृथग्भाव इष्यते ॥३६॥

पदच्छेद-

तुलसी च वसन्तः च, पुरुषोत्तमः एव च। एतेषाम् तत्त्वतः प्राज्ञैः, न पृथग्भावः इष्यते॥

शब्दार्थ--

तुलसी पतेषाम् इन सब में तुलसी 9. और ६. वस्तुतः तत्त्वतः च प्राचैः ं वसन्त ऋतु विद्वज्जन वसन्तः ۲, 9. 99. नहीं . तथा 90. पुरुषोत्तमः ξ. भगवान् पुरुषोत्तम पृथग्भावः भेद इच्यते । ११. मानते हैं एवम् पव च।

श्लोकार्थ—तथा तुलसी और वसन्त ऋतु एवम् भगवान् पुरुषोत्तम इन सब में विद्वज्जन वस्तुतः भेद नहीं मानते हैं

फा॰--१३

#### सप्तत्रिंशः श्लोकः

यरच भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्धतोऽनिशम्। जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः॥३७॥

पदच्छेद--

यः च भागवतम् शास्त्रम्, वाचयेत् अर्थतः अनिशम् । जन्म कोटि कृतम् पापम्, नश्यते न अत्र संशयः॥

शब्दार्थ-

करोडों जो (व्यक्ति) कोटि यः किये हुये (उसके) कृतम् च १. तथा ३. श्रीमद्भागवत 99. भागवतम् पापस् पाप १२. नष्ट हो जाते हैं। ४. पुराण का शास्त्रम् नश्यते १५. नहीं (है) ७. पाठ करता है वाचयेत् न अर्घतः १३. इसमें ६. अर्थ पूर्वक थन अनिशम्। १४. सन्देह निश-दिन संशयः ॥ ¥. जन्मों से जन्म

श्लोकार्थं—तथा जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत पुराण का निश-दिन अर्थपूर्वक पाठ करता है; करोड़ों जन्मों से किं हुए उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं है।

## अष्टात्रिंशः श्लोकः

श्लोकार्धे श्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः। नित्यं पुरायमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥३८॥

पदच्छेद--

श्लोक अर्धम् श्लोक पादम् वा, पठेत् भागवतम् च यः। नित्यम् पुण्यम् अवाप्नोति, राजसूय अश्वसेधयोः॥

शब्दार्थं--

३. आघे श्लोक जो (व्यक्ति) श्लोक अर्घम यः । ७. प्रतिदिन ५. चीथाई ग्लोक का श्लोक पादम् नित्यम् 99. ४. अथवा पुण्यस् फल वा पाता है अवाप्नोति पठेत् पाठ करता है (वह) 92. ٦. श्रीमद्भागवत के ξ. राजसूय और राजस्य भागवतम् अश्वमेघयोः॥ १०. अश्वमेघ यज्ञों का च

श्लोकार्थं — जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत के आघे श्लोक अथवा चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वह राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है।

### एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम् । तुलसीपोषणं चैव येनूनां सेवनं समम् ॥३६॥

पदच्छेद-

उक्तम् भागवतम् नित्यम् , इतम् च हरि चिन्तनम् । तुलसी पोपणम् च पव, धेनूनाम् सेवनम् समम्॥

शब्दार्थ—

| <b>उ</b> क्तम् | ₹. | पाठ               | तुलसी    | 9.  | तुलसी का   |
|----------------|----|-------------------|----------|-----|------------|
| भागवतम्        | ٦. | श्रीमद्भागवत का   | पोषखस्   | 5.  | सींचना     |
| नित्यम्        | 9. | प्रतिदिन          | च एव     | 2,  | तथा        |
| कृतम्          | ц. | किया गया          | धेन्नाम् | 90. | गऊओं की    |
| ব্য            | ૪. | और                | सेवनम्   | 99. | सेवा (सब)  |
| हरि चिन्तनम्।  | ₹. | श्री हरि का घ्यान | समम्॥    | 92. | समान (हैं) |

क्लोकार्थ प्रतिदिन श्रीमद्भागवत का पाठ और किया गया श्री हरि का ध्यान, तुलसी का सींचना तथा गऊओं की सेवा सब समान हैं।

### चत्वारिंशः श्लोकः

अन्तकाले तु येनैव अयते शुकशास्त्रवाक्। प्रीत्या तस्यैव वैकुएठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ॥४०॥

पदच्छेद—

अन्तकाले तु येन एव, श्रूषते श्रुक शास्त्र वाक्। श्रीत्या तस्य एव वैकुण्डम्, गोविन्दः अपि प्रयच्छति॥

शब्दार्थ—

अन्तकाले १०. प्रीति होने से ४ अन्त समय में प्रीस्या 99. उसे तथा तस्य तु येन २. जो १२. ही एव ३. कोई बैकुण्ठम् १३. वैकुण्ठधाम एव गोविन्दः श्री हरि श्र्यते ७. सुनता है 5. श्रीमद्भागवत के अपि ٧. ٤. भी গ্ৰদখান্ত शब्द को प्रयच्छति ॥ देते हैं 98. वाक्।

श्लोकार्थं — तथा जो कोई अन्तसमय में श्रीमद्भागवत के शब्द को सुनता है; श्री हरि भी प्रीति होने से उसे ही वैकुण्ठधाम देते हैं।

#### एकचत्वारिंगः श्लोकः

कृष्णेन सह सायुज्यम्, सः पुमान् लभते भ्रवम् ॥

हेमसिंहयुतं चैतद् वैष्णवाय ददाति च। कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमाँक्जभते ध्रुवम् ॥४१॥ हेमसिंह युतम् च पतद्, वेष्णवाय ददाति च।

पदच्छेद

शब्दार्थ-

हेम ४. सुवर्ण के सिंह, युतम् ५. सिहासन के, साथ

च ्

तथा
 यह (पुराण)

वैष्णवाय ३. वैष्णव जन को

ददाति

७. देता है

बं। २. (जो व्यक्ति)

कुप्णेन, सह ६. श्रीकृष्ण के, साथ सायुज्यम् ११. सायुज्य-मोक्ष

लभते १ भ्रुवम्॥ १

१२. पाता है १०. निश्चय ही

श्लोकार्थ—-तथा जो व्यक्ति वैष्णव जन को सुवर्ण के सिहासन के साथ यह पुराण देता है; वह पुरुष श्री कृष्ण के साथ निश्चय ही सायुज्य-मोक्ष पाता है।

### द्विचत्वारिंशः श्लोकः

आजन्ममात्रमिप येन शठेन किंचिचित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता।
चाण्डालवच खरवद्यत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननीजनिदुः स्वभाजा ॥४२॥
पदच्छेद—आजन्म मात्रम् अपि येन शठेन किंचित्, चित्तम् विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता।
चाण्डालवत् च खरवत् वत तेन नीतम्, मिथ्या स्वजन्म जननी जिन दुः खभाजा॥

| राज्याय—        |             |                         |       |            |             |                  |
|-----------------|-------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------------------|
| याजन्म, मात्रम् | 8.          | जीवन भर में             | चाण्ड |            | ৭७.         | चाण्डाल          |
| अपि             | Ę.          | भी                      | च, ख  | त्रवत्     | 95.         | और, गदहे के समान |
| चेन, शठेन       | ۹.          | जिस, घूर्त (व्यक्ति) ने | वत    | 0          | 99.         | खेद है           |
| किंचित्,        | <b>'</b> ¥. | थोड़ा                   | तेन   |            | <b>੧</b> ሂ. | उस (व्यक्ति) ने  |
| चित्तम्         | ₹.          | मन •                    | नीतः  | Ą,         | -           | गवाँ दिया        |
| विघाय           | ∵રૂ.        | लगाकर                   | मिध्य | ग          | ٩٤.         | व्यर्थ में       |
| शुक्रशास्त्र '  | 9.          | श्रीमद्भागवत पुराण के   | स्वज  | <b>∓</b> म | १६.         | अपने जन्म को     |
| कथा .           | .5.         | कथा-रस का               | जनन   | ft         | 97.         | माता को          |
| न               | 5.          | नहीं                    | जनि,  | दुःख       | 93.         | प्रसव, वेदना     |
| पीता।           |             | पान किया है             | भाज   | TH         | ૧૪.         | देने वाले        |
|                 |             |                         |       |            |             |                  |

एलोकार्थ — जिस धूर्त व्यक्ति ने मन लगाकर जीवनभर में थोड़ा भी श्रीमद्भागवतपुराण के कथा-रस का पान नहीं किया है, खेद है; माता को प्रसव वेदना देने वाले उस व्यक्ति ने अपने जन्म को चाण्डाल और गवहे के समान व्यथ में गर्वा दिया।

पदच्छंद.

## त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

जीवच्छ्रवो निगदितः स तु पापकर्मा, येन अतं शुक्कथावचनं न किंचित्। धिक् तं नरं पशुक्षमं अति भारक्षपम्, एवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः ॥४३॥ पदच्छेद जीवत् शवः निगदितः सः तु पाप कर्मा, येन श्रुतम् शुक्कथा वचनम् न किंचित्। धिक् तम् नरम् पशु समस् भुवि भारक्षम्, पवम् वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः॥

शब्दार्थ-धिक् धिवकार (है) जीवत् १४. जीता हुआ (भी) २४. २२. उस १५. मुर्दा तम् ः शचः २३. यनुष्य को निगदितः नरम्. १६. २०. पशु के पशु ः वह (मनुष्य) 93. सः २१. समान समम् 99. त तथा भुवि ं १८. पृथ्वी पर पाप कर्म करने वाला पापकर्मा, 92. भारहपम्, १६. बोझ बने येन जिस (मनुष्य) ने ξ. ४. ऐसा पवम्. 99. सुना है श्रुतम् वदन्ति कहते हैं (कि) Х. शुक कथा ७. श्रीमद्भागवत की स्वर्गलोक में दिवि . वाणी को 9. वचनम् 90. नहीं देव समाज देव गण न किचित्। कुछ (भी) मुख्याः ॥ प्रधान

श्लोकार्थ—स्वर्गलोक में प्रधान देवगण ऐसा कहते हैं कि जिस मनुष्य ने श्रीमद्भागवत की वाणी को कुछ भी नहीं सुना है; पापकर्म करने वाला वह मनुष्य जीता हुआ भी मुर्दी है तथा पृथ्वी पर वोझ बने पशु के समान उस मनुष्य को धिक्कार है।

### चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

दुर्जभैव कथा लोके श्रीमद्भागतोद्भवा। कोटिजन्मसमुत्थेन पुर्यनेव तु लम्यते॥४४॥ दुर्लमा पव कथा लोके, श्रीमद्भागवत उद्भवा। कोटि जन्म समुत्थेन, पुण्येन पव तु लम्यते॥

शब्दार्थ-जन्म, समुत्थेन ७. जन्मों के, संचित दुर्लभा ४. दुर्लम (है) पुण्य से, ही (वह) . पुण्येन, पव ३. बहुत एव प्र. क्योंकि कथा, लोके २. कथा, संसार में तुः प्राप्त होती है १. श्रीमद्भागवत में वर्णित लभ्यते॥ श्रीमद्भागवत, उद्भवा। कोटि ६. करोड़ों

श्लोकार्थ —श्रीमद्भागवत में वर्णित कथा संसार में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि करोड़ों जन्मों के संचित पुष्य से ही वह प्राप्त होती है।

### पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

तेन योगनिये घीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा अवणं मतम्॥४५॥

पदच्छेद-

तेन योगनिधे धीमन्, श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। दिनानाम् नियमः न अस्ति, सर्वदा श्रवस्यम् ॥

शब्दार्थ-

१. इसलिये नियमः प्रतिबन्ध तेन २. योग के सागर (एवं) योगनिश्वे ६. नहीं न ३. बुद्धिमान् (हे नारद जी) अस्ति १०. है (इसे) धीमन् श्रोतच्या ६. सुनना चाहिये सर्चदा ११. सदा ४. उस (कथा) को अवसम् १२. सुनना सा ¥. बडे प्रयास से १३. शास्त्र सम्मत (है) मतम् ॥ प्रयत्नतः। (इसमें) दिनों का दिनानाम्

श्लोकार्थ — इसलिये योग के सागर एवम् वुद्धिमान् हे नारद जी ! उस कथा को बड़े प्रयास से सुनना चाहिये । इसमें दिनों का प्रतिबन्ध नहीं है । इसे सदा सुनना शास्त्र सम्मत है ।

## षट्चत्वारिंशः श्लोकः

सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा अवणं मतम्। अशक्यत्वात्कली बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया ॥४६॥

पदच्छेद--

सत्येन ब्रह्मचर्येण, सर्वदा श्रष्टणम् मतम् । अशक्यत्वात् कलौ बोध्यः, विशेषः अत्र श्रक आह्नया॥

शब्दार्थ-

सत्येन १. (श्रीमद्भागवतपुराण को) सत्य और कली ६. कलियुग में (लोगों के) २. ब्रह्मचर्य धारण करके ब्रह्मचर्येण १२. बतलाई गई है बोध्यः सर्वदा ११. सप्ताह की विधि विशेषः ३ सदा श्रवणम् ४. सुनना १०. इसके सन ५. चाहिये (किन्त्) मतम्। प. शुकदेव मुनि की श्रक अशक्यत्वात् ७. असमर्थं होने के कारण आज्ञा से आश्चया ॥

श्लोकार्थ - श्रीमद्भागवत पुराण को सत्य और ब्रह्मचर्य धारण करके सदा सुनना चाहिये। किन्तु कलियुग में लोगों के असमर्थ होने के कारण शुकदेव मुनि की आज्ञा से इसके सप्ताह की विधि बतलाई गई है।

#### सप्तचत्वारिंगः श्लोकः

मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा। दीचां कतु मरावयन्वात् सप्ताहश्रवणं मतम् ॥४७॥

पदच्छेद-

मनः वृत्ति जयः च एव, नियम आचरणम् तथा। दीक्षाम् कर्तम् अशक्त्यात्, सप्ताह श्रावणम् मतम्॥

शब्दार्थ--

9. चित्तकी सनः तथा तथा। वृत्ति २. वृत्तियों पर दीक्षाम् इ. दीक्षा ६. लेने में कतंत्र ₹. विजय जय: अग्राक्यत्वात् १०. असमर्थं होने से ४. और च ११. ही (मनुष्यों को) १२. भागवत सप्ताह सप्ताह ঘ্ৰ नियम ५. नियम का १३. सुनना अवसम् चाहिये 98. आचरसम भतम्॥ ξ. पालन

श्लोकार्थ—चित्त की वृत्तियों पर विजय और नियम का पालन तथा दीक्षा लेने में असमर्थ होने से ही मनुष्यों को भागवत सप्ताह सुनना चाहिये।

### ग्रष्टचत्वारिंशः रलोकः

अद्धातः अवणे नित्यं माघे नावद्धि यत्फलम् । तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम् ॥४८॥

पदच्छेद---

श्रद्धातः श्रवणे नित्यम्, माघे तावत् हि यत् फलम्। तत् फलम् शुक देवेन, सप्ताह श्रवणे छतम्॥

शब्दार्थ—

३. श्रद्धा पूर्वक श्रदातः तत् ક. वह श्रवरो ४. (श्रीमद्भागवत) सुनने से 90. फलम् फल नित्यम प्रतिदिन ११. श्री शुकदेव ₹. शुक १२. मुनि ने माघे 9. माघ मास में देवेन ७. निश्चय भागवत-सप्ताह 93. तावत् सप्ताष्ठ हि **द.** ही 98. सुनने में श्रवर्षे ५. जो निश्चित किया है 94. यत् क्तम्॥

फलम्। ६ फल (मिलता है)

श्लोकार्थ—माघ मास में प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीमद्भागवत सुनने से जो फल मिलता है; निश्चय ही वह फल श्री शुकदेव मुनि ने भागवत सप्ताह सुनने में निश्चित किया है।

#### एकोनपञ्चाशः श्लोकः

मनसरचाजयाद्रोगात्पुंसां चैवायुषः चयात् । कलेदींषबहुत्वाच सप्ताहश्रवणं मनम् ॥४६॥

पदच्छेद-

मनसः च अजयात् रोगात्, पुंसाम् च एव आयुपः क्षयात्। कलेः दोष बहुत्वात् च, सप्ताह श्रवणम् मतम्॥

शब्दार्थ--

| मनसः २.    | मन के            | क्षयात्।  | 5.  | क्षीण होने से   |
|------------|------------------|-----------|-----|-----------------|
| ਚ ੪.       | तथा              | कलेः      | 90. | कलियुग के       |
| अजयात् ३.  | वश में न होने से | दोष       | 92. | दोषों के रहते   |
| रोगात् ५.  | रोगों के कारण    | बहुत्वात् | 99  | अनेकों          |
| पंसाम् १.  | मनुष्यों के      | च         | ٤.  | एवम्            |
| पुंसाम् १. | भौर              | सप्ताह    | 93. | भागवत सप्ताह का |
| पव १५.     | ही               | श्रवसम्   | 98. | सुनना           |
| थायुषः ७.  | आयु के           | मतम्॥     | १६. | उचित है         |

श्लीकार्थं—मनुष्यों के मन के वश में न होने से तथा रोगों के कारण और आयु के क्षीण होने से एवम् कलियुग के अनेकों दोषों के रहते भागवत-सप्ताह का सुनना ही उचित है।

#### पञ्चाशः श्लोकः

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन सम्राधिना । अनायासेन तत्सर्व सप्ताहश्रवणे लभ्नेत्॥५०॥

पदच्छेद—

यत् फलम् न अस्ति तपसा, न योगेन समाधिना। अनायासेन तत् सर्वम्, सप्ताह श्रवणे लभेत्॥

शब्दार्थ-

| यत्   | 9.   | जो             | समाधिना ।      | ٠.  | समाधि से (भी)   |
|-------|------|----------------|----------------|-----|-----------------|
| फलम्  | ₹.   | फल             | अनायासेन       | 93. | आसानी से        |
| म     | 8.   | नहीं           | तत्            | 육.  | वह              |
| बस्ति | ٠ ٧٠ | होता है        | सर्वम्         | 90. | सारा (फल)       |
| तपसा  |      | तपस्या से      | सप्ताह         | 99. | भागवत सप्ताह को |
| म     | 5.   | नहीं (होता है) | · <b>अ</b> षयो | 97. | सुनने पर        |
| योगेन | €.   | योग (और)       | लभेत्॥         | 98. | मिल जाता है     |

मलोकार्थ — जो फल तपस्या से नहीं होता है, योग और समाधि से भी नहीं होता है, वह सारा फल भागवत सम्ताह को सुनी पर आसानी से मिल जाता है।

#### एकपञ्चाशः श्लोकः

यज्ञाद् गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति वतात्। तपसो गर्जित मौच्चेस्तीर्थान्नित्यं हि गर्जिति ॥५१॥

पदच्छेद---

यज्ञात् गर्जति सप्तादः, सप्तादः गर्जति वतात्। तपसः गर्जति प्रोच्चेः, तीर्थात् नित्यम् हि गर्जति ॥

शब्दार्थ--

गर्जति यज से ६. महान् है ₹. यज्ञात प्रोच्चै: गर्जीत ३. श्रेष्ठ है प. बहुत तीर्थात ११. तीर्थ के १. भागवत-सप्ताह की कथा सप्ताहः नित्यम् ४. यह सप्ताह-कथा १२. सदा सप्ताहः गर्जित ६. उत्तम है १०. तथा हि गर्जिति ॥ ५. व्रत से १३. वढ्कर है वतात्।

तपसः ७. तपस्या से

श्लोकार्थ--भागवत-सप्ताह की कथा यज्ञ से श्रेष्ठ है। यह सप्ताह-कथा वृत से उत्तम है, तपस्या से वहुत महान् है तथा तीर्थ से सदा बढ़कर है।

### द्विपञ्चाशः श्लोकः

योगाद् गर्जित सप्ताहो ध्यानाज्ज्ञानाच गर्जित । किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जित गर्जित ॥५२॥

प्दच्छेद--

योगाद् गर्जीत श्राहः, ध्यानात् ज्ञानात् च गर्जीत । किम् ज्ञूमः गर्जनम् तस्य, रे रे गर्जीत गर्जीत ॥

शब्दार्थ---

योग से योगात् ₹. किस् १०. (हम) क्या गर्जित ३. महान् है ११. बतावें ज सः गर्जनम सप्ताहः भागवत-सप्ताह ક. महानता को उसकी ध्यानात् ध्यान 앟. तस्य ज्ञान से (भी) रे रे १२. अरे! (वह तो) शानात् और गर्जति 93. सबसे ¥. ভ गर्जति । श्रेष्ठ है गर्जति ॥ 98. बढ़कर है

श्लोकार्थ—भागवत सप्ताह योग से महान् है, ध्यान और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। उसकी महानता को हम क्या बतावें, अरे ! वह तो सबसे बढ़कर है।

দ্যাত--- ৭४

#### त्रिपञ्चाशः श्लोकः

सारचर्यमेतत्कथितं कथानकं, ज्ञानादिधर्मान् विगण्यय साम्प्रतम्। निःश्रेयसे भागवतं पुराणं, जातं कुतो योगविदादिसूचकम् ॥५३॥

पदच्छेर-स आश्चर्यम् पतत् कथितम् कथानकम्, ज्ञान आदि धर्मान् विगण्य्य साम्प्रतम्। निःश्रेयसे भागवतम् पुराणम्, जातम् कुतः योगवित् आदि सूचकम्॥ शब्दार्थ-

भरी 9. इस समय (आपने) 9. साम्प्रतम्। स निःश्रेयसे आश्चर्यम् ξ. १६. परम कल्याण का साधन अचरज भागवतम् पुराखम् १४. श्रीमद्भागवत पतत् इस कथितम् कहा (है) 94. पुराण इ. कथा को हो गया कथानकम् जातम् 95. कंसे २. जान 90. ज्ञान कुतः आदि ३. वैराग्य आदि योगवित् ११. ब्रह्माजी के धर्मान् घर्मों से आदि १२. जन्मदाता श्रीमन्नारायण का विगण्य १३. वर्णन करने वाला वढकर ख्वकम्॥

श्लोकार्थ-इस समय आपने ज्ञान-वैराग्य आदि धर्मों से बढ़कर अचरज भरी इस कथा को कहा है। ब्रह्मा जी के जन्मदाता श्रीमन्नारायण का वर्णन करने वाला श्रीमद्भागवत पूराण परम कल्याण का साधन कैसे हो गया ?

## चतुःपञ्चाशः श्लोकः

यदा कृष्णो धरां त्यक्तवा स्वपदं गन्तुसुखतः। सूत उवाच परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमज्ञवीत् ॥५४॥ पदच्छेद-यदा कृष्णः धराम् त्यकत्वा, स्वपदम् गन्तुम् उचतः। पकादशम् परिश्रुत्य अपि, उद्धवः वाक्यम् अजवीत् ॥

शब्दार्थं—

ग्यारहवें स्कन्ध को यदा जव पकादशम् ક. २. भगवान् श्रीकृष्ण परिश्रुत्य सुनकर कृष्णः 90. अपि 99. भूलोक घराम् उद्धव जी ४. छोड़कर 5. त्यऋचा उद्धवः (यह) वचन ५. अपने घाम वाक्यम् 92. स्वपदम् जाने के लिये अजवीत्॥ 93. गन्तुम् तैयार हुये (उस समय) उचतः।

थलोकार्य — जब भगवान् श्री कृष्ण भूलोक छोड़कर अपने घाम जाने के लिये तैयार हुये, उस समय उद्धवजी ग्यारहवें स्कन्ध को सुनकर भी यह वचन बोले।

#### पञ्चपञ्चाशः श्लोकः

उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द अक्तकार्थं विधाय च !

मिचले महती चिन्ता तां अत्वा सुखमावह ॥५५॥

पदच्छेद-

त्वम् तु यास्यसि गोविन्द्, भक्त कार्यम् विधाय च । मत् चित्ते महती चिन्ता, ताम् श्रुत्वा सुखम् आवह् ॥

श्चर्वार्थ---

£. मेरे २. आप मत् रवस् १०. मनमें (एक) ३. तो चित्ते ਰ यास्यसि ७. जारहे हैं महती ११. बहुत बड़ी गोविन्द १. हे भगवान् श्रीकृष्ण ! १२. चिन्ता है चिन्ता ४. भक्तों के १३. उसे भक्त ताम् कार्यम् काम को शुरवा १४. सुनकर (आप) ٧. विधाय करके १४. प्रसन्ध सुखम्

च। द. किन्तु आबह्न॥ १६. होवें इलोकार्थे—हे भगवान् श्री कृष्ण ! आपतो भक्तों के काम को करके जा रहे हैं; किन्तु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिन्ता है । उसे सुनकर आप प्रसन्न होवें ।

षट्पञ्चाशः श्लोकः

आगतोऽयं कलियोंरो भविष्यति पुनः खलाः । 'तत्सङ्कोनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युत्रतां यदा ॥५६॥

पदच्छेद---

भागतः अयम् कलिः घोरः, भविष्यन्ति पुनः खलाः। तत् सङ्गेन एव सन्तः अपि, गमिष्यन्ति उप्रताम् यदा॥

शब्दार्थ--

आगया है सङ्घेन संगत से आगतः 8. ही 90. 9. यह पव थयम् कालिः ३. कलियुग सन्तः ११. सन्त जन १२. भी २. पापी अपि घोरः भविष्यन्ति १५. हो जावेंगे ७. उत्पन्न होंगे गमिष्यन्ति फिर से कोधी स्वभाव के ሂ. 98. उप्रताम् पुनः खलाः। दुष्ट जन • 93. यदा 🏻 जब

तत् ५. (तथा) उनकी

श्लोकार्थ — यह पापी कलियुग आ गया है। फिर से दुष्ट जन उत्पन्न होंगे तथा उनकी संगत से ही सन्त जन भी जब कोधी स्वभाव के हो जावेंगे।

### सप्तपञ्चाशः श्लोकः

तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्। अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन ॥५७॥

पदच्छेद--

तदा भारवती भूमिः, गोरूपा इयम् कम् आश्रयेत् ! अन्यः न दृश्यते त्राता, त्यत्तः कमल लोचन ॥

शब्दार्थ-

| तदा           | ٩. | उस समय             | अन्यः   | 99. | भिन्न कोई              |
|---------------|----|--------------------|---------|-----|------------------------|
| भारवती        | ₹. | बोझ से दबी         | न       | 93. | नहीं                   |
| भूभिः<br>गोडण | 8. | पृथ्वी             | हश्यते  | 98. | दिखाई देता है          |
| गोरुषा        | ሂ. | गाय के रूप में     | त्राता  | 92. | रक्षक                  |
| इयम्          | ₹. |                    | त्वत्तः | 90. | आपसे                   |
| कम्           | €. | किसकी              | कमल     | ۲.  | हे कमल                 |
| धाश्रयेत्।    | ७. | शरण लेगी (क्योंकि) | लोचन ॥  | ς.  | नयन (सगवान् श्रीकृष्ण) |

श्लोकार्थ—उस समय वोझ से दवी यह पृथ्वी गाय के रूप में किसकी शरण लेगी? क्योंकि हे कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण! आपसे भिन्न कोई रक्षक नहीं दिखाई देता है।

#### ऋष्टपञ्चाशः, श्लोकः

अतः सत्सु द्यां कृत्वा अक्षवत्सल मा वल । अक्षार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ॥५८॥

पदच्छेद--

अतः सत्सु द्याम् कृत्वा, भक्त वत्सल मा जज । भक्तार्थम् सगुणः जातः, निराकारः अपि चिन्मयः॥

शब्दार्थ---

| धतः       | ٩. | इसलिये                             | भक्तार्थम्    | 99. | भक्तों के लिये       |
|-----------|----|------------------------------------|---------------|-----|----------------------|
| सत्सु     | ₹. | सज्जनों पर                         | <b>अगु</b> णः | 92. | सगुण                 |
| दयाम्     | 8. | कृपा                               | जातः          | १३. | हुए हैं              |
| फुत्वा    | ሂ. | करके                               | निराकारः      | 5.  | निर्गु ण             |
| भक्तवत्सत | ₹. | हे भक्त हितकारी (भगवान् श्रीकृष्ण) | अपि           | 90. | भी                   |
| मा        | ٤. | मत                                 | चिन्मयः॥      | \$. | ज्ञान स्वरूप होने पर |
| wat i     | 10 | जावो (आप)                          |               |     |                      |

क्लोकार्थं—इसलिये हे भक्त हितकारी भगवान् श्रीकृष्ण ! सज्जनों पर कृपा करके मत जावो । आप निर्णुण ज्ञान स्वरूप होने पर भी भक्तों के लिये सगुण हुये हैं ।

## एकीनषष्टितमः रलोकः

त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले । निर्मुणोपासने कष्टमतः किन्चिद् विचारय ॥५६॥

पदच्छेद--

त्वत् वियोगेन ते मकाः, कथम् स्थास्यन्ति भूतले । निर्मुण उपासने कप्टम्, अतः किश्चित् विचारय ॥

शब्दार्थ--

द. निगुंग ब्रह्म की निगु ए १. आपके त्वत् इ. उपासना में वियोगेन २. विरह से उपासने कष्टम १०. वड़ी कठिनाई (है) आपके ते ११. इसलिये (मेरी प्रार्थना पर) अतः 8. भक्तजन अक्ताः किञ्चित દ્ कसे 92. कथम् विचारय।। १३. विचार करें **स्थास्य**न्ति ७. रह सकेंगे ५. भूलोक में भूतले।

यलोकार्थ—आपके विरह से आपके भक्तजन भूलोक में कँसे रह सकेंगे ? निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बड़ी कठिनाई है; इसलिये मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार करें।

## षष्टितमः श्लोकः

इत्युद्धववचः श्रुत्वा प्रभासेऽचिन्नयद्धरिः। भक्तावलम्बनार्थीय किं विधेयं मयेति च ॥६०॥

पदच्छेद-

इति उद्धव ववः श्रुत्वा, प्रभासे अचिन्तयत् हरिः। भक्ष अवलम्बनार्थाय, किम् विधेयम् मया इति च॥

शब्दार्थ--

भक्तों के इति १. इस प्रकार 90. भक्त सहारे के लिये अवलम्बनार्थाय २. उद्धव जी के 99. उद्भव किम् 93. ३. वचन को क्या वचः करना चाहिये विधेयभ् 98. ४. सुनकर भुत्वा ६. प्रभास क्षेत्र में मुझ 97. जमासे मया प्राचने लगे अचिन्तयत् इति यह कि भगवान् श्रीकृष्ण हरि:। च॥

श्लोकार्थ—इस प्रकार उद्धव जी के वचन को सुनकर भगवान श्रीकृष्ण प्रभास क्षेत्र में यह सोचने लगे कि भक्तों के सहारे के लिये मुझे क्या करना चाहिये।

## एकषष्टितमः श्लोकः

स्वकीयं यद्भवेत्तेजस्तच्च भागवतेऽदधात् । तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमङ्गागवतार्णवम् ॥६१॥

पदच्छेद-

स्वकीयम् यद् भवेत् तेजः, तद् च भागवते अद्धात्। तिरोधाय प्रविष्टः अयम्, श्रीमद्भागवत अर्णवम् ॥

शब्दार्थ-

२. अपना स्वकीयम् (भगवान् ने) जो यद् भवेत् ४. था

३. तेज तेजः ५. उसे तद्

और च भागवते ६.

७. स्थापित कर दिया अद्धात्।

तिरोधाय १०. छिपकर प्रविष्टः

१३. प्रवेश कर गये

अयम् ६. वे (स्वयम्) श्रीमद्भागवत ११. श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी

अर्णवम् ॥ १२. समुद्र में

श्रीमद्भागवत महापुराण में

प्लोकार्थ-भगवान ने जो अपना तंज था, उसे श्रीमद्भागवत महापूराण में स्थापित कर दिया और वे स्वयं छिपकर श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी समुद्र में प्रवेश कर गये।

## द्विषष्टितमः श्लोकः

तेनेयं वाङ्मयी सूर्त्तिः प्रत्यचा वर्तते हरेः। सेवनाच्छ्रवणात्पाठाइशेनात्पापनाशिनी ॥६२॥

पदच्छेद-

तेन इयम् वाङ्मयी मूर्तिः, प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। सेवनात् श्रवणात् पाठात्, दर्शनात् पाप नाशिनी ॥

शब्दार्थ-

१. इसलिये तेन २. यह (श्रीमद्भागवत) इयम् वाङमयी ५. शब्दमयी मुर्तिः ६. मूर्ति प्रत्यक्षा ४. साक्षात् वर्तते है 19. ३. भगवान् श्रीहरि की हरेः।

प्यह) सेवन सेवनात् श्रवणात् ६. श्रवण १०. पाठ और पाठात् दर्शनात् ११. दर्शन से १२. पापों का पाप

नाशिनी॥ १३. नाश करने वाली है

इलोकार्थ-इसलिये यह श्रीमद्भागवत भगवान् श्रीहरि की साक्षात् शब्दमयी मूर्ति है। यह सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से पापों का नाश करने वाली है।

## त्रिषष्टितमः रलोकः

सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्। साधनानि तिरस्कृत्य कत्तौ धर्मोऽयमीरितः॥६३॥

पदच्छेद---

सप्ताह श्रवण्यम् तेन, सर्वेश्यः अपि अधिकम् कृतस्। साधनानि तिरस्कृत्य, कलौ धर्मः अयम् ईरितः॥

शब्दार्थ--

सप्ताह २. श्रीमद्भागवत के सप्ताह को साधनानि ५. अन्य उपायों को श्रवण्म ₹. तिरस्कृत्य £. छोडकर स्नना कली कलियुग में तेन 9. इसलिये **9**. सर्वेभ्यः अपि धर्मः ४. सभी (साधनों) में 99. अधिकम् श्रेष्ठ **y**. १०. इसका (श्रवण) ही अयम् ईरितः॥ कृतम्। माना गया है १२. कहा गया है

श्लोकार्थं—इसलिये श्रीमद्भागवत के सप्ताह को सुनना सभी साधनों में श्रेष्ठ माना गया है। कलियुग में अन्य उपायों को छोड़कर इसका श्रवण ही धर्म कहा गया है।

# चतुष्षष्टितमः श्लोकः

दुःखदारिद्रयदीभीग्यपापप्रचालनाय च । कामकोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः ॥६४॥

पदच्छेद-

दुःख दारिद्रश्च दौर्भाग्य, पाप प्रक्षालनाय च ! काम कोध जयार्थम् हि, कलौ धर्मः अयम् ईरितः॥

शब्दार्थ-

दु:ख क्रोध को कोध दु:ख 9. वश में करने के लिए दारिद्रच २. दिखता जयार्थम् ક. दौर्भाग्य अभागापन और 90. ही हि पापों के कलौ कलियुग में 99. पाप धर्मः नाश के लिए 93. प्रक्षालनाय ५. उपाय भोर 92. €. च। अयम् यह ईरितः॥ बतलाया गया है 98. काम काम तथा

श्लोकार्थं—दुःख, दिखता, अभागापन और पापों के नाश के लिये और काम तथा क्रोध को वश में करने करने के लिए ही कलियुग में यह उपाय बतलाया गया है।

#### पञ्चषष्टितमः श्लोकः

अन्यथा वैष्णवी माया देवैरिप सुदुस्यजा। कथं त्याज्या भवेत्पुस्भिः सप्ताहोऽतः प्रकीर्तितः ॥६५॥

पदच्छेद-

अन्यथा वैष्णंवी माया, देवैः अपि खुदुस्त्यजा। कथम् त्याज्या भवेत् पुस्मिः, सप्ताहः अतः प्रकीर्तितः॥

शब्दार्थ-

 इसके न रहने पर इ. छोड़ी अन्यथा त्याज्या ५. भगवान् विष्णु की १०. जा सकती है वैष्णवी भवेत पुश्भिः ६. माया मनुप्यों के द्वारा साया देवैः २. देवताओं से १२. भागवत-सप्ताह का सप्ताहः ३. भी अपि ११. इसीलिये अतः

सुदुस्त्यजा। ४. नहीं छोड़े जा सकने वाली प्रकीर्तितः॥ १३. उपदेश किया गया है

कथम् ५. कैसे

श्लोकार्थ — इसके न रहने पर देवताओं से भी नहीं छोड़े जा सकने वाली भगवान् विष्णु की माया मनुष्यों के द्वारा कैसे छोड़ी जा सकती है ? इसीलिये भागवत-सप्ताह का उपदेश किया गया है।

# षट्षष्टितमः श्लोकः

सूत उवाच एवं नगाहश्रवणोरुधर्में, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् । आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं, तदुच्यते श्रृणु संशीनक त्वम् ॥६६॥

पदच्छेद--

एवम् नगाह श्रवण उरु धर्मे, प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्। आश्चर्यम् एकम् समभृत् तदानीम्, तद् उच्यते संश्रुण शीनक त्यम्॥

शब्दार्थ-

१. इस प्रकार 90. **पवम्** एक पकम् ३. भागवत-सप्ताह का १२. हुआ था (मैं) मगाह समभूत् ४. श्रवण रूप तदानीम् 5. उस समय थवण 93. उरु धर्में ५. महान् धर्म उसे तद् ६. सम्पन्न कर दिये आने पर 98. कह रहा हूँ उच्यते प्रकाश्यमाने २. सनकादि कुमारों के द्वारा ऋषिभिः संश्यु 94. सुनें £. सभा में शौनक हे शौनक जी ! समायाम्। 9. त्वम् ॥ 94. आश्चर्यम् 99. अचरज आप

क्लोकार्थ—इस प्रकार सनकादि कुमारों के द्वारा भागवत्-सप्ताह का श्रवण रूप महान् धर्म सम्पन्न कर दिये जाने पर हे शौनक जी! उस समय सभा में एक अचरज हुआ था। मैं उसे कह रहा हूँ। आप सुनें।

## सप्तषष्टितमः श्लोकः

अिक्तः सुतौ तौ तक्षी गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसाऽविरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे, नाथेति नामानि सुहुर्वदन्ती ॥६७॥

पदच्छेद भक्तिः सुतौ तौ तहणौ गृहीत्वा, प्रेम एक छपा सहसा आविरासीत्।
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथ इति नामानि मुद्धः बदन्ती॥

शब्दार्थ—

४. भक्ति अक्तिः 94. एकाएक सहसा ७. दोनों पुत्रों को सुतौ आविरासीत्। १६. प्रगट हुई श्रीकृष्ण, गोविन्द ६. श्रीकृष्ण, गोविन्द तौ ६. उन इरे, मुरारे १०. हरे, मुरारे ५. युवावस्था सम्पन्न तहसी नाथ, इति साथ लेकर ११. हे नाथ, इन गृहीत्वा १२. नामों को २. प्रेम नामानि जेस १३. बार-बार शुद्ध एक सुडु: मयी बदन्ती॥ १४. गाती हुई द्धपा

श्लोकार्थ-शुद्ध प्रेममयी भक्ति युवावस्था-सम्पन्न उन दोनों पुत्रों को साथ लेकर "श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ" इन नामों को बार-बार गाती हुई एकाएक प्रगट हुई।

### ऋष्टषष्टितमः श्लोकः

तां चागतां भागवतार्थभूषां, सुचारुवेषां दहसुः सदस्याः। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं, मध्ये सुनीनामिति तक्यन्तः।।६८॥ ताम् च आगताम् भागवत अर्थभूषाम्, सुचारु, वेषाम् दहशुः सदस्याः।

पदच्छेद — ताम् च आगताम् भागवत अर्थ भूषाम्, खुचारु, वेषाम् दृष्टशः सदस्याः। कथम् प्रविष्टा कथम् आगता इयम्, मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः॥

शब्दार्थ-

४. कैंसे १५. उस (भक्ति को) ताम कथम् . प्रविष्टा ४. प्रवेश (किया और यह) १२. और ব कथम्, आगता ६. क्यों, आयी आयी हुई **यागताम्** 98. भागवत के अंथों का इसने भागवत, अर्थ १०. इयम् आभूषण पहने सध्ये बीच 99. ₹. धूवाम् सुचार, वेषाम् १३. अत्यन्त मनोहर, वेशवाली ऋषियों के मुनीनाम् 9.

दृहशुः १६. देखा इति ७. ऐसा खदस्याः। ६. सभासदों ने तर्कयन्तः॥ ८. सोचते हुये

धलोकार्थं — ऋषियों के बीच इसने कैसे प्रवेश किया ? और यह क्यों आयी ? ऐसा सोचते हुये समासदों ने भागवत के अर्थों का आभूषण पहने और अत्यन्त मनोहर वेशवाली आयी हुई उस मिक्त को देखा। पदच्छेद.

### एकोनसप्ततितमः श्लोकः

उचुः कुमारा वचनं तदानीं, कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्। एवं गिरः सा ससुता निशम्य, सनत्कुमारं निजगाद नजा ॥६६॥ उचुः कुमाराः वचनम् तदानीम्, कथा अर्थतः निष्पतिता अधुना इयम्। एवम् गिरः सा ससुता निशम्य, सनत्कुमारम् निजगाद नजा॥

शब्दार्थ-पवम्, गिरः ३. दिया (कि) इस प्रकार, के वचन को ऊचुः १२. वह (भक्ति) कुमाराः, वचनम् २. सनकादि कुमारों ने, उत्तर सा १०. पुत्रों के साथ १. उस समय तदानीम् ससुता इ. सुनकर (और) कथा, अर्थतः ६. कथा के, अर्थ से निशस्य निष्पतिता ७. निकली है सनत्कुमारम् १३. सनत्कुमार से १४. बोली ५. इसी समय निजगाद अधुना ११. विनीत होकर ४. यह (भक्ति) नम्रा॥ इयम्।

श्लोकार्थ—उस समय सनकादि कुमारों ने उत्तर दिया कि यह भक्ति इसी समय कथा के अर्थ से निकली है। इस प्रकार के वचन को सुनकर और पुत्रों के साथ विनीत होकर वह भक्ति सनत्कुमार से बोली।

## सप्ततितमः श्लोकः

भवद्भिरचैव कृतास्मि पुष्टा, कलिप्रणष्टाऽपि कथारसेन । क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु, ब्राह्मा इदं तां गिरस्चिरे ते ॥७०॥ भवद्भिः अद्य पव कृता अस्मि पुष्टा, कलि प्रण्डा अपि कथा रसेन । क्व अहम् तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु, ब्राह्माः इदम् ताम् गिरम् ऊचिरे ते ॥

शब्दार्थ--३. आप लोगों के द्वारा भवद्धिः 90. अहम् **द.** कि ४. अभी अद्य एव तु १२. निवास करूँ (तदनन्तर) तिष्ठामि कृता, अस्मि ७. कर दो गयी, हूँ अब, (आपलोग) बतावें ६. शक्तिशाली अधुना, ब्रुवन्तु ५. पुष्टा सनकादि कुमारों ने 98. कलि, प्रण्छा १. कलियुग से, नष्ट हुई ब्राह्याः 98. ये अपि २. भी (मैं) इदम् भागवत कथा के रस से १५. उस (भक्ति) से कथारसेन। ताम् **y**. गिरम्, ऊचिरे १७. वचन, कहे 99. कहाँ क्व 93. उन

श्लोकार्थ—किलयुग से नष्ट हुई भी मैं आप लोगों के द्वारा अभी भागवत कथा के रस से शक्तिशाली कर दी गयी हूँ। अब आपलोग बतावें कि मैं कहाँ निवास करूँ? तदनन्तर उन सनकादि कुमारों ने उस भक्ति से ये वचन कहे।

#### एकसप्ततितमः श्लोकः

अक्तेषु गोविन्दसरूपकर्जी, प्रेमैकधर्जी अवरोगहन्त्री । सा त्वं च तिष्ठस्व सधैर्यसंश्रया, निरन्तरं वैष्णवमानसानि ॥७१॥

पदच्छेद-

भक्तेषु गोविन्द सक्तप कर्जी, प्रेम एक धर्जी भव रोग हन्जी। सा त्वम् च तिष्ठस्व सुधीर्य संश्रया, निरन्तरम् वैष्णव मानसानि॥

शब्दार्थ-

भक्तेषु.

 भक्तों (के हृदय) में गोविन्द, सरूप २. श्रीकृष्ण की, छवि

३. रचनेवाली

प्रेम एक, धर्जी ४. विशुद्ध प्रेम, धारण करने वाली खुधैर्य, संश्रया भव, रोग, हन्त्री। ६. संसार के, वन्धन को, हरने वाली निरन्तरम्

तिष्ठस्व

५. त्म रवस् प्र. और

१२. निवास करो दे. घीरज, घर कर

११. सदा

वैष्ण्व, मानसानि ॥ १०. वैष्णव जनों के, चित्त में ७. सो सा श्लोकार्थ--भक्तों के हृदय में श्रीकृष्ण की छवि रचने वाली, विशुद्ध प्रेम धारण करने वाली और संसार के

बन्धन को हरने वाली सो तुम धीरज धर कर वैष्णव जनों के चित्त में सदा निवास करो।

## द्विसप्ततितमः श्लोकः

ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां, द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवोऽपि लोके । तदाज्ञावसरेऽपि अक्तिः, तदा निषण्णा हरिदासचित्ते ॥७२॥

ततः अपि दोषाः कलिजाः इमे त्वाम् , द्रष्टुम् न शकाः प्रभवः अपि लोके । एवम् तद् आज्ञा अवसरे अपि भक्तिः, तदा निषण्णा हरि दास चित्ते ॥

शब्दार्थ-

न

कलिजाः, इमे

१. (तुम्हारे) वहाँ रहने से, भी ततः, अपि दोषाः ३. कलंक

२. कलियुग के, ये

७. तुम्हें, देखने में त्वाम्, द्रष्टुम् ६. नहीं (होंगे)

**5.** समर्थ शकाः ५. प्रभावशाली प्रभवः अपि ६. होने पर भी

लोके। ४. लोक में

१०. इस प्रकार व्यम्

१२. उनके तद्

आज्ञा, अवसरे १३. आदेश के, समय अपि

१४. ही भक्तिः ११. भक्ति

१४. तत्काल तदा

निषण्णा १८. स्थित हो गयी १६. श्रीहरि के हरि

दास, चित्ते॥ १७. भक्तों के, हृदय में

श्लोकार्थ- तुम्हारे वहाँ रहने से भी कलियुग के ये कलंक लोक में प्रभावशाली होने पर पर भी तुम्हें देखने में समर्थ नहीं होंगे। इस प्रकार भक्ति उनके आदेश के समय ही तत्काल श्रीहरि के भक्तों के हृदय में स्थित हो गयी।

### त्रिसप्ततितमः श्लोकः

सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः, निवसति हृदि येषां श्रीहरेभिक्तरेका । हरिरपि निजलोकं सर्वधातो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां अक्तिसूत्रोपनद्धः ॥७३॥

#### पदच्छेद-

शंदरार्थ

सकत भुवन मध्ये निर्धनाः ते अपि धन्याः, निवसति हृदि येषाम् श्रीहरेः सिक्तः एका । हृरिः अपि निज लोकम् सर्वधा अतः विहाय, प्रविशति हृदि तेषाम् सिक्त सूत्र उपनद्धः ॥

| राज्याय-      |     |                 |            |     |                    |
|---------------|-----|-----------------|------------|-----|--------------------|
| सकल           | ٩.  | सारे            | हरिः       | १५. | भगवान् श्रीहरि     |
| भुवन          | ₹.  | भूलोक के        | अपि        | ٩٤. | મી                 |
| मध्ये         | ₹.  | वीच             | <b>निज</b> | ৭७. | अपने               |
| निर्धनाः      | ሂ.  | गरीव लोग        | लोकम्      | ٩5. | धाम को             |
| ते            | 8.  | वे              | सर्वथा     | 94. | एकदम               |
| अपि           | €.  | भी              | अतः        | ૧૪. | इसलिये             |
| घन्याः        | ૭.  | भाग्यशाली (हैं) | विहाय      | २०. | छोड़कर             |
| निवसति        | 9₹. | निवास करती है   | प्रवशित    | २६. | प्रवेश कर जाते हैं |
| हृदि          | 육.  | चित्त में       | हृदि       | २५. | हृदय में           |
| वैषाम्        | ۶.  | जिनके           | तेषाम्     | २४. | उन (भक्तों) के     |
| श्रीहरेः      | 90. | श्रीहरि की      | भक्ति      | २१. | भक्ति के           |
| <b>भक्तिः</b> | 92. |                 | सूत्र      | २२. | घागे से            |
| पका।          | 99. | अनन्य           | उपनद्धः ॥  | २३. | बँघे हुए           |

श्लोकार्थ—सारे भूलोक के बीच वे गरीब लोग भी भाग्यशाली हैं, जिनके चित्त में श्रीहरि की अनन्य मिक्क निवास करती है। इसलिए भगवान् श्रीहरि भी अपने घाम को एकदम छोड़कर भिक्त के धागे से बँघे हुये उन मक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं।

# चतुस्सप्ततितमः श्लोकः

द्रमोड्य ते किमधिकं महिमानमेवम्, द्रह्मात्मकस्य सुवि भागवताभिधस्य । यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता, श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधर्मैः ॥७४॥

#### पदच्छेद-

ज्ञा अध ते किम् अधिकम् महिमानम् एवम्, ज्ञा आत्मकस्य भुवि भागवत अभिषस्य। यत् संश्रयात् निगदिते लभते खुवका, श्रोता अपि छुण समताम् अलम् अन्य धर्में:॥

#### शब्दार्थ-

| ज्ञूमः   | १२. कहें        | यस्       | १३. इस (पुराण) के          |
|----------|-----------------|-----------|----------------------------|
| अद्य     | ৭. अब (हम)      | संध्रयात् | १४. आधार पर                |
| ते       | २. आप लोगों से  | निगदिते   | १५. (कथा)।कहने से          |
| किम्     | ११. क्या        | लभते      | २१. प्राप्त कर लेते हैं    |
| अधिकम्   | <b>६</b> . अधिक | सुवका     | १६. वक्ता                  |
| सहिमानम् | १०. महिमा       | श्रोता    | १८. श्रोता                 |
| प्वम्    | <b>द. और</b>    | अपि       | १७. और                     |
| agr      | ४. परमात्मा का  | कृष्ण     | १६. श्रीकृष्ण की           |
| आत्मकस्य | ५. शरीर रूप     | समताम्    | २०. समानता                 |
| भुवि     | ३. भूलोक में    | अलम्      | २४. व्यर्थ (हैं)           |
| भागवत    | ६. श्रीमद्भागवत | अस्य      | २२. (अतः इसके सामने) दूसरे |
| अभिघस्य। | ७. पुराण की     | घर्मैः॥   | २३. उपाय                   |
|          |                 |           |                            |

श्लोकार्थ—अब हम आपलोगों से भूलोक में परमात्मा का शरीररूप श्रीमद्भागवत पुराण की और अधिक महिमा क्या कहें ? इस पुराण के आधार पर कथा कहने से वक्ता और श्रोता श्रीकृष्ण की समानता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसके सामने दूसरे उपाय हैं।

#### श्रीमद्भागवतमहापुराणमहात्म्यम्

अथ चतुर्थः अध्यायः

प्रथमः श्लोकः

सूत ,उवाच

अथ वैष्णविचत्तेषु दृष्ट्वा अक्तिमलौकिकीम्। निजलोकं परित्यज्य अगवान् अक्तवत्सलः॥१॥

पदच्छेद--

अथ वैष्णव चित्तेषु, दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीम्। निज लोकम् परित्यज्य, भगवान् भक्त वत्सतः॥

शब्दार्थ-

अध १. तदनन्तर अलोकिकीम्। ४. अद्भुत वैष्णुव २. विष्णु-भक्तों के निज, लोकम् ६. अपने, धाम को

चित्तेषु ३. हृदय में परित्यज्य १०. छोड़कर (उनके हृदय में स्थित हो गये)

हत्या ६. देखकर भगवान् इ. भगवान् श्रीकृष्ण भक्तिम् ५. भक्ति-भाव भक्त, बत्सलः॥ ७. भक्तों के, स्नेही

श्लोकार्थ — तदनन्तर विष्णु-भक्तों के हृदय में अद्भुत भक्ति-भाव देखकर भक्तों के स्नेही भगवान् श्री कृष्ण अपने धाम को 'छोड़कर उनके हृदय में स्थित हो गये।

## द्वितीयः श्लोकः

वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः। काश्रीकलापरुचिरः लसन्मुकुटकुण्डलः॥२।

पदच्छेद—

वनमाली घनश्यामः, पीत वासा मनोहरः। काञ्ची कलाप रुचिरः, लसत् मुकुट कुण्डलः॥

शब्दार्थ--

काञ्ची करधनी की वनमाली ५. वनमाला पहिने हुए **9**. न. लिड्यों से ३. मेघ के समान कलाप घन **रुचिरः** · ६. सुन्दर (तथा) ४. साँवले (श्री हरि) श्यामः १. पीले १२. सुशोभित थे पीत लसत् मुकुट और २. वस्त्र वाले (एवं) मुकुट 90. वासा ६. मन को हर रहे (थे वे) कुण्डलों से मनोहरः। कुण्डलः॥ ११.

श्लोकार्थ—पीले वस्त्र वाले एवं मेघ के समान साँवले श्री हरि वनमाला पहिने हुए मन को हर रहे थे। वे करधनी की लड़ियों से सुन्दर तथा मुकुट और कुण्डलों से सुशोभित थे।

#### तृतीयः श्लोकः

त्रिभङ्गलं लितरचा रुकौस्तु भेन विराजितः । कोटिसन्सथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः ॥३॥

पदच्छेद-

त्रिभङ्ग लितः चारु, कौस्तुभेन विराजितः। कोटि मन्मथ लावण्यः, हरिचन्दन चर्चितः॥

शब्दार्थ--

(भगवान् श्रीकृष्ण) उदर की तीन कोटि त्रिभङ्ग 9. ६. करोडों रेखाओं से कामदेव के समान 9. सन्मथ ललितः कान्तिमान् (और) २. सुन्दर ۵. लावण्यः इ. पीले चन्दन से हरिचन्दन मनोहर ₹. चारु

कौरतुभेन ४. कौस्तुमणि से विराजितः। ५. सुशोभित

श्लोकार्थ अगवान् श्री कृष्ण उदर की तीन रेखाओं से सुन्दर, मनोहर कौस्तुभमणि से सुशोभित, करोड़ों कामदेव के समान कान्तिमान् और पीले चन्दन से अनुलिस थे।

चर्चितः॥

१०. अनुलिप्त (थे)

# चतुर्थः श्लोकः

परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो सुरत्तीधरः । आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमतानि च ॥४॥

पदच्छेद-

परम आनन्द चित् मूर्तिः, मधुरः मुरलीघरः। आविवेश स्वभक्तानाम्, हृद्यानि अमलानि च॥

शब्दार्थ-

१२. प्रकट हो गये आविवेश परम परम अपने 5. आनन्द ₹. आनन्द स्व **द.** भक्तों के चित् ₹. ज्ञान-भक्तानाम् ११. मन में मुर्तिः हुदयानि ४. स्वरूप १०. निर्मल भोली छवि अभलानि मधुरः **ጟ**. ७. वंशी वाले (भगवान् श्रीकृष्ण) और च॥ €.

श्लोकार्थ-परम आनन्द, ज्ञान-स्वरूप भोली छवि और वंशी वाले भगवान् श्री कृष्ण अपने भक्तों के निर्मल मन में प्रकट हो गये।

#### पञ्चमः श्लोकः

वैकुएठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः। तत्कथाश्रवणार्थं ते गृहरूपेण संस्थिताः॥५॥

पदच्छेद—

वैकुण्ठ वासिनः ये च, वैष्णवाः उद्धव आदयः। तद् कथा श्रवणार्थम् ते, गृढ रूपेण संस्थिताः॥

शब्दार्थ-

वैकुण्ठ २. वैकुण्ठ में तद् उस (भागवत) की ξ. वासिनः ३. रहने वाले १०. कथा को कथा ये ६. जो श्रवणार्थम् ११. सुनने के लिये (वहाँ) १. तथा च ते वैष्णवाः ७. वैष्णव जन (थे) १२. गुप्त गृह रूपेश १३. रूप से उद्धव उद्भव 8. ५. इत्यादि संस्थिताः ॥ १४. स्थित हो गये आद्यः।

श्लोकार्थ—तथा वैकुण्ठ में रहने वाले उद्धव इत्यादि जो वैष्णव-जन थे; वे उस भागवत की कथा को सुनने के लिए वहाँ गुप्त रूप से स्थित हो गये।

### षष्ठः रलोकः

तदां जयजयारावो रसपुष्टिरलौकिकी। चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्खरवोऽण्यभूत्॥६॥

पदच्छेद--

तंदा जिय जय आरावः, रस पुष्टिः अलौकिकी। चूर्ण प्रसृत वृष्टिः च, मुद्दुः सङ्ख रवः अपि अभृत्॥

शब्दार्थ-

फुलों की १. उस समय (वहाँ) प्रसुन तदा वर्षा वृष्टिः ક. जय-जयकार के जय जय १०: तथा ३. शब्द च आरावः ११. बार-बार ४. रस की मुद्धः . रस १२. शॉख की ध्वनिं वृद्धि शहरुवः पुष्टिः अपि १३ं: भी अद्भुत अलोकिकी। होने लंगीं अंबीर-गुलाल (और) 98: अभृत्॥ चूर्ण

इलोकार्थ- उस समय वहाँ जय-जयकार के शब्द, रस की अद्भुत वृद्धि, अबीर-गुलाल और फूलों की वर्षा तथा बार-बार शंख की घ्वनि भी होने लगी।

#### सप्तमः श्लोकः

तत्सभासं स्थितानां च देहगेहात्म विस्तृतिः ।

हट्या च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमञ्जवीत् ॥७॥
तद् सभा संस्थितानाम् च, देह गेह आत्म विस्तृतिः ।
हृष्या च तन्मय अवस्थाम् , नारदः वाक्यम् अववीत् ॥

श्वव्दार्थ-

पदच्छेद--

| तद् | ٩. | उस                  | <b>ह</b> ृष्ट्वा | 93. | देखकर           |
|-----|----|---------------------|------------------|-----|-----------------|
| -   | ٦. | सभा में             | ৰা               | £.  | तदन्तर          |
|     |    | बैठे हुए (लोगों) को | तन्मय            | 99. | भाव-विभोर       |
|     | ξ. | और                  | अवस्थाम्         | 92. | दशा को          |
| _   | 8. | शरीर                | नारदः            | 90. | देवर्षि नारद ने |
|     | ¥. | घर-बार              | वाक्यम           | 98. | (यह) वचन        |
| •   | 9. | अपनी                | अज्ञवीत् ॥       | 94. | कहा             |
|     | 5. | सुध भूल गयी         |                  |     |                 |

श्लोकार्थ--उस सभा में बैठे हुए लोगों को शरीर, घर-बार और अपनी सुध भूल गयी। तदनन्तर देविष नारद ने भाव-विभोर दशा को देखकर यह वचन कहा।

#### ग्रष्टमः श्लोकः

अलौकिकोऽयं सहिमा सुनीश्वराः, सप्ताहजन्योऽच विलोकितो मया। सूढाः शठा ये पशुपचिषोऽत्र, सर्वेऽपि निष्पापतमा अवन्ति ॥८॥ पदच्छेद—अलौकिकः अयम् महिमा सुनीश्वराः, सप्ताह जन्यः अद्य विलोकितः मया। मृढाः शठाः ये पशु पश्चिषः अत्र, सर्वे अपि निष्पापतमाः भवन्ति॥

| शब्दार्थ—         |           |                          |               |     |                    |
|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|-----|--------------------|
| अलौिककः           | ₹.        | अद्भुत                   | मुदाः         | 99. | अज्ञानी            |
| अयम्              | <b>X.</b> | इस                       | शठाः          | 97. | दुष्ट (और)         |
| महिमा             | <b>७.</b> | सामर्थ्य को              | ये            | 90. | जो                 |
| <b>मुनीश्वराः</b> | ٩.        | हे मुनिवरों !            | पशु पश्चित्तः | 93. | पशु-पक्षी (हैं वे) |
| लप्ताह, जन्यः     | 8.        | भागवत सप्ताह से, उत्पन्न | অঙ্গ          | ક.  | यहाँ               |
| अद्य              | ₹.        | आज                       | सर्वे अपि     | 98. | सभी                |
| विलोकितः          | 5.        | देख लिया है              | निष्पापतमध    | 94. |                    |
| मया।              | ₹.        | मैंने                    | संघन्ति ॥     | 98. | हो गये हैं         |
| મયા               | 1.        | ****                     | सवान्त ॥      | 74. | हा गय ह            |

श्लोकार्थं — हे मुनिवरों ! मैंने आज भागवत सप्ताह से उत्पन्न इस अद्भुत सामर्थ्य को देख लिया है । यहाँ जो अज्ञानी, दुष्ट और पशु-पक्षी हैं; वे सभी अत्यन्त पाप-रहित हो गये हैं ।

#### नवमः श्लोकः

अतो नृलों के ननु नास्ति किंचित्, चित्तस्य शोधाय कली पवित्रम्।
अघौघविध्वंसकरं तथैव, कथासमानं सुवि नास्ति चान्यत्।।।।।
पदच्छेद—अतः नृलोके ननु न अस्ति किंचित्, चित्तस्य शोधाय कली पवित्रम्।
अद्य ओघ विध्वंसकरम् तथैव, कथा समानम् सुवि न अस्ति च अन्यत्॥

| शब्दायं  |           |               |              |     |                           |
|----------|-----------|---------------|--------------|-----|---------------------------|
| अतः      | 9.        | इसलिए         | पवित्रम्।    | 5.  | पवित्र साधन               |
| नु लोके  | ₹.        | मर्त्यलोक में | अघ, ओघ       | 93. | पापों के, समूह का         |
| ननु      | ξ.        | निश्चय ही     | विध्वं सकरम् | ૧૪. | नाश करने वाला             |
| न अस्ति  | ٤.        | नहीं है       | तथैव         | 99. | उसी प्रकार                |
| किंचित्  | <b>9.</b> | कोई           | कथा, समानम्  | 94. | श्रीमद्भागवत कथा के, समान |
| चित्तस्य | 8.        | मन की         |              |     | पृथ्वी पर                 |
| शोघाय    | .ሂ.       | शुद्धि के लिए | न अस्ति      | 90. | नहीं है                   |
| कली      | ₹.        | कलियुग में    | च            | 90. | तथा                       |
|          |           |               | अन्यत् ॥     | 94. | कोई दूसरा (साधन)          |
|          |           |               |              |     |                           |

श्लोकार्थ—इसलिए मर्त्यलोक में कलियुग में मन की शुद्धि के लिए निश्चय ही कोई पवित्र साधन नहीं है तथा उसी प्रकार पृथ्वी पर पापों के समूह का नाश करने वाला श्रीमद्भागवत कथा के समान कोई दूसरा साधन नहीं है।

## दशमः श्लोकः

के के विशुद्धश्विन वदन्तु मह्मम्, सप्ताहयज्ञेन कथामयेन।
कुपालुभिर्लोकहितं विचार्य, प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः ॥१०॥
पदच्छेद—के के विशुद्धश्वन्ति वदन्तु मह्मम्, सप्ताह यज्ञेन कथामयेन।
कुपालुभिः लोक हितम् विचार्य, प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः॥

| शब्दार्थं    |    |                        |                    |     |                  |
|--------------|----|------------------------|--------------------|-----|------------------|
| के के        | 8. | कीन-कीन (से लोग)       | कुपालुभिः          | 5.  | दयालु (आप लोगों  |
| विशुद्धचानित | ų. | पवित्र हो जाते हैं     |                    | દુ. | संसार का, कल्याण |
| वदन्तु       | ७. | बतावें                 | विचार्य            | 90. | सोचकर (हमें)     |
| महाम्        | ξ. | हमें                   | प्रकाशितः <b>ः</b> |     | बतलाया है        |
| सप्ताह       | ₹. | श्रीमद्भागवत सप्ताह के | कोऽपि              | 99. | (यह) अद्भुत (और) |
| यक्षेन       | ₹. | अनुष्ठान से            | नवीन               | 92. | नया              |
| कथामयेन।     | 9. | कथारूप                 | मार्गः ॥           | 93. | रास्ता           |

श्लोकार्थ — कथारूप श्रीमद्भागवत सप्ताह के अनुष्ठान से कौन-कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं ? हमें बतावें । दयालु आप लोगों ने संसार का कल्याण सोचकर हमें यह अद्भुत और नया रास्ता बतलाया है ।

## एकादशः श्लोकः

कुमारा ऊचुः—

ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारता विमार्गगाः ।

क्रोधाग्रिदग्धाः कुटिलारच कामिनः, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥११॥

पदच्छेद—ये मानवाः पापकृतः तु सर्वदा, सदा दुराचार रताः विमार्गगाः ।

क्रोध अग्नि दग्धाः कुटिलाः च कामिनः, सप्ताह यज्ञन कलौ पुनन्ति ते ॥

शब्दार्थ--- जो, लोग अबिन, द्ग्धाः ८. आग में, जले हये ये, मानवाः ३. पाप करने वाले कुटिलाः, च ६. कपटी, और पापकृतः कायिनः १०. कामवासना के वश में हैं। ४. तथा तु सप्ताह, यज्ञेन १३. शीमद्भागवत सप्ताह के, अनुष्ठान से २. हमेशा सर्वदा सदा, दुराचार ५. नित्य, बुरे आचरण में कली ११. कलियुग में रताः, विमार्गगाः। ६. लगे हुये, कुमार्गगामी पुनन्ति १४. पवित्र हो जाते हैं ते॥ १२. वे (लोग) ७. क्रोध की कोध श्लोकार्थ-जो लोग हमेशा पाप करने वाने तथा नित्य बुरे आचरण से लगे हुये, कुमार्गगामी, क्रोध की आग

श्लोकार्थ—जो लोग हमेशा पाप करने वाले तथा नित्य बुरे आचरण से लगे हुये, कुमार्गगामी, क्रोध की आग में जले हुए, कपटी और कामवासना के वश में हैं; कलियुग में वे लोग श्रीमद्भागवत सप्ताह के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं।

द्वादशः श्लोकः

सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः, तृष्णाकुलारचाश्रमधर्मवर्जिताः। ये दास्थिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१२॥ पदच्छेद—सत्येन हीनाः पितृ मातृ दूषकाः, तृष्णा आकुलाः च आश्रम धर्म वर्जिताः। ये दिस्मिकाः मत्सरिणः अपि हिंसकाः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते॥

शब्दार्थ-१. (जो लोग) सत्य से ११. जो लोग सत्येन दास्भिकाः, मत्सरिखः १२. पालण्डी, ईष्यालु (और) हीनाः २. दूर अपि पितृ, मातृ १०. तथा ३. पिता और माता को १३. हिंसा करने वाले (हैं) ४. दोष देने वाले हिंसकाः दूषकाः १६. श्रीमद्भागवत सप्ताह के प्र. लालच से सप्ताह तृब्खाः १७. अनुष्ठान से यज्ञेन आकुलाः, च ६. अशान्त, एवम् १४. कलियुग में कली ७. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम १८. पवित्र हो जाते हैं पुनन्ति धर्म कौर संन्यास धर्म से १५. वे (लोग) ते॥ वर्जिताः। ६. रहित (हैं) श्लोकार्थ-जो लोग सत्य से दूर, माता और पिता को दोष देने वाले, लालच से अशान्त एवम् ब्रह्मचर्य,

गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म से रहित हैं तथा जो लोग पाखण्डी, ईर्ष्यालु और हिसा करने वाले हैं; कलियुग में वे लोग श्रीमद्भागवत सप्ताह के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं।

### त्रयोदशः श्लोकः

पञ्चोग्रपापारछुलछुद्मकारिणः, ऋराः पिशाचा इव निर्देगारच ये। ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः, सप्ताहयज्ञेन कर्ली पुनन्ति ते ॥१३॥ पदच्छेद-पञ्च उप्र पापाः छल छन्न कारियः, क्र्राः पिशाचाः इव निर्देशः च थे। ब्रह्म स्व पृष्टाः व्यभिचार कारिखः, सप्ताह यक्षेन कलौ पुनन्ति ते॥

शब्दार्थ-

पञ्च उग्र पापा: २. पाँच महापापों को करने वाले ब्रह्मस्व, पुष्टाः ७. ब्राह्मण के धन से, धनी व्यभिचार कारिए: ६. व्यभिचारी (हैं) ३. घोखा और कपट का छल छष कारिणः ४. बर्ताव करने वाले सप्ताह, यहेन १२. संप्ताह, कथा से १०. कलियुग में क्र्राः, पिशाचाः ५. कठोर, राक्षस के कली पुनन्ति ते॥ ६व, निद्याः ६. समान, निर्दयी १३. पवित्र हो जाते हैं ११. वे (लोग भी) ५. तथा

च ये। जो (लोग)

**एलोकार्थं** — जो लोग पाँच महापापों (मदिरापान, ब्रह्महत्या, गुरुपत्नी-गमन, सुवर्ण की चोरी और विश्वास-घात) को करने वाले, घोखा और कपट का बर्ताव करने वाले; कठोर राक्षस के समान निर्देशी, बाह्मणू के धन से धनी तथा व्यभिचारी हैं; कलियुग में वे लोग भी सप्ताह कथा से पवित्र हो जाते हैं।

चतुर्दशः श्लोकः कायेन वाचा समसाऽपि पानकम्, नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा इठेन ये। परस्वपुच्टा मिलना दुराशयाः, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१४॥ पदच्छेद - कायेन वाचा मनसा अपि पातकम् , नित्यम् प्रकुर्वन्ति शाठाः इडेन ये। परस्व पुष्टाः मलिनाः दुराशयाः, सप्ताष्ठ यक्षेन कलौ पुनन्ति ते॥

शब्दार्थ-५. शरीर से 90. दूसरों के धन से कायेन परस्व ११. बढ़ने वाले वाचा,मनसा ३. वाणी, मन पुष्टाः मालिनाः १२. दुष्ट आचरण और अपि ४. और १३. बुरे विचार वाले (हैं) पातकम् इ. पाप दुराशयाः १६. श्रीमद्भागवत-सप्ताह के सप्ताह नित्यम् ७. सदा प्रकुर्चन्ति करते रहते हैं (तथा) यञ्चेन १७. अनुष्ठान से १४. कलियुग में कसी २. घूर्त (मनुष्य) शठाः १८. पवित्र हो जाते हैं पुनन्ति ष्ठठेन ६. हठ-पूर्वक ते ॥ १५. वे (भी) १. जो चे ।

श्लोकार्थ- जो घूर्त मनुष्य मन, वाणी और शरीर से हठ-पूर्वक सदा पाप करते रहते हैं तथा दूसरों के घन से बढ़ने वाले, दुष्ट आचरण और बुरे विचार वाले हैं; कलियुग में वे भी श्रीमद्भागवत सप्ताह

के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं।

## पञ्चदशः श्लोकः

अत्र ते कीर्तियिष्याम इतिहासं पुरातनम् । यस्य अवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥१५॥

पदच्छेद---

अत्र ते कीर्तयिष्यामः, इतिहासम् पुरातनम् । यस्य अवण मात्रेण, पाप हानिः प्रजायते ॥

शब्दार्थ--

9. इस विषय में अन्नः यस्य ६. जिसको २. तुम्हें ७. सुनने से ही अवग्रमाजेग कीर्तियण्यामः ५. हम सुना रहे हैं पापों का पाप इतिहासम् हानिः कथा नाश प्रातनस्। ३. (एक) पुरानी प्रज़ायते ॥ १०. हो जाता है

श्लोकार्थ--इस विषय में तुम्हें एक पुरानी कथा हम सुना रहे हैं; जिसको सुनने से ही पापों का नाश हो जाता है।

#### षोडशः श्लोकः

तुङ्गभद्रातटे पूर्वमभूत्पत्तनसुत्तमम् । यत्र वर्णाः स्वधमेण सत्यसत्कर्मतत्पराः ॥१६॥

पदच्छेद---

तुङ्गभद्रा तटे पूर्वभ्, अभूत् पत्तनम् उत्तमम्। यत्र वर्णाः स्व धर्मेण्, सत्य सत् कर्म तत्पराः॥

शब्दर्थं--

२. तुंगभद्रा नदी के वर्णाः प्राह्मणादि) चारों वर्ण तुङ्गभद्रा तरे इ. अपने-अपने तट पर स्व पूर्वम् प्राचीन काल में घमेंग १०. धर्म के अनुसार 9. सत्य और अभूत् 99. था सत्य पत्तनम् Ц. 97. नगर उत्तम सत् (एक) सुन्दर कर्म करने में 93. उत्तमम्। 8. तत्पराः ॥ १४. लगे हुये (थे) जिसमें यञ

श्लोकार्थं—प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुन्दर नगर था; जिसमें ब्राह्मणादि चारों वर्ण अपने-अपने धर्म के अनुसार सत्य और उत्तम कर्म करने में लगे हुये थे।

#### सप्तदशः श्लोकः

आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदिषशारदः। श्रीतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः॥१७॥

पदच्छेद-

भातमदेवः पुरे तस्मिन्, सर्व वेद विशारदः। श्रीत स्मार्तेषु निष्णातः, द्वितीयः इव भास्करः॥

शब्दार्थ--

६. वैदिक और आत्मदेव (नामक ब्राह्मण रहते थे) श्रीत आत्मदेवः 92. पुरे स्मार्तेषु पौराणिक (कर्मीं) के 9. नगर मे तस्मिन विद्वान् निष्यातः उस दूसरे सर्व चारों **द्धितीयः** £. ₹. वेदों के समान (तेजस्वी) वेद 99. इव सूर्य के विशारदः। 90. जानकर भास्करः॥

श्लोकार्थ—उस नगर में चारों वेदों के जानकार, वैदिक और पौराणिक कर्मों के विद्वान्, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे।

## ऋष्टादशः श्लोकः

भिनुको वित्तवाँक्लोके तत्त्रिया घुन्घुली स्युता । स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोङ्गवा ॥१८॥

पदच्छेद--

भिनुकः वित्तवान् लोके, तद् प्रिया घुन्धुली स्मृता। स्व वाक्य स्थापिका नित्यम्, सुन्दरी सुकुल उद्भवा॥

शब्दार्थ-

भिक्षु कः भिक्षावृत्ति करने वाला **£**. अपनी स्व ३. धनवान् (ब्राह्मण था) १०. बात को वित्तवान् वाक्य (वह) लोक में स्थापिका ११. ऊपर रखने वाली लोके ४. उसकी नित्यम् प्ति (वह) सदा तद् ५. पत्नी सुन्दरी १२. सुन्दरी (और) प्रिया ६. घुन्धुली नाम से १३. उत्तम वंश में **घुन्घु**ली सुकुल ७. कही जाती थी १४. उत्पन्न (थी) रमृता। उद्भवा ॥

शलोकार्थं—वह लोक में भिक्षावृत्ति करने वाला थनवान् ब्राह्मण था। उसकी पत्नी धुन्धुली नाम से कही जाती थी। वह सदा अपनी बात को ऊपर रखने वाली, सुन्दरी और उत्तम वंश में उत्पन्न थी।

## एकोनविंशः श्लोकः

लोकवातीरता करा प्रायशो बहुजितपका। शुरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहिषया॥१६॥

पदच्छेद---

लोक चार्ता रता क्र्रा, प्रायशः बहु जिल्पका। श्रा च गृह क्रत्येषु, क्रपणा कलह प्रिया।।

#### शब्दार्थ-

| लोक     | 9.        | (वह धुन्धुली) दुनियादारी की | श्र्रा   | 90. | तेज        |
|---------|-----------|-----------------------------|----------|-----|------------|
| वार्ता  | ₹.        | वातों से                    | ভ        | 97. | त्या       |
| रता     | ₹.        | प्रसन्न                     | गृह      | ೯.  | घर के      |
| क्रा    | જ.        | निर्देयी                    | कुत्येषु | 2.  | कामों में  |
| प्रायशः | <b>¥.</b> | अधिकतर                      | कुपणा    | 99. | कंजूस      |
| बहु     | ξ.        | बहुत                        | कलह      | 9₹. | झगड़ा      |
| जिंदपका | 1 ७.      | बोलने वाली                  | प्रिया ॥ | 98. | पसन्द (थी) |

श्लोकार्थ-वह धुन्धुली दुनियादारी की वातों से प्रसन्न, निर्दयी, अधिकतर बहुत बोलने वाली, घर के कामों में तेज, कंजूस तथा झगड़ा-पसन्द थी।

## विंशः श्लोकः

एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः । अर्था कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम् ॥२०॥

पदच्छेद-

एवम् निवसतोः प्रेम्णा, दम्पत्योः रममाण्योः। अर्थाः कामाः तयोः आसन्, न सुखाय गृह आदिकम्॥

#### शब्दार्थ-

| <b>प</b> वम् | ٩.  | इस प्रकार            | कामाः       | 5.    | भोग-विलास (और)         |
|--------------|-----|----------------------|-------------|-------|------------------------|
| निवसतोः      | ₹.  | निवास करते हुए (तथा) | तयोः        |       | उन ्                   |
| प्रेम्णा     | ₹.  | प्रेम के साथ         | आसन्        | 97.   | लगते थे                |
|              |     | पति-पत्नी को         | न           | 99.   | नहीं                   |
| रममाण्योः    | 18. | विहार करते हुए       | सुखाय       | 90.   | अच्छे                  |
| अर्थाः       | 9.  | सम्पत्ति             | गृह, आदिकम् | 11 4. | घर, इत्यादि (सुख-साधन) |

श्लोकार्थं—इस प्रकार प्रेम के साथ निवास करते हुए तथा विहार करते हुए उन पति-पत्नी को सम्पत्ति, भोग-विलास और घर इत्यादि सुखं-साघन अच्छे नहीं लगते थे।

### एकविंशः श्लोकः

पश्चाद्धमीः समारब्धाः ताभ्यां सन्तानहेतवे । गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छुतः सदा ॥२१॥

पदच्छेद-

पश्चात् धर्माः समारब्धाः, ताश्याम् सन्तान हेतवे। गो भू हिरण्य वासांसि, दीनेश्यः यच्छतः सदा॥

शब्दार्थ-

गो, सृ दे. गाय, भूमि पश्चात् 9. तदनन्तर धर्म-कर्म हिरण्य १०. सुवर्ण और धर्माः ٧. समारव्धाः ६. करने लगे (और) वासांसि वस्त्रों का 99. वे दोनों (दम्पती) दीने भ्यः गरीबों को ताभ्याम् पुत्र की दान देने लगे सन्तान 97. यच्छतः कामना से हेतवे। प. नित्य 8. सदा॥

श्लोकार्थ—तदनन्तर वे दोनों दम्पती पुत्र की कामना से धर्म-कर्म करने लगे और गरीबों को नित्य गाय, भूमि, सुवर्ण और वस्त्रों का दान देने लगे।

### द्वाविंशः श्लोकः

धर्नार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च। न पुत्रो नापि वा पुत्री तत्तरिन्तातुरो भृशम् ॥२२॥

पदच्छेद—

13

धन अर्धम् धर्म मार्गेण, ताश्याम् नीतम् तथा अपि च। न पुत्रः नापि वा पुत्री, ततः चिन्ता आतुरः भृशम्॥

शब्दार्थ--

५. सम्पत्ति का धन न न अर्धम् દ્દ. आधा भाग १०. पुत्र (हुआ) पुत्र: धर्म ₹. धर्म के नापि १२. नहीं मार्गेख रास्ते से ११. और वा १३ पुत्री (हुई) उन दोनों ने ₹. ताभ्याम् पुत्री दान कर दिया नीतम् 19. १४. तदनन्तर (वे) ततः तो भी (उन्हें) तथा अपि चिन्ता १५. चिन्ता से 5. १७. व्याकुल (हो गये) 9. इस प्रकार आतुर: च। 94. भृशम् ॥ बहुत

इलोकार्थं — इस प्रकार उन दोनों ने धर्म के रास्ते से सम्पत्ति का आधा माग दान कर दिया, तो भी उन्हें न पुत्र हुआ और नहीं पुत्री हुई। तदनन्तर वे चिन्ता से बहुत व्याकुल हो गये।

#### त्रयोविंशः श्लोकः

एकदा स द्विजो दुःस्नाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। मध्याह्वे तृषितो जातस्तडागं समुपेधिवान् ॥२३॥

पदच्छेद--

पकदा सः द्विजः दुःसात्, यहम् त्यक्त्वा वनम् यतः। मध्याह्वे तृषितः जातः, तडायम् समुपेथिवान् ॥

शब्दार्थं--

पकदा १. एक दिन सः २. वह द्विज: ३. ब्राह्मण दुःखात् ४. दु:ख के कारण

युःखात् ४. दुःखकक यहम् ४. घर त्यक्त्वा ६. छोड़कर चनम् ७. वनमें गतः। प. चला गया (और वहाँ)

मध्याह्वे दे. दोपहर में चृषितः १०. प्यासा जातः ११. होने से

तडागम् १२. एक तालाव के समुपेयिवान् ॥ १३. समीप पहुँचा

श्लोकार्थ- एक दिन वह ब्राह्मण दु:ख के कारण घर छोड़कर वन में चला गया और वहाँ दोपहर में प्यासा होने से एक तालाव के समीप पहुँचा।

# चतुर्विंशः श्लोकः

पीत्वा जलं निषण्यस्तु प्रजादुःखेन कशितः । सुहूर्त्तोदपि तत्रैव संन्यासी करिचदागतः ॥२४॥

पदच्छेद-

पीत्वा जलम् निषण्णः तु, प्रजा दुःखेन कर्शितः। सुद्वर्त्तात् अपि तत्र एव, संन्यासी कश्चित् आगतः॥

शब्दार्थ--

४. पीकर पीत्वा महत्त्रीत् ७. एक क्षण बाद ३. पानी अपि प. ही जलभ ५. बैठा ही था निषण्गः **६.** वहीं पर तत्र एव ११. संन्यासी जी कि **सं**न्यासी ξ. त प्रजा, दुःखेन १. सन्तान के, दुःख से **फश्चित्** 90. कोई कर्शितः। दु:खी (वह ब्राह्मण) भागतः॥ 92. पधारे

श्लोकार्थ—संतान के दुःख से दुःखी वह बाह्मण पानी पीकर बैठा ही था कि एक क्षण बाद ही वहीं पर कोई संन्यासी जी पधारे।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विष्रो यातस्तदन्तिकम्। नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः ॥२५॥

पदच्छेद--

दृष्ट्या पीत जलम् तम् तु, विषः यातः तद् अन्तिकम्। नत्वा च पादयोः तस्य, निःश्वसन् संस्थितः पुरः॥

शब्दार्थं-

समीप ६. देखकर अन्तिकस्। ह्या पीत ५. पीया हुआ 93. नमस्कार करके नत्वा और ४. जल 90. जलम् च १२. चरणों में पादयोः ३. उन्हें तम् उनके १. तदनन्तर 99. तु तस्य १४. लम्बी साँस लेता हुआ विप्रः २. (वह) ब्राह्मण नि:श्वसन् १६. बैठ गया संस्थित: इ. गया यातः १५. सामने ७. उनके षुरः॥ तद्

श्लोकार्थ—तदनन्तर वहं ब्राह्मण उन्हें जल पीया हुआ देखकर उनके समीप गया और उनके चरणों में नमस्कार करके लम्बी साँस लेता हुआ सामने बैठ गया।

षड्विंशः श्लोकः

यतिरुवाच— कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसी। वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणस्।।२६॥

पदच्छेद---

कथम् रोदिषि विप्रत्वम्, का ते चिन्ता बलीयसी। वद त्वम् सत्वरम् मह्मम्, स्वस्य दुःखस्य कारणम्॥

शब्दार्थं-

३. क्यों बताओ 94. कथम् वद रोदिषि ४. रो रहे हो ६. तुम त्वम् शोघ्र १. हे ब्राह्मण ! 98. विप्र सत्वरम् १०. मुझे तुम महाम् त्वम् ६. कौन सी. 99. अपने स्वस्य का दुःखस्य 97. ते ५. तुम्हें दु:ख का चिन्ता (है) 93. चिन्ता कारणम्॥ कारण 5.

बलीयसी। ७. बड़ी श्लोकार्थं—हे ब्राह्मण! तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी बड़ी चिन्ता है? तुम मुझे अपने दु:ख का

कारण शीघ्र बताओ।

#### सप्तविंशः श्लोकः

बाह्मण उवाच--

किं त्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सम्बन्धितस्। सदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णसुपसुञ्जते।।२७॥

पदच्छेद--

किम् ब्रवीमि ऋषे दुःखम्, पूर्व पापेन संचितम्। मदीयाः पूर्वजाः तीयम्, कवोष्णम् उपभुञ्जते॥

शब्दार्थ---

किम् ६. क्या संचितम्। ४. इकट्ठे किये गये ब्रजीमि ७. कहूँ महीयाः ५. मेरे ऋषे १. हे महात्मन्! (मैं) पूर्वजाः ६. पितर गण दुःखम् ५. दुःख को तोयम् १०. (तर्पण के) जल को पूर्व २. पूर्व जन्मों के कवोष्णम् ११. (अपनी आह से) कुछ गर्म करके

पापेन ३. पाप से उपभुष्ट ते ॥ १२. पीते हैं

श्लोकार्थ —हे महात्मन् ! मैं पूर्व जन्मों के पाप से इकट्ठे किये गये दुःख को क्या कहूँ। मेरे पितरगण तर्पण के जल को अपनी आह से कुछ गर्म करके पीते हैं।

## ऋष्टाविंशः श्लोकः

मइत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या दंवा द्विजातयः । प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः ॥२८॥

पदच्छेद---

मद् दत्तम् न एव गृह्णस्ति, प्रीत्या देवाः द्विजातयः। प्रजादुःखेन श्रुत्यः अन्तम्, प्राणान् त्यक्तम् इन्न आगतः॥

शब्दार्थ--

(अतः) संतान के ४. मेरे द्वारा मद् प्रजा १०. अभाव से ५. दी गयी (वस्तु) को दुःखेन दत्तम् ११. दुःखी नहीं शून्यः न 19. १२. मैं अहम् ₹. एव तथा प्तिकार करते हैं १३. प्राणों को गृह्वन्ति प्राणान् १४. छोड़ने के लिए प्रसन्नता-पूर्वक प्रीत्या €. त्यक्तुम् 94. यहाँ देवता देवाः ٩. इह 9६. आया है द्विजातयः। ₹. ब्राह्मण गण थागतः॥

श्लोकार्थं — देवता तथा ब्राह्मण-गण मेरे द्वारा दी गयी वस्तु को प्रसन्नता-पूर्वक स्वीकार नहीं करते हैं। अतः संतान के अभाव से दुःखी मैं प्राणों को छोड़ने के लिये यहाँ आया हूँ।

## एकोनत्रिंशः श्लोकः

धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना । धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना ॥२६॥

पदच्छेद-

धिक् जीवितम् प्रजा हीनम्, धिक् गृहम् च प्रजाम् विना । धिक् धनम् च अनपत्यस्य, धिक् कुलम् संततिम् विना ॥

शब्दार्थ-धिक्कार (है) ३. धिक्कार (है) धिक् 99. धिक सम्पत्ति को २. जीवन को 90. जीवितम घनम् १. संतान से, रहित 97. तथा प्रजा, हीनम् इ. संतान के अभाव में अनपत्यस्य पिक्कार है घिक् ७. घर को १६. धिक्कार (है) धिक् गृहम् वंश को (भी) और 94. 8. कुलम् च संततिम् संतान के ५. संतान के 93. प्रजाम विना। विना विना॥ विना €. 98.

श्लोकार्थ — संतान से रहित जीवन को घिक्कार है और संतान के विना घर को घिक्कार है। संतान के अभाव में सम्पत्ति को धिक्कार है तथा संतान के विना वंश को भी धिक्कार है।

#### त्रिंशः श्लोकः

पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा अवेत्। यो मया रोपितो वृत्तः सोऽपि वन्ध्यन्वमाश्रयेत् ॥३०॥

पदच्छेद---

पाल्यते या मया धेनुः, सा बन्ध्या सर्वथा भवेत्। यः मया रोपितः वृक्षः, सः अपि वन्ध्यत्वम् आश्रयेत्॥

शब्दार्थं-पाल्यते ४. पालन किया है १०. जो यः ६. मैंने जिस मया या मैंने रोपितः १२. लगाया है 9. मया ११. वृक्ष गाय का घेतुः ₹. बुक्षः १३. वह ሂ. वह सः सा १४. भी अपि बाँझ 9. वश्या १५. फल नहीं सर्वथा ξ. बिल्कुल वनध्यत्वम् देता है हो गयी है आश्रयेत्॥ 94. भवेत्।

प्लोकार्थ—मैंने जिस गाय का पालन किया है; वह बिल्कुल बाँझ हो गयी है। मैंने जो वृक्ष लगाया है, वह भी फल नहीं देता है।

## एकत्रिंशः रलोकः

यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघं विनश्यति । निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किसतो जीवितेन से ॥३१॥

पदच्छेद—

यद् फलम् मद् गृह आयातम्, तद् च शौश्रम् विनश्यति । विभाग्यस्य अनपत्यस्य, किम् अतः जीवितेन से॥

शब्दार्थ---

यद् जो विनश्यति । प. नष्ट हो जाता है 9. ₹. निर्माग्यस्य १०. अभागे (और) फलम फल ३. मेरे, घर अनपत्यस्य ११. संतान-हीन सद्, गृह आयातम् ४. आता है किस् १४, क्या (लाभ है) **६.** इसलिये तद ሂ. वह यतः भी €. जीवितेन १३. जीवन से ভা शीघम् १२. मेरे છ. तत्काल जे ॥

श्लोकार्थं — जो फल मेरे घर आता है; वह भी तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिये अभागे और संतान-होन मेरे जीवन से क्या लाभ है।

#### द्वात्रिंशः श्लोकः

इत्युक्तवा स करोदोच्चैस्तत्पार्श्व दुःखपीडितः। तदा तस्य यतेरिचत्ते ककणाभूद्गरीयसी॥३२॥

पदच्छेद---

इति उद्गत्वा सः वरोद उच्चैः,तद् पार्श्वम् दुःख पीष्ठितः। तदा तस्य यतेः चित्ते, कव्या अमृत् गरीयसी॥

शब्दार्थ--

इति ૪. यह पीडितः। ₹. व्याकुल उक्तवा ५. कहकर 90. उस समय तदा ३. वह (आत्मदेव) सः 99. तस्य उस हरोद **६.** रोने लगा यतेः १२. संन्यासी के **उच्चेः** जोर सें 5. चित्ते 93. हृदय में €. उस (संन्यासी) के तद् 94. करुणा दया पार्श्वम् उत्पन्न हुई **9**. पास अभृत् 98. संकट से दुःख 9. गरीयसी॥ बड़ी 98.

श्लोकार्थ—संकट से व्याकुल वह आत्मदेव यह कहकर उस संन्यासी के पास जोर से रोने लगा। उस समय उस संन्यासी के हृदय में बढ़ी दया उत्पन्न हुई।

### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

तद्भाताच्रमातां च वाचयामास योगवान् । सर्व ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्विप्रमुचे सविस्तरम् ॥३३॥

पदच्छेद-

तद् भाल अक्षर मालाम् च, वाचयामास योगवान्। सर्वम् द्वात्वा यतिः पश्चात्, विप्रम् ऊचे सविस्तरम्॥

शब्दार्थ--

उस (आत्मदेव) के, ललाट की ६. जानकर तद्, भाल बात्वा ३. संन्यासी जी ने यतिः वर्णमाला को अक्षरमालाम् ५. ७. और १. तदनन्तर पश्चात वाचयामास ६. पढ़ा ब्राह्मण से विप्रम् 90. २. योगशास्त्र के जानकार करी 92 कहा योगवान्। सविस्तरम् ॥ ११. विस्तार-पूर्वक सर्वम् सव कुछ

श्लोकार्थ—तदनन्तर योगशास्त्र के जानकार संन्यासी जी ने उस आत्मदेव के ललाट की वर्णमाला को पढ़ा और सब कुछ जानकर ब्राह्मण से विस्तार-पूर्वक कहा।

## चतुस्त्रिंत्रशः श्लोकः

यतिख्वाच-- मुश्चाज्ञानं प्रजारूपं विषष्ठा कर्मणो गितः। विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम् ॥३४॥

पदच्छेद—

मुश्च अञ्चानम् प्रजारूपम्, वित्रष्टा कर्मणः गतिः। विवेकम् तु समासायः, त्यज संसार वासनाम् ॥

शब्दार्थं--

३. छोड़ दो उत्तम ज्ञान को विवेकम् मुञ्ज २. मोह को यत: अञ्चानम् १. सन्तान पाने के प्रजाह्यम् દ. पाकर समासाद्य ६. बड़ा वलवान् (होता है) 97. त्याग कर दो बलिष्ठा त्यज ४. कर्मों का 90. संसार की संसार कर्मणः फल वासनाम् ॥ 99. गतिः। y. कामना का

श्लोकार्थं—संतान पाने के मोह को छोड़ दो। कर्मी का फल बड़ा बलवान होता है। अतः उत्तम ज्ञान को पाकर संसार की कामना का त्याग कर दो।

## पञ्चत्रिंशः श्लोकः

शृणु विप्र सया तेऽच प्रारव्धं तु विलोकितम्। सप्तजनमायधि तव पुत्रो नैव व नैव च॥३५॥

पदच्छेद---

श्रुण विप्र मया ते अद्य, प्रारम्धम् तु विलोकितम्। सप्त जन्म अवधि तव, पुत्रः न एव च न एव च ॥

शब्दार्थ--

| श्र्य      | ₹. | सुनो              | सम            | ٤.  | सात       |
|------------|----|-------------------|---------------|-----|-----------|
| विप्र      | 9. | हे ब्राह्मण (तुम) | जन्म          | 90. | जन्मों    |
| सया        | ૪. | मैंने             | <b>अवधि</b>   | 99. | तक        |
| ते         | ц. | तुम्हारे          | तव            | 97. | तुम्हारे  |
| अरा        | ₹. | आज                | पुत्रः        | ૧૪. | पुत्र     |
| प्रारब्धम् | €. | भाग्य को          | पुत्रः<br>नैव | 94. | नहीं (है) |
| 3          | 5. | जिसके अनुसार      | অ             | 93. | भाग्य में |
| विलोकितम्। | 9. | देखा है           | नैव           | 98. | नहीं      |
|            |    |                   | च II          | 90. | है        |

प्लोकार्थ—हे ब्राह्मण ! तुम सुनो । आज मैंने तुम्हारे भाग्य को. देखा है; जिसके अनुसार सात जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है—नहीं है ।

# षट्त्रिंशः श्लोकः

सन्ततेः सगरो दुःखमवापाङ्गः पुरा तथा। रे मुश्राच कुटुम्बाशां संन्यासे सर्वथा सुखम्॥३६॥

पदच्छेद-

सन्ततेः सगरः दुःखम्, अवाप आङ्गः पुरा तथा। रे मुख्य अद्य कुटुम्ब आशाम्, संन्यासे सर्वथा सुखम्॥

| शब्दार्थ— |            |                 |                |      |                 |
|-----------|------------|-----------------|----------------|------|-----------------|
| सन्ततेः   | 8.         | सन्तान से       | ₹              | 5.   | हे (ब्राह्मण) ! |
| सगरः      | ₹.         | सगर ने          | मुश्र          | 99.  | छोड़ दो         |
| दुःखम्    | ¥.         | कष्ट            | अद्य           | દ્ર. | अब (तुम)        |
| अवाप      | ξ.         | पाया था         | कुटुम्ब, आशाम् | 90.  | पुत्र की, आशा   |
| आङ्गः     | ₹.         | अंग देश के राजा | संन्यासे       |      | संन्यास में     |
| पुरा      | ٩.         | सत् युग में     | सर्वथा         | 93.  | सब प्रकार       |
| तथा।      | <b>9</b> . | अत:             | सुखम्॥         | .98. | सुख (है)        |
|           |            |                 |                |      |                 |

श्लोकार्थं — सत् युग में अंग देश के राजा सगर ने सन्तान ने कष्ट पाया था; अत, हे ब्राह्मण ! अब तुम पुत्र की आशा छोड़ दो। संन्यास में सब प्रकार सुख है।

#### सप्तत्रिंगः श्लोकः

बाह्मण उवाच--

विवेकेन भवेतिक से पुत्रं देहि बलादिए। नो चेत्रयजाम्यहं प्राणांस्त्वदचे शोकसूर्विछ्नतः॥३०॥

पदच्छेद-

विवेकेन भवेत् किम् मे, पुत्रम् देहि वतात् अपि । नो चेत् त्यजामि अहम् प्राणान् , त्वद् अत्रे शोक सूर्विद्यतः ॥

शब्दार्थ--

9. वैराग्य के ज्ञान से नो चेत् विवेकेन नहीं तो त्यजामि भवेत् ४. होगा (मुझे) 98. छोड़ रहा है किम् ₹. क्या 99. थहस् मे ₹. मेरा १३. प्राणों को प्राणान त्वद्, अग्रे पुत्र देवें ξ. आपके, आगे पुत्रम् 92. शोक देहि चिन्ता से 0. 2. किसी भी प्रकार से बलात् अपि। ሂ. युर्चित्रतः ॥ मुच्छित 90.

श्लोकार्थ — वैराग्य के जान से मेरा क्या होगा ? मुझे किसी भी प्रकार से पुत्र देवें, नहीं तो चिन्ता से मूर्ज्छत मैं आपके आगे प्राणों को छोड़ रहा हूँ।

## अष्टात्रिंशः श्लोकः

पुत्रादिसुबहीनोऽयं संन्यासः शुब्क एव हि । गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥३८॥

पदच्छेद-

पुत्र आदि सुख द्दीनः अयम्, संन्यासः ग्रुष्कः एव हि । गृहस्थः सरसः लोके, पुत्र पौत्र समन्वितः॥

शब्दार्थ-

युत्र, आदि ₹. पुत्र, इत्यादि (विषयों) के हि। '११. ही सुख, हीनः सुख से, रहित ₹. १०. गृहस्थाश्रम गृहस्थः १२. मधुर (है) अयम् यह सरसः ५. वैराग्य-मार्ग लोके १. संसार में संन्यासः ६. नीरस (है) पुत्र-पौत्र से शुष्कः पुत्र पौत्र ७. किन्तु समन्वितः॥ ६. भरा-पूरा एव

भलोकार्थ-संसार में पुत्र इत्यादि विषयों के सुख से रहित यह वैराग्य-मार्ग नीरस है; किन्तु पुत्र-पौत्र से भरा-पूरा गृहस्थाश्रम ही मघुर है।

## एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राज्ञवीत्स तपोधनः। चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् ॥३६॥

पदच्छेद-

इति चित्र आत्रहम् दृष्टा, प्राव्यवीत् सः तपोधनः । चित्रकेतुः गतः कष्टम् , विधि लेख विमार्जनात् ॥

शब्दार्थ--

३. तपस्वी जी इति १. इस प्रकार तपोधनः। विप्र चित्रकेतुः द. चित्रगुप्त (भी) ब्राह्मण के 8. १२. पड़ गया ५. हठ को आग्रहम् गतः ११. संकट में ६. देखकर क्षष्ट्रम् ह्या ६. ब्रह्मा की, लिखावट को प्राव्यवीत् विधि, लेख ७. बोले (इधर)

प्राव्रवात् ७. वाल् (इघर) विषाजनात् ॥ १०. मिटाने के कारण

श्लोकार्थ—इस प्रकार वे तपस्वी जी ब्राह्मण के हठ को देखकर बोले। इधर चित्रगुप्त भी ब्रह्मा की लिखावट को मिटाने के कारण संकट में पड़ गया।

## चत्वारिंशः श्लोकः

न यास्यसि सुखं पुत्राचथा दैवहतोचमः। अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्॥४०॥

पदच्छेद--

न यास्यसि सुखम् पुत्रात्, यथा दैव हत उद्यमः। अतः हठेन युक्तः असि, हि अर्थिनम् किम् वदामि अहम्॥

शब्दार्थ--

हठ के ६. नहीं हठेन न अधीन पावोगे युक्तः 90. यास्यसि 19. असि 99. हो सुखम् सुख प्रतिक (तुम) ४. पुत्र से हि पुत्रात् अधिनम् १४. याचक से ३. समान (तुम) यथा १. दुर्भाग्य से, नष्ट हुये किम् 94. दैव, हत क्या वदामि २. पुरुषार्थं के १६. कहें उद्यमः। अहम्॥ 93. र्ने 92. अत: अतः

श्लोकार्थ — दुर्भाग्य से नष्ट हुये पुरुषार्थ के समान तुम पुत्र से सुख नहीं पावोगे। क्योंकि तुम हठ के अधीन हो; अतः मैं याचक से क्या कहूँ।

फा०--95

## एकचत्वारिंशः श्लोकः

तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्। इदं अच्चय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो अविष्यति ॥४१॥

पदच्छेद--

तस्य आग्रहम् समालोक्य, फलम् एकम् सः दत्तवान्। इदम् भक्षय परन्या त्वम्, ततः पुत्रः भविष्यति।।

शब्दार्थं-

२. आत्मदेव के ς. इसे इदम् तस्य ११. खिला दो ३. हठ को सक्षय आग्रहम् १०. (अपनी) पत्नी को ४. देखकर (उसे) समालोक्य पत्स्या ६. फल तुम फलम् त्वम 5. १२. उससे (तुम्हें) ५. एक ततः पकम उस संन्यासी ने 93. पुत्र 9. पत्रः सः भविष्यति॥ १४. होगा दिया (और कहा कि) दत्तवान्।

प्लोकार्थं — उस संन्यासी ने आत्मदेव के हठ को देखकर उसे एक फल दिया और कहा कि तुम इसे अपनी पत्नी को खिला दो। उससे तुम्हें पुत्र होगा।

## द्विचत्वारिंशः श्लोकः

सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्। वर्षाविध स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽतिनिर्मेतः॥४२॥

पदच्छेद---

सत्यं शौचम् दया दानम्, एकभक्तम् तु भोजनम्। वर्षं अवधि स्त्रिया कार्यम्, तेन पुत्रः अतिनिर्मलः॥

शब्दार्थं--

वर्ष एक वर्ष ४. सत्य-भाषण सत्यम् अवधि ५. पवित्रता शीचम तक १. स्त्री को ६. करुणा स्त्रिया दया ११. करना चाहिये कार्यम ७. दान दानम् उससे 97. तेन एक समय पक्रमक्तम 93. पत्रः . बालक तथा तु बड़ा सात्त्विक (होगा) अतिनिर्मतः॥ १४. भोजन भोजनम् । 90.

श्लोकार्थं—स्त्री को एक वर्ष तक सत्य-भाषण, पिवत्रता, करुणा, दान तथा एक समय भोजन करना चाहिये, उससे बालक बड़ा सात्त्विक होगा ।

### त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

एवसुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः। पत्न्याः पाणौ फलं दस्वा स्वयं यातस्तु कुन्नचित् ॥४३॥

पदच्छेद---

पचम् उक्त्वा ययौ योगी, विज्ञः तु गृहम् आगतः । पत्न्याः पाणी फलम् दस्वा, स्वयम् यातः तु कुत्रचित् ॥

शब्दार्थ--

| <b>प्</b> वम् | q.         | ऐसा                | पत्न्याः   | 90. | (अपनी) स्त्री के |
|---------------|------------|--------------------|------------|-----|------------------|
| उक्त्वा       | ٦.         | कहकर               | पाखी       | 99. | हाथ में          |
| ययाँ          | 8.         | चले गये            | फलम्       | 92. | <b></b> প্ৰত্য   |
| योगी          | ₹.         | महात्मा जी         | . दरवा     | 93. | देकर             |
| विप्रः        | ₹.         | ब्राह्मण (आत्मदेव) | स्वयम्     | 98. | खुद              |
| ব্ৰ           | <b>X</b> . | तदनन्तर            | यात:       | १६. | चला गया          |
| गृहम्         | ৩.         | घर                 | व          | ξ.  | नीर              |
| आगतः ।        | 5.         | लौट आया            | कुत्रचित्॥ | 9%. | कहीं             |

श्लोकार्थं — ऐसा कहकर महात्मा जी चले गये। तदनन्तर ब्राह्मण आत्मदेव घर लौट आया और अपनी स्त्री के हाथ में फल देकर खुद कहीं चला गया।

## चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रेच द्वरोद ह। अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न अच्चये ॥४४॥

पदच्छेद--

तक्णी कुटिला तस्य, सखी अग्रे च करोद ह। अहो चिन्ता मृम उत्पन्ना, फलम् च अहम् न मध्ये ।

शब्दार्थं---

| 4.4.           |    |                 |           |     |                  |
|----------------|----|-----------------|-----------|-----|------------------|
| तरुणी          | 8. | युवती पत्नी     | चिन्ता    | 99. | चिन्ता           |
| <b>कु</b> टिला | ₹. | घूर्त (एवं)     | <b>सम</b> | 90. | मुझे             |
| तस्य           | ₹. | उसकी            | उत्पन्ना  | 92. | हो गयी है        |
| सखी, अग्रें    | ¥. | सहेली के, सामने | फलम्      | 98. | फल               |
| च              | ٩. | तदनन्तर         | च         | 5.  | और (कहने लगी कि) |
| <b>रुरोद</b>   | ७. |                 | अहम्      | 9₹. | मै               |
| ह।             | ₹. | बड़े जोर से     | ग         | 94. | नहीं             |
| अहो            | 욱. | अरे!            | अक्षये ॥  | 94. | <b>खाऊँगी</b>    |
|                |    |                 |           |     |                  |

श्लोकार्थं—तदमन्तर उसकी घूर्त एवं युवती पत्नी सहेली के समाने बड़े जोर से रोने सगी और कहने लगी कि अरे! मुझे चिन्ता हो गयी है। मैं फल नहीं खाऊँगी।

#### पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

फलभन्नेण गर्भः स्याद्गर्भेणोदरवृद्धिता। स्वरूपभक्षं ततोऽशक्तिगृहकार्यं कथं अवेत्॥४५॥

पदच्छेद-

फल भक्षेण गर्भः स्यात्, गर्भेण उदर वृद्धिता। स्वरुप भक्षम् ततः अशक्तिः, गृह कार्यम् कथम् भवेत्॥

शब्दार्थ-

| फल, भक्षेण              | ٩.         | फल, खाने से | भक्षम्  | 5.  | भोजन (होगा)       |
|-------------------------|------------|-------------|---------|-----|-------------------|
| गर्भः                   | ٦.         | गर्भ        | ततः     | 숙.  | उससे              |
| <b>स्यात्</b><br>गर्भेण | ₹.         | रहेगा       | अशक्तिः | 90. | कमजोरी (होगी फिर) |
| गर्भेण                  | ૪.         | गर्भ से     | गृह     | 99. | घर का             |
| उदर                     | <b>¥</b> . | पेट         | कार्यम् | 92. | काम               |
| वृद्धिता।               | ₹.         | बढ़ जायेगा  | कथम्    | 93. | करेंस             |
| स्वरूप                  | <b>9.</b>  | थोड़ा       | भवेत्॥  | ૧૪. | होगा              |

श्लोकार्थ -- फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जायेगा, थोड़ा भोजन होगा, उससे कमजोरी होगी फिर घर का काम कैसे होगा।

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

दैवाद् घाटी व्रजेद्ग्रामे पलायेद्गर्भणी कथम्। शुक्रविवसेद्गर्भस्तं कुत्तेः कथसुत्स्जेत्॥४६॥

पदच्छेद--

दैवात् घाटी वजेत् प्रामे, पलायेत् गर्भिणी कथम्। शुक्रवत् निवसेत् गर्भः, तम् कुक्षेः कथम् उत्स्जेत्॥

शब्दार्थ--

| दैवात्   | ₹. | अचानक               | शुकवत्     | દ   | शुकदेव जी के समान (दीर्घ काल तक) |
|----------|----|---------------------|------------|-----|----------------------------------|
| घाटी     | ₹. | आक्रमण              | निवसेत्    | 90. | ठहर जाय (तो)                     |
| वजेत् .  |    | हो जाय (तो)         | गर्भः      | ಽ.  | (वह) गर्भ                        |
| ग्रामे . | 9. | गाँव में            | तम्        | 99. | उसे                              |
| पतायेत्  |    | भाग सकेगी (तथा यदि) | कुछ:       | 93. | पेट से                           |
| गर्मिणी  | ሂ. | र्गाभणी (स्त्री)    | कथम्       |     | कैसे                             |
| कथम्।    | ₹. | कैसे                | उत्स्जेत्॥ | 98. | बाहर किया जायेगा                 |

श्लोकार्थ —गाँव में अचानक आक्रमण हो जाय तो गिंभणी स्त्री कैसे भाग सकेगी तथा यदि वह गर्भ शुकदेव जी के समान दीर्घ काल तक ठहर जाय तो उसे कैसे पेट से बाहर किया जायेगा ?

#### सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्। प्रसृतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे ॥४७॥

पदच्छेद---

तिर्यक् चेत् आगतः गर्भः, तदा से मरणम् भवेत्। प्रस्तौ दारणम् दुःखम्, सुकुमारी कथम् सहे॥

शब्दार्थ---

तिर्यक ३. तिरछे भवेत्। हो जायेगी (इस प्रकार) चेत् १. यदि पसृती प्रसव के आगतः ४. आगया १०. भयंकर दारुएम् गर्भः २. बच्चा ११. कप्ट को दुःखम् ५. तो तदा सुकुमारी १२. अत्यन्त कोमल (मैं) ६. मेरी से १३. कैंसे कथम् सरणम् सहे ॥ मृत्यु 9. १४. सह सक्गी

श्लोकार्थं --यदि बच्चा तिरछे आगया तो मेरी मृत्यु हो जायेगी। इस प्रकार प्रसव के भयंकर कष्ट को अत्यन्त कोमल मैं कैसे सह सक्गी।

## श्रष्टचत्वारिंशः रलोकः

मन्दायां मिय सर्वस्वं ननान्दा संहरेत्तदा। सन्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स दृश्यते ॥४८॥

पदच्छेद---

मन्दायाम् मिय सर्व स्वम् , ननान्दा संहरेत् तदा । सत्य शीच आदि नियमः, दुराराध्यः सः दृश्यते ॥

গ্ৰুভোর্থ---

२. दुर्बल हो जाने पर सत्य शौच मन्दायाम् सत्य और शृद्धि 9. मिय 9. मेरे आदि इत्यादि का 5. सर्व, स्वम् सारा, धन नियम: 90. नियम (भी) ननान्दा ३. ननद दुराराध्यः 99. कठिन पालनीय संहरेत् ५. उठा ले जायेगी सः ક. वह उस समय तदा। द्रश्यते॥ १२. दिखाई देता है

श्लोकार्थ---मेरे दुर्बल हो जाने पर ननद सारा घन उठा ले जायेगी। उस समय सत्य और शुद्धि इत्यादि का वह नियम भी कठिन पालनीय दिखाई देता है।

## एकोनपञ्चाशः श्लोकः

लालने पालने दुःखं प्रसृतायाश्च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति से सतिः॥४६॥

पदच्छेद-

लालने पालने दुःखम्, प्रस्तायाः च वर्तते। वन्ध्या वा विधवा नारी, सुखिनी च इति मे मितिः॥

शब्दार्थ--

३. (बच्चे के) लालन वहध्या, वा बाँझ, अथवा लालने ४. पालन में विधवा नारी १०. विधवा स्त्री पालने **१२. सुखी (है)** कष्ट **खु**खिनी दुःखम २. जच्चे को हो 99. प्रसुतायाः च

च १. तथा इति ७. अतः वर्तते। ६. होता है में, मति: ॥ ५. मेरे, विचार से

श्लोकार्थ — तथा जन्ने को बन्ने के लालन-पालन में कष्ट होता है; अत: मेरे विचार से बाँझ अथवा विधवा स्त्री ही सुखी है।

## पञ्चाशः श्लोकः

एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव अच्चितम्। पत्या पृष्टं फलं भुक्तं भुक्तं चेति तयेरितम्॥५०॥

पंदच्छेद-

पवम् कुतर्क योगेन, तत् फलम् न एव अक्षितम्। पत्या पृष्टम् फलम् भुक्तम्, भुक्तम् च इति तया ईरितम्॥

शब्दार्थ—

१. इस प्रकार पृष्टम्. १२. पूछने पर एवम् २. कृतर्क कुतक फलम् १०. फल उठने से (धून्धूली ने) योगेन ११. खाया (यह) भुक्तम् खा लिया उस भुक्तम् 98. तत् फल को ٧. फलम् च ۲. तथा ६. नहीं इति १५. ऐसा न एव मिखतम्। ७. खाया उसने 93. तया £. पति के द्वारा ईरितम्॥ १६. उत्तर दे दिया पत्या

श्लोकार्थ— इस प्रकार कुतर्क उठने से धुन्धुली ने उस फल को नहीं खाया तथा पित के द्वारा 'फल खाया' यह पूछने पर उसने 'खा लिया' ऐसा उत्तर दे दिया।

#### एकपञ्चाशः रलोकः

एकदा भगिनी तस्यास्तद्यहं स्वेच्छ्याऽऽगता। तद्ये कथितं सर्वं चिन्तेयं सहती हि से ॥५१॥

पदच्छेद--

पकदा भगिनी तस्याः, तद् गृहम् स्वेच्छ्या थागता। तद् अग्रे कथितम् सर्वम् , चिन्ता इयम् महती हि मे ॥

शब्दार्थ---

| पकदा       | 9.         | एक समय                    | कथितम् | 8.  | कह दी      |
|------------|------------|---------------------------|--------|-----|------------|
| भगिनी      | ₹.         | बहिन                      | सर्वम् | ₹.  | सारी (बात) |
| तस्याः     | ₹.         | उसकी                      | चिन्ता | 98. | कच्ट (है)  |
| तद्, गृहम् | <b>X</b> . | उसके, घर                  | इयम्   | 97. | यह         |
| स्वेच्छया  | 8.         | अपनी इच्छा से             | महती   | 93. | बहुत बड़ा  |
| थागता !    | ξ.         | आई (और)                   | हि     | 90. | कि         |
| तद्, अग्रे | 9.         | उसके, सामने (धून्धूली ने) | में ॥  | 99. | मुझे       |

श्लोकार्थ-एक समय उसकी वहिन अपनी इच्छा से उसके घर आई और उसके सामने धुन्धुली ने सारी बात कह दी कि मुझे यह बहुत बड़ा कष्ट है।

### द्विपञ्चाशः श्लोकः

दुर्वेला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किस्। साबवीन्मम गर्भोऽस्नि तं दास्यामि प्रसृतितः ॥५२॥

पदच्छेद---

दुर्वेला तेन दुःखेन, हि अनुजे करवाणि किम्। सा अबवीत् मम गर्भः अस्ति, तम् दास्यामि प्रस्तितः॥

शब्दार्थ---

| दुर्वला | ሂ. | दुबली (मैं) | अब्रवीत्   | <b>ኖ.</b>   | बोली (कि)        |
|---------|----|-------------|------------|-------------|------------------|
| तेन     | ₹. | उस          | मम         | 90.         | मुझे             |
| दुःखेन  | ₹. | दुःख से     | गर्भः      | 99.         | गर्भ             |
| हि      | 8. | ही          | अस्ति      | 97.         | है               |
| अनुजे   | 9. | अरी बहिन !  | तम्        | 98.         | उसे              |
| करवाणि  | 9. | करू         | दा€यांमि   | <b>9</b> ሂ. | तुम्हें दे दूँगी |
| किम्।   | ₹. | क्या        | प्रसुतितः॥ | <b>१</b> ३. | प्रसव के बाद     |
| TOT     | =  | (उसकी) बहित | •          |             |                  |

श्लोकार्थ-अरी बहिन! उस दु:ख से ही दुबली मैं क्या करूँ? उसकी बहिन बोली कि मुझे गर्भ है, प्रसव के बाद उसे तुम्हें दे दूँगी।

#### त्रिपञ्चाशः श्लोकः

तावत्कालं सगभेंव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्। वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छु स ते दास्यति बालकम् ॥५३॥

पदच्छेद-

ताचत् कालम् सगर्भा इव, गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्। वित्तम् त्वम् मत् पतेः यच्छ, सः ते दास्यति बालकम्॥

शब्दार्थ-

ताचत् कालम् १. तब तक
स्वनमां २. गिभणी के
स्व ३. समान
गुप्ता ५. छिपकर
तिष्ठ ७. रहो
गुहे ४. घर में
सुखम्। ६. आराम से

र. गर्भिणी के
३. समान
५. छिपकर
७. रहो
६. घर में
६. आराम से

वित्तम् १० धन त्वम् ६ तुम मत्, पतेः ६ मेरे, पतिदेव को यच्छ ११ वे देना सः १२ वे

सः १२. व ते १३. तुम्हें दास्यति १५. दे देंगे

बालकम् ॥ १४. (गर्भ का) वच्चा

श्लोकार्थ—-तब तक गर्भिणो के समान घर में छिपकर आराम से रहो। तुम मेरे पतिदेव को धन दे देना; वे तुम्हें गर्भ का बच्चा दे देंगे।

# चतुःपञ्चाशः श्लोकः

षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे॥५४॥

पदच्छेद--

षाण्मासिकः मृतः बालः, इति लोकः वदिष्यति । तम् बालम् पोषयिष्यामि, नित्यम् आगत्य ते गृहे ॥

शब्दार्थ---

पाण्मासिकः ५. छः महीने का होकर
मृतः ६. मर गया (तथा मैं)
बालः ४. (मेरा) वालक
इति २. ऐसा
लोकः १. लोग
विदिध्यति । ३. कहेंगे (कि)

तम् १०. उस

बात्तम् ११. वालक का

पोषिष्याम १२. पोषण किया करूँगी

नित्यम् ५. प्रतिदिन आगत्य ६. आकर ते, गृहे॥ ७. तुम्हारे, घर

श्लोंकार्थं — लोग ऐसा कहेंगे कि मेरा वालक छः महीने का होकर मर गया तथा मैं तुम्हारे घर प्रतिदिन आकर उस वालक का पोषण किया करूँगी।

#### पञ्चपञ्चाशः श्लोकः

फलप्रपंच घेन्वे त्वं परीचार्थं तु साम्प्रतम् । तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः ॥५५॥

पदच्छेद--

फलम् अर्पय घेन्वे त्वम्, परीक्षार्थम् तु साम्प्रतम् । तद् तदा आचरितम् सर्वम्, तथैव स्त्री स्वभावतः॥

शव्दार्थ--

फलम् ሂ. फल वह तद् अप्य उस समय (उसने) खिला दो 19. तदा 5. घरवै आचरितम् १४. किया €. गाय को १२. सव (काम) सर्वम् त्म रचम ₹.

परीक्षार्थम् ४ परीक्षा करने के लिए तथैव १३ उसी प्रकार से

तु १. तथा स्त्री ६. स्त्री

साम्प्रतम्। २. इस समय स्वभावतः ॥ १०. स्वभाव के कारण

श्लोकार्थ—तथा इस समय तुम परीक्षा करने के लिए फल गाय को खिला दो। उस समय उसने स्त्री स्वभाव के कारण वह सब काम उसी प्रकार से किया।

# षट्पञ्चाशः श्लोकः

अथ कालेन सा नारी प्रस्ता बातकं तदा। आनीय जनको बातं रहस्ये घुन्घुतीं ददौ ॥५६॥

पदच्छेद---

अथ कालेन सा नारी, प्रस्ता बालकम् तदा । आनीय जनकः वालम्, रहस्ये धुन्धुलीम् ददौ ॥

शब्दार्थ-

आनीय 90. तदनन्तर लाकर अध 9. (उसके) पिता ने समय आने पर कालेन जनकः 5. ٦. £. बच्चे को वालम सा ₹. उस 99. ४. स्त्री ने एकान्त में मारी रहस्ये १२. धुन्धुली को जन्म दिया धुन्धुलीम् प्रस्ता ददी॥ दे दिया 93. बालकम् Ц. बालक को 9. उस समय तदा ।

श्लोकार्थं — तदनन्तर समय आने पर उस स्त्री ने बालक को जन्म दिया। उस समय उसके पिता ने बच्चे को लाकर एकान्त में धुन्वुली को दे दिया।

फा०--१६

#### सप्तपञ्चाशः श्लोकः

तया च कथितं भर्ते प्रसूतः सुखमर्भकः। कोकस्य सुखसुत्पन्नभात्मदेवप्रजोदयात् ॥५७॥

पदच्छेद---

तया च कथितम् भर्ते, प्रस्तः सुखम् अर्भकः। लोकस्य सुखम् उत्पन्नम्, आत्मदेव प्रजा उदयात्॥

शब्दार्थ—

२. धुन्धुली ने अभंकः। ५. बालक तया-१०. लोगों में (भी) १. समय से लोकस्य = **४.** कहा (कि) कथितम् ११. आनन्द सुखम् ३. अपने पति (आत्मदेव) से भन्ने 92. उरपन्नम् छा गया था आत्मदेव को ७. उत्पन्न हो गया है आत्मदेव प्रसृतः 5. सुखम् ६. सुख-पूर्वक प्रजा, उद्यात्॥ ६. पुत्र, उत्पन्न होने से

श्लोकार्थ—समय से धुन्धुली ने अपने पति आत्मदेव से कहा कि बालक सुख-पूर्वक उत्पन्न हो गया है। आत्मदेव को पुत्र उत्पन्न होने से लोगों में भी आनन्द छा गया था।

#### ऋष्टपञ्चाशः रलोकः

ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च । गीतवादित्रघोषोऽभूत्तद्द्वारे मङ्गलं चहु ॥५८॥

पदच्छेद---

द्दी दानम् द्विजातिभ्यः, जातकर्म विधाय च। गीत वादित्र घोषः अभूत्, तद् द्वारे मङ्गलम् बहु॥

शब्दार्थ--

ददौ दिये वादित्र 92. बजाने की ሂ. १३. घ्वनि घोषः दानस् જ. दान ब्राह्मणों को **द्विजा**तिभ्यः १४. होने लगी ₹. अभृत् जातकर्म (आत्मदेव) जातकर्म संस्कार 9. ६. उनके तद् विधाय करके बारे दरवाजे पर ₹. **9.** 90. मङ्गलम् ક. उत्सव च। तथा गीत गाने अनेकों 99. बहु ॥ 5.

श्लोकार्थं — आत्मदेव जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिये। उनके दरवाजे पर अनेकों उत्सव तथा गाने-बजाने की घ्वनि होने लगी।

# एकोनषष्टितमः श्लोकः

भतु रग्नेऽज्ञवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम । अन्यस्तन्येन निदु रधा कथं पुष्णामि वालकस् ॥५६॥

पदच्छेद--

भतुः अग्रे अज्ञवीत् वाक्यम्, स्तन्यम् न अस्ति कुचे ग्रम । अन्य स्तन्येन निदुंग्धा, कथम् पुष्णामि वालकम् ॥

शब्दार्थ-

अतुः (धुनधुली अपने) पति के अग्रे सामने ₹. अववीत् बोली (कि) इतन्ये न वाक्यम् निट्र ग्वा (यह) वचन ₹. स्तन्यम् दुध कथम् 9.

न अस्ति ड. नहीं है कुचे ६. स्तनों में

पुरक्तामि १४. पोषण करूँ बालकस् ॥ १२. बच्चे का

१३. कैसे

मेरे

६. दूध से रहित (मैं)

१०. दूसरों के

११. दूध से

बलोकार्थ — धुन्धुली अपने पित के सामने यह बचन बोली कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है। दूध से रहित में दूसरों के दूध से बच्चे का कैसे पोषण करूँ।

#### षष्टितमः श्लोकः

मत्स्वसुरच प्रस्ताया सृतो बातस्तु वर्तते। नामाकार्य गृहे रच सा तेऽर्भ पोषयिष्यति ॥६०॥

पदच्छेद--

मत् स्वद्धः च प्रस्तायाः, सृतः बालः तु वर्तते। ताम् आकार्य गृहे रक्ष, सा ते अर्थम् पोषयिष्यति ॥

মান্দার্থ-

२. मेरी यत् उसे 2. ताम् बहिन का आकार्य स्वसुः १०. बुलाकर गृहे च 5. अतः ११. घर में प्रसुतायाः १२. रख लें जच्चा ₹83 €. मर गया 93. मृतः सा वह आपके बालक ते 98. बाल: किन्तु हाँ अर्भम् 94. बच्चे का वर्तते। पोषयिष्यति ॥ 94. पोषण कर देगी **9**.

थलोकार्थ — किन्तु हाँ ! मेरी जच्चा बहिन का बालक मर गया है; अतः उसे बुलाकर घर में रख लें। वह आपके बच्चे का पोषण कर देगी।

## एकषष्टितमः श्लोकः

पतिना तत्कृतं सर्वे पुत्ररच्याहेतवे। पुत्रस्य घुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् ॥६१॥

पदच्छेद-

पतिना तद् कृतम् सर्वम्, पुत्र रक्षण हेतवे। पुत्रस्य धुन्धुकारी इति, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्॥

शब्दार्थ-

अपने पुत्र का पतिना १. पति (आत्मदेव) ने पुत्रस्य ६. धून्धुकारी **भुन्धुकारी** तंद वह ६. किया इति १०. यह कृतम् 99. सर्वम् ५. सब नाम नाम ७. माता धुन्धुली ने २. पत्र की, रक्षा के यात्रा पुत्र, रक्षण हेतवे। निमित्त प्रतिष्ठितम् ॥ 92. रखा

श्लोकार्थ—पति आत्मदेव ने पुत्र की रक्षा के निमित्त वह सब कियां। माता घुन्घुली ने अपने पुत्र का घुन्धुकारी यह नाम रखा।

## द्विषष्टितमः श्लोकः

त्रिमासे निर्गते चाथ सा घेतुः सुधुवेऽर्थंकम् । सर्वोक्ससन्दरं दिव्यं निर्मतं कनकप्रभम् ॥६२॥

पदच्छेद—

त्रि मासे निर्गते च अथ, सा धेतुः सुषुवे अर्भकम्। सर्व अङ्ग सुन्दरम् दिव्यम्, निर्मलम् कनक प्रमम्।

शब्दार्थ-

१३. एक बालक को त्रि, मासे २. तीन, महीने अर्भकस् । सभी, अंगों से ३. बीत जाने पर निर्गते सर्व, अङ्ग €. सुन्दर सुन्द्रम् છ. 90. तथा च तेजस्वी दिव्यम् 5. तदनन्तर 9. अध निर्मलम् દુ. पवित्र उस सा सुवर्ण के समान गऊ ने 99. कनक धेनुः कान्तिमान् उत्पन्न किया त्रभम्॥ 92. 98. सुपुवे

श्लोकार्थं — तदन्तर तीन महीने बीत जाने पर उस गऊ ने सभी अंगों से सुन्दर, तेजस्वी, पवित्र तथा सुवर्णं के समान कान्तिमान एक बालक को उत्पन्न किया।

## त्रिषष्टितमः श्लोकः

हष्ट्वा प्रसन्नो विषरतु संस्कारान् स्वयमादघे। मत्वाऽऽरचर्यं जनाः सर्वे दिहचार्थं समागताः ॥६३॥

पदच्छेद---

ह्या प्रसन्तः विप्रः तु, संस्कारान् स्वयम् आद्धे । मत्वा आरचर्यम् जनाः सर्वे, विद्वक्षार्थम् समागताः ॥

शब्दार्थ--

9. (उसे) देखकर ११. समझकर (उसे) ह्या अत्बर थाश्चर्यस् १०. आश्वर्य आनन्द मग्न प्रसन्नः ₹. इ. लोग ब्राह्मण (आत्मदेव) ने ₹. विप्र: जनाः सव इ. सभी व तथा १२. देखने की इच्छा से संस्काराम् (जातकर्म आदि) संस्कारों को दिद्यक्षार्थम् १३. आने लगे समागताः ॥ ¥. स्वयम् स्वयम् आदंधे। किया

श्लोकार्थं—उसे देखकर आनन्द मग्न ब्राह्मण आत्मदेव ने जातकर्म आदि संस्कारों को स्वयं किया तथा सभी लोग आश्चर्य समझकर उसे देखने की इच्छा से आने लगे।

# चतुष्विष्टतमः श्लोकः

आग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत । धेन्वा बालः प्रसृतस्तु देवरूपीति कौतुकम् ॥६४॥

पदच्छेद-

भाग्योदयः अधुना जातः, आत्मदेवस्य पश्यत । धेन्वा वालः प्रस्तः तु, देव रूपी इति कौतुकम् ॥

शब्दार्थं--

आग्योदयः ११. बालक को भाग्य का उदय 8. वालः ₹. १२. जन्म दिया है अधुमा इस समय प्रसृत: ५. हो गया है ६. भी तु -जातः १०. देवता के समान ३. आत्मदेव के देवकपी आत्मदेवस्य देखिये इति ६. यह पश्यत । 9. कौतुकम् ॥ ७. आश्चर्य (है कि) गाय ने धेन्वा

धलोकार्थं—देखिये ! इस समय आत्मदेव के भाग्य का उदय हो गया है । यह आश्चर्य है कि गाय ने भी देवता के समान बालक को जन्म दिया है ।

#### पञ्चषष्टितमः श्लोकः

न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः। गोकर्षं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्॥६५॥

पदच्छेद-

न ज्ञातम् तद् रहस्यम् तु, केन अपि विधि योगतः। गोकर्णम् तम् सुतम् हृष्टा, गोकर्णम् नाम च अकरोत्॥

शब्दार्थ-

५. नहीं, जान सका न, ज्ञातम् तम्, सुतम् ७. उस, पुत्र का ४. उस, रहस्य को देखकर तद्, रहस्यम् ह्या १. किन्त् गोकर्णभ १०. गोकर्ण तु केन, अपि २. कोई, भी ११. नाम नाम विधि, योगतः । ३. भाग्य के, संयोग से ६. तदनन्तर (आत्मदेव ने) ਚ गोकर्णम न. गाय के समान कान अकरोत्॥ १२. रख दिया

श्लोकार्थ — किन्तु कोई भी भाग्य के संयोग से उस रहस्य को नहीं जान सका। तदनन्तर आत्मदेव ने उस पुत्र का गाय के समान कान देखकर गोकर्ण नाम रख दिया।

# षट्षष्टितमः श्लोकः

कियत्कालेन तौ जातौ तक्षणौ तनयानुभौ। गोकर्षः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः ॥६६॥

पदच्छेद---

कियत् कालेन तो जाती, तक्षी तनयी उसी। गोकर्णः पण्डितः झानी, घुन्धुकारी महाखलः॥

श्वार्थ-

उभौ । कियत् १. कुछ ४. दोनों कालेन २. समय बाद गोकर्णः **द.** गोकर्ण तौ ३. वे पण्डितः स. चतुर (और) जाती ७. हो गये (उनमें) श्चानी १०. ज्ञानी (तथा) तरुखी युवक **धुन्धुकारी** ११. धुन्धुकारी तनयी ५. पुत्र महाखलः ॥ १२. महान् दुष्ट (था)

धलोकार्य — कुछ समय बाद वे दोनों पुत्र युवक हो गये। उनमें गोकर्ण चतुर और ज्ञानी तथा धुन्धुकारी महान् दुष्ट था।

#### सप्तषच्टितमः श्लोकः

स्नानशौचिकियाहीनो दुर्भेची क्रीधवर्धितः। दुष्परिग्रहकर्ता च शबहस्तेन भोजनम्।।६७॥

पदच्छेद-

स्नान शौच किया दीनः, दुर्भश्ची कोध वर्धितः। दुप्परिश्रह कर्ता च, शव हस्तेन भोजनम्॥

शब्दार्थ--

(धुन्धुकारी) नहान और दुष्परिश्रह ७. बुरी वस्तुओं का संग्रह स्नान शांच, किया २. शृद्धि के, आचार से कर्ता द. करने वाला इ. और हीनः रहित दुर्भक्षी ४. अभक्ष्य लाने वाला शव १०. अश्रह इस्तेन ११. हाथ से कोध क्रोधी वधितः। भोजनम् ॥ १२. खाने वाला (था) वहत

वलोकार्थ--धुन्धुकारी नहान और गुद्धि के अचार से रहित, अभक्ष्य खाने वाला, बहुत कोघी, बुरी वस्तुओं का संग्रह करने वाला और अगुद्ध हाथ से खाने वाला था।

## श्रव्यक्टितमः रलोकः

चौरः सर्वजनहेषी परवेश्मप्रदीपकः। बाबनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् ॥६८॥

पदच्छेद---

चौरः सर्वे जन हेपी, पर वेश्म प्रदीपकः। लालनाय अर्भकान् धृत्वा, सद्यः कृपे न्यपातयत्॥

शब्दार्थ--

चौरः अभैकान् (वह) चोर 9. बच्चों को सर्व, जन २. सभी, लोगों से घृतवा पकड़कर द्वेषी ३. वैर-भाव करने वाला ક. सद्यः ं तत्काल ४. दूसरों के घर परवेश्म कूपे १०. कुएँ में चोरी करने वाला (तथा) प्रदीपकः। न्यपातयत्।। धकेल देता था 99. खेल के बहाने लालनाय

श्लोकार्थं — वह चोर, सभी लोगों से वैर-भाव करने वाला, दूसरों के घर चोरी करने वाला तथा खेल के बहाने बच्चों को पकड़ कर तत्काल कूएँ में धकेल देता था।

# एकोनसप्ततितमः श्लोकः

हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः। चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः॥६६॥

पदच्छेद-

हिंसकः शस्त्रधारी च, दीन अन्धानाम् प्रपीडकः। चाण्डाल स्रभरतः नित्यम्, पाश हस्तः श्वन् संगतः॥

शब्दार्थ-

५. हिंसा करने वाला ७. चाण्डालों से हिंसकः चण्डाल प्रेम करने वाला (वह धुन्धुकारी) २. हथियार रखने वाला अभिरतः शस्त्रधारी नित्यम् ६. सदा ६. तथा च ३. अनाथों और पाश, हस्तः १०. फन्दा, हाथ में लिये हुये दीन ४. अन्धों को ११. कृतों को श्वन् अन्धानाम

प्रपोडकः। ५. दु:ख देने वाला संगतः।। १२. साथ में रखता था प्रलोकार्थ—हिंसा करने वाला, हथियार रखने वाला, अनाथों और अन्धों को दु:ख देने वाला तथा चाण्डलों से प्रेम करने वाला वह धुन्चुकारी सदा फन्दा हाथ में लिये हुए कृतों को साथ में रखता था।

## सप्ततितमः श्लोकः

तेन वेश्याकुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम्। एकदा पितरौ ताडच पात्राणि स्वयमाहरत्॥७०॥

पदच्छेद--

तेन वेश्या कुसंगेन, पित्र्यम् वित्तम् तु नाशितम्। पकदा पितरौ ताड्य, पात्राणि स्वयम् आहरत्॥

शब्दार्थ-

१. उसने ७. एक दिम तेन पकदा २. वेश्या की, कुसंगति से माता-पिता को बेश्या, कुसंगेन पितरौ पिता का £. मार-पीट कर पित्रयम् ₹. ताड्य ४. (सारा) धन पात्राणि १०. बरतनों को वित्तम तथा स्वयम् 99. खुद नष्ट कर दिया १२. चुरा लिया नाशितम्। **X**. आहरस् ॥

एलोकार्थ — उसने वेश्या की कुसंगति से पिता का सारा धन नष्ट कर दिया तथा एकदिन माता-पिता को मार पीट कर वरतनों को खुद चुरा लिया।

## एकसप्ततितमः श्लोकः

तित्पता कृपणः प्रोच्चैधनहीनो करोद ह। बन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ॥७१॥

पदच्छेद-

तत् पिता क्रपणः प्रोच्चैः, धन द्वीनः वरोद ह । चन्ध्यत्वम् तु समीचीनम्, क्रपुत्रः दुःख दायकः॥

शब्दार्थ-

घनध्यत्वम् ७. वाँझ रहना ही तत्, पिता १. उसके, पिता (आत्मदेव) द. क्योंकि ३. व्याकुल होकर कृपग्रः ४. जोर से समीचीनम् द. अच्छा (है) प्रोच्चै: २. संपत्ति से, रहित और १०. जुपुत्र धन, होनः कुपुत्रः ५ रोने लगे दुःख 99。 布里 रुरोद दायकः ॥ १२: देने वाला (होता है)

इ। ६. और कहने लगे कि दायकः॥ १२ः देने वाला (होता है) इलोकार्थ—उसके पिता आत्मदेव संपत्ति से रहित और व्याकुल होकर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बाँझ रहना ही अच्छा है; क्योंकि कुपुत्र कष्ट देने वाला होता है।

## द्विसप्ततितमः श्लोकः

क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोह्येत्। प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्॥७२॥

पदच्छेद—

क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कः से दुःखस् व्यपोहयेत्। प्राणान् त्यजामि दुःखेन, हा कष्टस् सम संस्थितस्॥

शब्दार्थ-

१०. प्राणों को १. कहाँ प्राणान् क्व त्यजामि ११. छोड़ रहा हूँ २. रहूँ तिष्ठामि दुःखेन ક. (मैं) दुःख से ३. कहाँ कव १२. हाय! ४. जाऊँ हा गच्छामि ૧ુજ. प्. कौन क्ख कष्टम् कः मुझे 93. मेरे €. मम. मे हो गया है संस्थितम् ॥ 94. ७. कष्ट को दु:खम्

व्यपोहंयेत्। प. दूर करेगा

श्लोकार्थ — कहाँ रहूँ ? कहाँ जाऊँ ? कौन मेरे कष्ट को दूर करेगा ? मैं दु:ख से प्राणों को छोड़ रहा हूँ। हाय ! मुझे कष्ट हो गया है।

फा०--२०

## त्रिसप्ततितमः श्लोकः

तदानीं तु समागत्य गोकणीं ज्ञानसंयुतः । बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् ॥७३॥

पदच्छेद-

तदानीम् तु समागत्य, गोकर्णः ज्ञान संयुतः । बोधयामास जनकम्, वैराग्यम् परिदर्शयन् ॥

शब्दार्थ-

तदानीम् २. उस समय तु १. तदनन्तर समागत्य ६. आकर गोकर्णः ५. गोकर्णं जी ज्ञान ३. ज्ञान से संयुतः। ४. सम्पन्न बोधयामास १०. समझाने लगे जनकम् ७. पिता को वैराग्यम् ८. संन्यास का मार्ग परिदर्शयम्॥ ६. दिखाते हुए

श्लोकार्थ—तदनन्तर उस समय ज्ञान से संपन्न गोकर्ण जी आकर पिता को संन्यास का मार्ग दिखाते हुए समझाने लगे।

# चतुरसप्ततितमः श्लोकः

असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्जवलतेऽनिशम् ॥७४॥

पदच्छेद-

असारः खलु संसारः, दुःख रूपी विमोहकः।
सुतः कस्य धनम् कस्य, स्नेहवान् उवलते अनिशस्य॥

शब्दार्थ-

६. (यहाँ) किसका ३. तुच्छ थसार: कस्य १. निश्चय ही ६. धन (है) खलु धनम् **5.** किसका २. (यह) संसार संसार: कस्य १०. (इसमें) ममता रखने वाला दुःखरूपी ४. दुःख की मूर्ति (और) - स्नेहवान् विमोहकः। ५. भ्रम में डालने वाला (है) ज्वलते 92. जलता रहता है

सुतः ७. पुत्र (और) अनिशम् ॥ ११. निरन्तर

## पञ्चसप्ततितमः श्लोकः

न चेन्द्रस्य सुखं किंचित्र सुखं चक्रवर्शिनः। सुख्यस्ति विरक्षस्य सुनेरेकान्तजीविनः॥७५॥

पदच्छेद---

न च इन्द्रस्य सुखम् किंचित्, न सुखम् चकवर्तिनः। सुखम् अस्ति चिरकस्य, सुनेः एकान्त जीविनः॥

शब्दार्थ-

चक्रवर्त्तिनः। ६. चक्रवर्ती सम्राट् को (यहाँ) न न ४. और १३. सुख पुखम् अस्ति २. इन्द्र को 98. इन्द्रस्य विरक्तस्य ११. वैरागी सुख (है)
 कोई सुखम् १२. महात्मा को (ही) ६. एकान्त में किंचित् मुने: पकान्त त् ¥. न मुख (है किन्तु) जीविनः॥ १०. रहने वाले सुखम्

श्लोकार्थ-यहाँ न इन्द्र को सुख है और न चक्रवर्ती सम्राट् को कोई सुख है; किन्तु एकान्त में रहने वाले वैरागी महात्मा को ही सुख है।

# षट्सप्ततितमः श्लोकः

सुश्राज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः। निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज ॥७६॥

पदच्छेद—

मुश्च अञ्चानम् प्रजारूपम्, मोहतः नरके गतिः। निपतिष्यति देहः अयम्, सर्वम्न त्यक्तवा वनम् वज ॥

शब्दार्थ-

 नष्ट हो जायेगा (अतः) निपतिष्यति ३. छोड़ दो सुरुच **५.** शरीर २. मोह को अञ्चानम् देह अयम् १. संताम के प्रजाद्धपम 9. यह सर्वम १०. सबको ४. मोह से मोहतः ५. नरक की ११. त्याग कर नरके त्यकत्वा १२. वन में गतिः। प्राप्ति होती है वनम् ₹. १३. चले जावो वज ॥

क्लोकार्थ—संतान के मोह को छोड़ दो। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर नष्ट हो जायेगा। अतः सबको त्यागकर वन में चले जाओ।

#### सप्तसप्ततितमः श्लोकः

तद्वाक्यं तु समाकर्ण्यं गन्तुकामः पिताऽज्ञवीत्। किं कर्तव्यं वने तात तक्वं वद सविस्तरम्॥७७॥

पदच्छेद-

तद् वाक्यम् तु समाकण्यं, गन्तु कामः पिता अञ्चवीत्। किम् कर्तव्यम् वने तात, तद् त्वम् वद सविस्तरम्॥

शब्दार्थ-

गोकर्ण की, बात कर्तस्यम् १०. करना चाहिये तद्, वाक्यम् वने वन में ₹. तदनन्तर तु ७. हे पुत्र ! (मुझे) २. सुनकर समाकर्ण्य तात ११. उसे, तुम ४. जाने की इच्छा से गन्तुकामः तद्, त्वम् ५. पिता (आत्मदेव) ने 93. पिता वताओ वह सविंस्तरम्॥ १२. विस्तार-पूर्वक अप्रवीत्। कहा किम् क्या

श्लोकार्थ—गोकर्ण की बात सुनकर तदनन्तर जाने की इच्छा से पिता आत्मदेव ने कहा—हे पुत्र ! मुझे बन में क्या करना चाहिये, उसे तुम विस्तार-पूर्वक बताओ ।

## ऋष्टसप्ततितमः श्लोकः

अन्धक्षे स्नेहपाशे बद्धः पङ्गुरहं शठः। कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे॥७८॥

पदच्छेद—

अन्ध कूपे स्नेह पाशे, बद्धः पङ्गुः अहम् शहः। कर्मणा पतितः नूनम्, माम् उद्धर दयानिधे॥

शब्दार्थ-

कर्मगा ६. कुकर्मों के कारण ७. बहुत गहरे, कूएँ में अन्ध, कृपे मोह के, बन्धन से पतितः पड़ा हुआ हूँ स्नेह, पाशे 9. 99. २. बँधा हुआ नूनम् अवश्य बद्धः १०. मेरा लँगड़ा (एवं) ₹. माम् पङ्गुः १२. उद्धार करो **义**. अहम् उद्धर द्यानिधे॥ इ. हे करुणा के सागर! 8. दुष्ट शठः।

भलोकार्थ — मोह के बन्वन से बँधा हुआ, लँगड़ा एवं दुष्ट मैं कुकर्मों के कारण बहुत गहरे कूएँ में पड़ा हुआ हूँ। हे करुणा के सागर! मेरा अवश्य उद्धार करो।

# एकोनाशीतितमः श्लोकः

#### गोकर्ण उवाच--

देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्यं, जायासुनादिषु सदा ममनां विसुञ्च । पश्यानिशं जगदिदं च्लभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥७६॥

#### पदच्छेद---

देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम् त्यन त्यम्, जाया सुत आदिषु सदा समताम् चिमुश्च। पश्य अनिशम् जगत् इदम् क्षण् भङ्ग निष्ठम्, वैराग्य राग रसिकः भव भक्ति निष्ठः॥

#### शब्दार्थ-

| देहे          | <b>¥</b> . | शरीर के विषय में    | पश्य     | २०.         | देखो (तथा)      |
|---------------|------------|---------------------|----------|-------------|-----------------|
| अस्थि         | ₹.         | हड़ी,               | अनिशभ्   | <b>٩</b> ६. | निरन्तर         |
| मांस          | ₹.         | मांस और             | जगत्     | ٩٤.         | संसार को        |
| रुधि रे       | 8.         | रक्त से बने         | इदम्     | 98.         | इस              |
| अभिमतिम्      | ₹.         | अभिमान को           | स्रण     | ৭৩.         | प्रतिक्षण       |
| त्यज          | ७.         | छोड़ दो             | भङ्ग     | <b>95.</b>  | नाश में         |
| त्वस्,        | ٩.         | तुम                 | निष्ठम्, | ٩٤.         | स्थित           |
| जाया          | ۲.         | पत्नी               | वैराग्य  | २१.         | संन्यास-        |
| सुत           | દ્ધ.       | पुत्र               | राग      | २२.         | भाव के          |
| आदिषु         | 90.        | इत्यादि के विषय में | रसिकः    | २३.         | प्रेमी होकर     |
| सदा           | 99.        | हमेशा के लिये       | भव       | २६.         | हो जावो         |
| <b>ममताम्</b> | 97.        | ममता-भाव            | भक्ति    | ₹8.         | भगवद् भक्ति में |
| विमुञ्च।      | ٩₹.        | मिटा दो             | निष्ठः ॥ | २५.         | लीन             |
|               |            |                     |          |             |                 |

श्लोकार्थं — तुम हुट्डी, मांस और रक्त से बने शरीर के विषय में अभिमान को छोड़ दो; पत्नी, पुत्र इत्यादि के विषय में हमेशा के लिए ममता-भाव मिटा दो; इस संसार को निरन्तर प्रतिक्षण नाश में स्थित देखो तथा सन्यास-माव के प्रेमी होकर भगवद-मिक्त में लीन हो जावी।

## ऋशीतितमः श्लोकः

धर्म भजस्व सततं त्यज जोकधर्मात् , सेवस्व साधुपुरुषाञ्जिह कामतृष्णाम् । अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्तवा, सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम् ॥८०॥

#### पदच्छेद-

धर्मम् भजस्य सततम् त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जिह काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोप गुण चिन्तनम् आशु मुक्तवा, सेवा कथा रसम् अहो नितराम् पिव त्वम्॥

#### शब्दार्थ-

| धर्मम्    | ₹.         | घर्म का       | अन्यस्य   | 98.         | दूसरे की           |
|-----------|------------|---------------|-----------|-------------|--------------------|
| भजस्व     | 8.         | आचरण करो      | दोष गुग   | ٩٤.         | बुराई और अच्छाई की |
| सततम्     | ₹.         | निरन्तर       | चिन्तनम्  | १६.         | चिन्ता को          |
| त्यज      | <b>9</b> . | त्याग कर दो   | शाश्र     | ૧૭.         | तत्काल             |
| लोक       | ሂ.         | संसार के      | सुक्त्वा, | 95.         | छोड़कर             |
| धर्मान्,  | €.         | प्रपंचों का   | खेवा      | ٩٤.         | सेवा और            |
| सेवस्व    | 90.        | सेवा करो      | कथा       | २०.         | कथा के             |
| साधु      | 5.         | सन्त          | रसम्      | २१.         | रस का              |
| पुरुषान्  | 숙.         | जनों की       | अहो       | २२.         | आनंन्द से          |
| जिह       | 93.        | छोड़ दो (तथा) | नितराभ्   | २३ं.        | खूब                |
| काम       | 99.        | वासना और      | पिब       | <b>૨</b> ૪. | पान करो            |
| तृष्णाम्। | 92.        | तृष्णा को     | स्बम्॥    | ۹.          | तुम                |

श्लोकार्थं — तुम धर्म का निरन्तर आचरण करो; संसार के प्रपंचों का त्याग कर दो; सन्त-जनों की धेवा करो; वासना और तृष्णा को छोड़ दो तथा दूसरे की बुराई और अच्छाई की चिन्ता को तत्काल छोड़कर सेवा और कथा के रस का आनन्द से खूब पान करो।

## एकाशीतितमः श्लोकः

एवं सुतोक्तिवरातोऽपि गृहं विहाय, यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः । युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासी, श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात् ॥ दशा

पदच्छेद--

प्तम् सुत उक्ति वशतः अपि गृह्म् विहाय, यातः वनम् स्थिर मितः गत पष्टि वर्षः । युक्तः हरेः अनुदिनम् परिचर्यया असौ, श्रीकृष्णम् आप नियतम् दशमस्य पाठात्॥

| शब्दाय-      |            |                           |             |             |                                |
|--------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| पवस्         | 9.         | (विप्र आत्मदेव) इस प्रकार | षष्टि       | છ.          | . साठ                          |
| सुत          | ٦.         | पुत्र (गोकर्ण) के         | वर्षः।      | ۶.          | वर्ष (की आयु)                  |
| <b>उक्ति</b> | ₹.         | कहने के                   | युक्तः      | 95.         | लगकर                           |
| वशतः         | 8.         | अनुसार                    | हरे:        | १६,         | भगवान् की                      |
| अपि          | 90.        | भी                        | अजुद्दिनम्  | १५.         | प्रतिदिन                       |
| गृहम्        | 99.        | घर                        | परिचर्यया   | ৭৩.         | सेवा में                       |
| विद्याय,     | 97.        | छोड़कर                    | असी,        | 95.         | उन्होंने                       |
| यातः         | 98.        | चले गये (तथा वहाँ)        | श्रीकृष्णम् | २३.         | भगवान् श्रीकृष्ण को            |
| वनम्         | 93.        | वन में                    | आप          | <b>ર</b> ૪. | प्राप्त कर लिया                |
| स्थिर        | <b>¥</b> . | पक्का                     | नियतम्      | २१.         | नियमपूर्वंक                    |
| मतिः         | ξ.         | निर्णय करके               | दशमस्य      | २०.         | (श्रीमद्भागवत के) दशमस्कन्व का |
| गत           | ٤. ً       | बीत जाने पर               | पठात्॥      | २२.         | पाठ करने से                    |

श्लोकार्थ--विप्र आत्मदेव इस प्रकार पुत्र गोकर्ण के कहने के अनुसार पक्का निर्णय करके साठ वर्ष की आयु बीत जाने पर भी घर छोड़कर वन में चले गये। तथा वहाँ प्रतिदिन भगवान् की सेवा में लगकर उन्होंने श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध का नियम-पूर्वक पाठ करने से भगवान् श्रीकृष्ण को प्राप्त कर लिया।

#### श्रीमङ्गागवतमहापुराणमाहात्म्यम्

अथ पठच्यः अध्यायः

पथमः श्लोकः

सूत उवाच —

पितर्युपरते तेन जननी ताडिता शृशस्। क्व वित्तं तिष्ठति ब्र हि हिनद्ये जत्तया न चेत्॥१॥

पदच्छेद-

पितरि उपरते तेन, जननी ताडिता शृशम्। कव वित्तम् तिष्ठति ब्रूहि, हनिष्ये जत्तया ण चेत्॥

शब्दार्थ--

| वित्ररि  | ٩.         | पिता (आत्मदेव) के  | वित्तम्            | ್.  | धन       |
|----------|------------|--------------------|--------------------|-----|----------|
| डपरते    | ₹.         | मर जाने पर         | तिष्ठति            | 90. | रखा है   |
| तेन      |            | उस (धुन्धुकारी) ने | ज्रू हि<br>हनिष्ये | 9.  | वताओ     |
| ज्यनी    |            | माता को            | हिन ज्ये           | -   | मारू गा  |
| वाडिवा   | ξ.         | पीटा (और कहा)      | लत्तया             | 93. | लातों से |
| श्वराम्। | <b>¥</b> . | खूब                | न                  | 99. | नहीं     |
| क्ब      | 육.         | कहाँ               | चेत् ॥             | 97. | तो (मैं) |

**फ्लोकार्थं**—पिता आत्मदेव के मर जाने पर उस धुन्धुकारी ने माता को खूड पीटा और कहा—बताओ, धन कहाँ रखा है ? नहीं तो मैं लातों से मारूँगा।

#### द्वितीयः श्लोकः

इति तद्वाक्यसंत्रासाज्जनन्या पुत्रदुःखतः। कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता॥२॥

पदच्छेद--

इति तद् वाक्य संत्रासात्, जनन्या पुत्र दुःखतः। कृपे पातः कृतः रात्री, तेन सा निधनम् गता॥

शब्दार्थ-

इति ८. कूद, पड़ी (और) १. इस प्रकार पातः, कृतः २. उसकी, वातों से तत्, वाक्य रात्री ६. रात को **इ.** उससे ३. डरकर तेन संत्रासात् ४. माता (चुम्घुली) सा १०. वह जनम्या पुत्र (घुन्धुकारी) के, दु:ख से पुत्र, दुःखतः। ५. निधनम् ११. मृत्यु को कूएँ में प्राप्त हो गयी कृपे गता॥ 92. 9.

प्रलोकार्थं—इस प्रकार उसकी बातों से डरकर माता धुन्धुली पुत्र धुन्धुकारी के दुःख से रात को कूएँ में कूद पड़ी और उससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गयी।

### तृतीयः श्लोकः

गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः। न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि वान्धवः॥३॥

पदच्छेद--

गोकर्णः तीर्थं यात्रा अर्थम् , निर्गतः योग संस्थितः। न दुःखम् न सुखम् तस्य, न वैरी न अपि वान्धवः॥

शब्दार्थं--

३. गोकर्ण गोकर्गः <u>६</u>. न **चु**खम् तीर्थ यात्रा ४. तीर्थ यात्रा के १०. सुब (तथा) अर्थम् ५. निमित्त ৭৭. তলকা तस्य निर्गत: ६. निकल पड़े (उन्हें) 9२. न (कोई) १. योंग में योग वैरी १३. शत्र (था) संस्थितः। २. स्थित रहने वाले 94. न (कोई) न (कोई) अपि 98. और 9. दुःख (था और) बान्धवः॥ १६. मित्र (था) दुःखम्

श्लोकार्थ — योग में स्थित रहने वाले गोकर्ण तीर्थयात्रा के निमित्त निकल पड़े। उन्हें न कोई दु:ख या और न सुख तथा उनका न कोई शत्रु था और न कोई मित्र था।

# चतुर्थः श्लोकः

धुन्धुकारी गृहेऽतिष्ठत् पञ्चपग्यवधूवृतः । अत्युग्रकमकर्ता च तत्पोषणविमृहधीः ॥४॥

पदच्छेद-

धुन्धुकारी गृहे अतिष्ठत् , पञ्च पण्यवधृ वृतः । अति उग्र कर्म कर्ता च, तद् पोषण विमृद्ध धीः॥

शब्दार्थ--

**धुन्धुकारी** १. धुन्धुकारी अति, उग्र ११. अत्यन्त, क्रूर ५. घर में कर्म, कर्ता १२. कर्म, करता (था) गृहे अतिष्ठत् ६. रहने लगा तथा च २. पाँच पन (वेश्याओं) के पञ्च तदु पण्यवध्र ₹. वेश्याओं के पोषख पालन-पोषण में ક. विमृद, घीः ॥ १०. मोहित, चित्त (वह) वृतः। ٧. साथ

श्लोकार्थ — धुन्धुकारी पाँच वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा तथा उन वेश्याओं के पालन-पोषण में मोहित-चित्त वह अत्यन्त क्रूर कर्म करता था।

फा०--२१

#### पञ्चमः श्लोकः

एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभित्रिप्सवः। तदर्थं निर्गतो गेहात्कामान्धो मृत्युमस्मरन् ॥५॥

पदच्छेद--

एकदा कुलटाः ताः तु, भूषग्रानि अभिनिष्सयः। तदर्थम् निर्गतः गेहात्, काम अन्धः मृत्युम् अस्मरन् ॥

शब्दार्थ-

पकदा कुलटाः

ताः

तु

१. एकबार

३. वेश्याओं ने २. उन

६. तदुपरान्त

भूषणानि आभूषणों की 8. अभिलिप्सवः। ५. इच्छा की

१०. उसके लिए तदर्थम् निर्गतः १२. निकल पड़ा

गेहात्

सत्युभ्

अस्मरन्॥

११. घर से काम, अन्धः ७. काम-वासना से, अन्धा (और)

> मृत्यु को 5. भूला हुआ (वह) ક.

श्लोकार्थ-एकबार उन वेश्याओं ने आभूषणों की इच्छा की। तदुपरान्त काम-वासना से अन्धा और मृत्यु को भूला हुआ वह उसके लिए घर से निकल पड़ा।

## षष्ठः श्लोकः

यतस्ततश्च संहत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः। ताभ्योऽयच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च ॥६॥

थतः ततः च संहत्य, वित्तम् वेश्म पुनः गतः। ताभ्यः अयच्छत् सुवस्त्राणि, भूषणानि कियन्ति च॥

शब्दार्थ-

पुनः

१. इघर यतः उघर से ततः ११. और च ४. चुराकर (वह) संहत्य वित्तम् ₹. घम वेश्म घर

फिर से

ताभ्यः अयच्छत् सुघस्राणि भूषणानि कियन्ति च॥

गतः।

आ गया उन (वेश्याओं) को કે.

दिया 98. १०. सुन्दर वस्त्र १३. आभूषण अनेकों 97. तथा

श्लोकार्थं - इघर-उघर से घन चुराकर वह फिर से घर आ गया तथा उन वेश्याओं को सुन्दर वस्त्र और अनेकों आभूषण दिया।

#### सप्तमः रुलोकः

बहुवित्तचयं हष्ट्वा राजी नार्यो व्यचारयत् । चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥७॥

पदच्छेद--

बहु वित्त खयम् हब्दवा, राज्ञी नार्यः व्यचारयन्। चौर्यम् करोति असौ नित्यम् , अतः राजा प्रहीब्यति ॥॥॥

ঘাৰ্বাৰ্থ---

१०. चोरी चौर्यम् बहुत से बह करोति ११. करता है वित्त धन का असो यह (धुन्धुकारी) ४. संग्रह चयम् दे. प्रतिदिन नित्यम ५. देखकर हब्दवा १२. इसलिये रात्री ६. रात्रि में अतः वेश्याओं ने १३. राजा (इसे) नार्यः राजा व्यचारयन्। ७. विचार किया प्रहीष्यति॥ १४. पकड लेगा

श्लोकार्थ — वेश्याओं ने बहुत से धन का संग्रह देखकर रात्रि में विचार किया; यह धुन्धुकारी प्रतिदिन चोरी करता है, इसलिए राजा इसे पकड़ लेगा ।

#### ग्रष्टमः श्लोकः

वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् । अतोऽर्थगुप्तये गृहमस्माभिः किं न हन्यते ॥८॥

पदच्छेद--

वित्तम् हत्वा पुनः च पनम्, मारयिष्यति निश्चितम्। अतः अर्थं गुप्तये मुदम्, अस्माभिः किम् न हन्यते ॥

शब्दार्थ-

इसलिए २. धन विचम अतः ३. छीनकर अर्थ, गुप्तये घन की, रक्षा के लिये ξ. हत्वा १३. गुप्त रूप से ४. फिर पुनः गृहम् अस्माभिः हमीं (इसे) तदनन्तर (राजा) 92. 9. च किम् क्यों प्र. इसे 90: पनम् ७. मार देगा 99. **भारियद्यति** न हन्यते ॥ 98. मार दें निश्चितम्। ६. निश्चय ही

भलोकार्थ—-तदनन्तर राजा धन छोनकर फिर इसे निश्चय ही मार देगा। इसलिये धन की रक्षा के लिए क्यों न हमीं इसे गूप्त रूप से मार दें।

#### नवमः श्लोकः

निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्। इति ता निरचयं कृत्वा सुप्तं सम्बद्धन्य रश्मिभिः॥६॥

पदच्छेद---

निष्टत्य एनम् गृहीत्वा अर्थम् , यास्यामः यत्र कुत्रचित्। इति ताः निश्चयम् कृत्वा, सुप्तम् सम्बद्ध्य रिष्मभिः॥

शब्दार्थ-

निहत्य २. मारकर (तथा) इति ऐसा 5. ११. उन (वेश्याओं) ने एनम् 9. इसे ताः गृहीत्वा लेकर (हमलोग) निश्चयम् निर्णय अर्थम् 90. करके धन कृत्वा

यास्यामः ७. चली चलेंगी सुप्तम् १२. सोते हुए (घुन्धुकारी) को यत्र ५. जहाँ सम्बद्ध्य १४. बाँध दिया

कुत्रचित्। ६ कहीं भी रिश्मिभिः॥ १३. रिसियों से

श्लोकार्थ—इसे मारकर तथा धन लेकर हमलोग जहाँ-कहीं भी चली चलेंगी—ऐसा निर्णय करके उन वेश्याओं ने सोते हुए धुन्धुकारी को रिस्सियों से बाँध दिया।

#### दशमः श्लोकः

पाशं करठे निधायास्य तन्यृत्युसुपचक्रसुः। त्वरितं न समारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन्॥१०॥

पदच्छेद--

पाशम् कण्ठे निधाय अस्य, तद् मृत्युम् उपचक्षमः। त्वरितम् न ममार असौ, चिन्ता युक्ताः तदा अभवन्॥

शब्दार्थ-

**६**. नहीं पाशम् फन्दा न २. गले में कण्डे समार १०. मरा यसौ ७. (किन्तु) वह निधाय ४. डालकर १. (वेश्यार्ये) उसके १२. चिन्ता से थस्य चिन्ता ५. उसे, मारने का तद्, मृत्युम् युकाः १३. व्याकुल ६. प्रयत्न करने लगीं ११. तब (वे सब) उपचक्रमुः। तवा **द.** शीघ्र हो गयीं त्वरितम् अभवन् ॥ 98.

श्लोकार्थ—विश्याएँ उसके गले में फन्दा डालकर उसे मारने का प्रयत्न करने लगीं। किन्तु वह शोध्र नहीं मरा। तब वे सब जिन्ता से व्याकुल हो गयीं।

### एकादशः श्लोकः

तप्ताङ्गारसम्हाँरच तन्मुखे हि विचिचिपुः। अग्निज्यालातिदुःखेन ज्याकुको निधनं गतः॥११॥

पदच्छेद--

तप्त अङ्गार समृहान् च, तद् मुखे हि विचिक्षिषुः। अग्नि ज्वाला अतिदुःखेन, ज्याकुलः निधनम् गतः॥

शब्दार्थ-(उन वेश्याओं ने) जलते हुए अनिन जाग की तप्त लपट की २. कोयलों के . उवाला अङ्गर अति १०. भयंकर ३. ढेर को समृहान् दुःखेन ११: पीड़ा से इस प्रकार অ १२. धवराकर (वह) उसके, मुख पर दयाकुत्तः तद्, मुखे १३. मृत्यु को निधनम ६. बिखेर दिया प्राप्त हो गया 98. विचिक्षिपुः। गतः॥

श्लोकार्थ--उन वेश्याओं ने जलते हुए कोयलों के ढेर को उसके मुख पर ही ब्रिखेर दिया। इस प्रकार आग की लपट की भयंकर पीड़ा से घवराकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया।

# द्वादशः श्लोकः

तं देहं मुमुचुर्गतें प्रायः साहसिकाः स्त्रियः। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च ॥१२॥

पदच्छेद—

तम् देहम् मुमुचुः गर्ते, प्रायः साहसिकाः स्त्रियः । न ज्ञातम् तद् रहस्यम् तु, केन अपि इदम् तथैव च ॥

| शब्दार्थ                 |           |                       |              |     |              |
|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----|--------------|
| तम्                      | ٩.        | (उन वेश्याओं से) उसके | <b>बातम्</b> | ٩٤. | जाना         |
| देहम्                    | ₹.        | शव को                 | तद्          | ક્. | उनके         |
| मुमुचुः                  | 8.        | फेंक दिया             | रहस्यम्      | 99. | गुप्त काम को |
| मुमुच <u>ुः</u><br>गर्ते | ₹.        | ग़ड्ढे में            | ব্ৰ          | 5.  | तथा          |
| <b>प्रायः</b>            | ₹.        | अधिकतर                | तु<br>केन    | 9₹. | किसी ने      |
| साइसिकाः                 | <b>9.</b> | साहसी (होती हैं)      | अपि          | 98. | भी           |
| स्त्रियः।                | ¥.        | स्त्रियाँ             | इदम्         | 90. | इस           |
| न                        | 9ሂ.       | नहीं                  | त्थैव च ॥    | 97. | उसी रूप में  |
|                          |           |                       |              |     |              |

श्लोकार्थ—उन वेश्याओं ने उसके शव को गड्ढे में फेंक दिया। स्त्रियां अधिकतर साहसी होती हैं। तथा उनके इस गुप्त काम को उसी रूप में किसी ने भी नहीं जाना।

#### त्रयोदशः श्लोकः

लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः। आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः॥१३॥

पदच्छेद—

लोकैः पृष्टाः वद्नित स्म, दूरम् यातः प्रियः हि नः। आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् , वित्त लोभ विकर्षितः॥

शब्दार्थ-

लोकैः 9. लोगों के ५. हमारे नः। २. पूछने पर (वे) आगमिष्यति आवेंगे वृष्टाः 98. ३. कहती थीं वर्षे वर्ष के अन्दर ही वदन्ति सम 93. अस्मिन १०. दूर 92. इस दूरम् ११. चले गये हैं वित्त घन के 9. यातः प्रेमी लोभ लोभ से €. प्रियः 5. ४. कि विकर्षितः ॥ हि £. खिंच कर

श्लोकार्थ — लोगों के पूछने पर वे कहती थीं कि हमारे प्रेमी घन के लोभ से खिचकर दूर चले गये हैं। इस वर्ष के अन्दर ही आवेंगे।

# चतुर्दशः श्लोकः

स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद् बुधः। विश्वासे यः स्थितो सूहः स दुःखैः परिभूयते॥१४॥

पदच्छेद--

स्त्रीणाम् न पव तु विश्वासम्, दुष्टानाम् कारयेत् बुधः। विश्वासे यः स्थितः मृढः, सः दुः छैः परिभूयते॥

शब्दार्थ--

स्त्रियों का ११. विश्वास में विश्वासे स्रीणाम् ₹. नहीं जो **9**. ક્. यः न ही स्थितः ₹. १२. रहता है एव १०. मूर्ख (इनके) ૪. तो मुढ: विश्वास 93. विश्वासम् सः वह १४. कष्टों से दुष्टा दुःखैः दुष्टानाम् करना चाहिये परिभूयते ॥ 94. पीड़ित होता है कारयेत् बुद्धिमान् जनों को बुधः।

श्लोकार्थ — बुद्धिमान् जनों को दुष्टा स्त्रियों का तो विश्वास ही नहीं करना चाहिये। जो मूर्ख इनके विश्वास में रहता है, वह कष्टों से पीड़ित होता है।

#### पञ्चदशः श्लोकः

सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् । हृदयं त्तुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम् ॥१५॥

पदच्छेद---

सुधामयम् वचः यासाम् , कामिनाम् रस वर्धनम् । हृदयम् श्रुर धार आभम्, प्रियः कः नाम योषिताम् ॥

शव्दार्थ—

३. अमृत के समान सुघामयम् हदयस् ७. (तथा) मन २. वाणी ड्रे की, घार के वचः नुर, धारा 9. जिनकी समान (तेज है) यासाम् यासम् कामिनाम् ४. कामुक जनों के व्रिय: १२. प्यारा (हो सकता है) ५. आनन्द को कौन, व्यक्ति 99. रस कः, नाम वर्धनम्। बढ़ाने वाली (है) योषिताम्॥ १०. (ऐसी) स्त्रियों को ξ.

श्लोकार्थं — जिनकी वाणी अमृत के समान कामुक जनों के आनन्द को बढ़ाने वाली है तथा मन छुरे की धार के समान तेज है। ऐसी स्त्रियों को कौन व्यक्ति प्यारा हो सकता है ?

## षोडशः श्लोकः

संहत्य वित्तं ता याताः कुलटा वहुअत् काः। धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः॥१६॥

पदच्छेद---

संहत्य वित्तम् ताः याताः, कुलटाः बहु भर्तु काः। धुन्धुकारी बभूव अथ, महान् प्रेतः कुकर्मतः॥

शब्दार्थ--

६. लेकर संहत्य धुन्धुकारी (मरकर) धुन्धुकारी वित्तम् ५. धन १३. हो गया बमूव वे इघर ताः अथ ७. चली गयीं महान् 99. याताः बहुत बड़ा कुलटाः ४. वेश्यायें प्रेत प्रेतः 97. बहुतेरे कुकर्मतः॥ १०. (अपने) कुकमी से वहु

भत्र काः। २. पतियों को रखने वाली

श्लोकार्थ--बहुतेरे पितयों को रखने वाली वे वेश्यायें धन लेकर चली गयीं। इधर धुन्धुकारी मरकर अपने कुकर्मों से बहुत बड़ा प्रेत हो गया।

#### सप्तदशः श्लोकः

वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दशदिशोऽन्तरम् । शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः ॥१७॥

पदच्छेद-

वात्या रूप घरः नित्यम्, धावन् दश दिशः अन्तरम्। शीत आतप परिक्लिष्टः, निराहारः पिपासितः॥

शब्दार्थ—

৭. (वह घुन्धुकारी) बवण्डर का, रूप वात्या, रूप

शीत

सर्दी

У.

धरः

धारण करके ₹.

आतप परिक्लिष्टः गर्मी से

नित्यम् धावन्

सदा 5. ११. दौड़ता रहता था

निराहार:

व्याकुल भूखा और ٤. प्यासा

दश, दिशः

द. दशों, दिशाओं के

पिपासितः ॥ 19.

१०. बीच अन्तरम्।

श्लोकार्थ-वह घुन्धुकारी ववण्डर का रूप धारण करके सर्दी-गर्मी से व्याकुल, भूखा और प्यासा सदा दर्सी दिशाओं के बीच दौड़ता रहता था।

#### अष्टादशः श्लोकः

न सेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् । कियत्कालेन गोकणीं सृतं लोकाद्वुध्यत ॥१८॥

पदच्छेद-

न लेभे शरणम् क्य अपि, हा दैव इति सुद्धः वदन् ! कियत कालेन गोकर्णः, मृतम् लोकात् अबुध्यत ॥

शब्दार्थ-

नहीं न 19. लेभे पाता था शरण शरणम Ę. ५. कहीं, भी क्व, अपि १. हा दैव! हा दैव ऐसा इति

मुद्दः वदन्। ३. वार-बार

४. कहता हुआ (वह)

कियत्, कालेन ६. कुछ, समय के बाद १०. गोकणं ने गोकर्णः

१२. मरा हुआ मृतम्

११. लोगों से (उसे) लोकात्

अंबुध्यत ॥ 93. सुना

इलोकार्थ-हा दैव ! ऐसा बार-बार कहता हुआ वह कहीं भी शरण नहीं पाता था । कुछ समय के बाद गोकर्णं ने लोगों से उसे मरा हुआ सुना।

# एकोनविंशः श्लोकः

अनाथं तं विदित्वैव गयाआद्धमचीकरत्। यस्मिस्तीथें तु संयाति तत्र आद्धमवर्तयत्।।१६॥

पदच्छेद-

अनाधम् तम् विदित्वा एव , गया श्राद्धम् अचीकरत्। यस्मिन् तीर्थे तु संयाति, तत्र श्राद्धम् अवर्तयत्॥

शब्दार्थ— अनाथम् ₹. अनाथ (गोकर्ण) उसे तम् 9. विदित्वा जानकर ही एव गया जी में ¥. गया थाइम श्राद्ध सम्पन्न किये अचीकरत्। ७.

यहिमन् ६. जिस तीर्थे १० तीर्थ में तु ६. तथा संयाति ११. (वे) जाते थे तथ १२. वहाँ पर श्राद्धम् १३. पिण्डदान अवर्तयत्॥ १४. करते थे

श्लोकार्थ — गोकर्ण उसे अनाथ जानकर ही गया जी में श्राद्ध सम्पन्न किये तथा जिस तीयें में वे जाते थे; वहाँ पर पिण्डदान करते थे।

## विंशः श्लोकः

एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् । रात्री गृहाङ्गणे स्वप्तुमागतोऽलच्चितः परैः ॥२०॥

पदच्छेद—

पवम् भ्रमन् सः गोकर्णः, स्व पुरम् समुपेयिवान् । रात्रौ गृह अङ्गाषे स्वप्तुम्, आगतः अलक्षितः परैः॥

शब्दार्थ-

पवम् १. इस<sup>2</sup>प्रकार श्वमन् २. घूमते हुए सः ३. वे गोकर्णः ४. गोकर्णजी स्व, पुरम् ५. अपने नगर में

आये (और)

रात्री ७. रात्रि में

गृह, अङ्गणे १०. घर के, आँगन में
स्वप्तुम् ११. सोने के लिए
आगतः १२. पहुँचे
अलक्षितः ६. न देखे जाते हुए
ं परै:॥ ५. दूसरों से

श्लोकार्थ—इस प्रकार घूमते हुए वे गोकर्ण जी अपने नगर में आये और रात्रि में दूसरों से न देखे जाते हुए घर के आँगन में सोने के लिए पहुँचे।

समुपेथिवान्। ६.

#### एकविंशः श्लोकः

तत्र सुप्तं स विज्ञाय घुन्धुकारी स्वबान्धवम् । निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः ॥२१॥

पदच्छेद--

तत्र सुप्तम् सः विज्ञाय, धुन्धुकारी स्व बान्धवम् । निशीथे दर्शयामास, महा रौद्रतरम् वषुः ॥

शब्दार्थ-

वहाँ पर ४. भाई (गोकर्ण) को तत्र बान्धवम्। सुप्तम् सोया हुआ निशीथे प. रात्रि में 9. दर्शयामास १२. दिखलाया सः वह विज्ञाय 19. जानकर ६. वड़े महा धुन्धुकारी २. घुन्घुकारी रीद्रतरम् १०. भयानक ३. अपने स्व ११. रूप को वपुः॥

श्लोकार्थं—वह घुन्धुकारी अपने भाई गोकर्ण को वहाँ पर सोया हुआ जानकर रात्रि में बड़े भयानक रूप को दिखलाया।

## द्वाविंशः श्लोकः

सकृत्मेषः सकृद्धस्ती सकृच्च महिषोऽअवत्। सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनरच पुरुषोऽअवत् ॥२२॥

पदच्छेद---

सकृत् मेषः सकृत् हस्ती, सकृत् च महिषः अभवत् । सकृत् इन्द्रः सकृत् च अग्निः, पुनः च पुरुषः अभवत् ॥

शब्दार्थ-

(उसने) एकबार सकृत् 9. 99. इन्द्र: इन्द्र सेष: भेड़ा १२. एकबार सकृत् सकृत् ३. एकबार तथा (वह) ব अग्नि: १३. अग्वि हस्ती ४. हाथी १५. फिर सकृत् ६. एकबार पुनः प्र. और और 98. च च १६. मनुष्य के रूप में महिष: ७. भैंसे का पुरुष: १७. हो गया रूप धारण किया यमचत्॥ अभवत्। 5.

सकत् १०. एकबार

एलोकार्थ — उसने एकबार भेड़ा, एकबार हाथी और एकबार भैंसे का रूप धारण किया तथा वह एकबार इन्द्र, एकबार अनि और फिर मनुष्य के रूप में हो गया।

## त्रयोविंशः श्लोकः

वैपरीत्यमिदं हष्ट्वा गोकणी धैर्यसंयुतः। अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमत्रवीत्॥२३॥

पदच्छेद — वैपरीत्यम् इदम् द्याः, गोकर्णः धैर्य संयुतः । अयम् दुर्गतिकः कः अपि, निश्चित्य अथ तम् अववीत्॥

शब्दार्थ--

७. दुर्गति को प्राप्त दुर्गतिकः ४. वदलते रूप को वैपरीत्यम कोई (जीव है) कः अपि ३. इस इदम १०. निश्चय करके निश्चित्य प्. देखकर ह्या ऐसा २. गोकर्ण ने ŝ. अथ गोकर्णः उसे 99. १. घीरता से, युक्त तम् धेर्य, संयुतः। थनवीत्॥ 92. कहा

अयम् ६. यह अज्ञवात्॥ ५२. कहा

श्लोकार्थ-धीरता से युक्त गोकर्ण ने इस बदलते रूप को देखकर यह दुर्गति को प्राप्त कोई जीव है, ऐसा

निश्चय करके उसे कहा।

# चतुर्विंशः श्लोकः

गोकर्ण उवाच--

कस्त्वष्ठग्रतरो रात्री कृतो यातो दशामिमाम्। किं वा प्रेतः पिशाचो वा राचसोऽसीति शंस नः॥२४॥

पदच्छेद — कः त्वस् उग्रतरः रात्री, कृतः यातः दशास् इसास्। किस् वा प्रेतः पिशाचः वा, राक्षसः असि इति शंस नः॥

शब्दार्थं—

99. अथवा कौन (हो) वा 8. क: 90. प्रेत प्रेतः तुम त्वम पिशाच 92. २ बडे भयानक **पिशाचः** उग्रतर: 93. या रात्री रात में वा राक्षस 98. कैसे राक्षसः ч. कुतः हो असि 94. प्राप्त हुये हो यातः इति 98. यह दशा को दशाम् 9. बताओ 95. शंस इस इमाम्। हमें नः॥ 99. क्या (तुम) किम

भ्लोकार्थं—रात में बड़े भयानक तुम कौन हो ? कैसे इस दशा को प्राप्त हुये हो ? क्या तुम प्रेत अथवा पिशाच या राक्षस हो ? यह हमें बताओ ।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

सूत उवाच

एवं पृष्टस्तदा तेन करोदोच्चैः पुनः पुनः। अशको वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह ॥२५॥

पदच्छेद-

पबम् पृष्टः तदा तेन, करोद उच्चैः पुनः पुनः। अशकः वचन उच्चारे, संज्ञामात्रम् चकार ह॥

शब्दार्थं--

२. इस प्रकार १०. असमर्थ होता हुआ एवम् अशक्तः ३. पूछने पर वृष्टः इ. शब्द वचन वोलने में ४. उस समय (धुन्धुकारी) तदा उच्चारे १. गोकर्ण के द्वारा तेन १२. संकेत संज्ञा रुरोद ७. रोने लगा (तथा) ११. केवल सात्रम् उच्चै: ₹. जोर से किया 98. चकार ही पुनः पुनः। बार-बार ह ॥ 93. X.

श्लोकार्थ---गोकर्ण के द्वारा इस प्रकार पूछने पर उस समय घुन्धुकारी बार-बार जोर से रोने लगा तथा श्रृट्द बोलने में असमर्थ होता हुआ केवल संकेत ही किया।

# षड्विंशः श्लोकः

ततोऽञ्जली जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्। तस्सेकहतपापोऽसी प्रवक्तुमुपचक्रमे॥२६॥

पदच्छेद-

ततः अञ्जलौ जलम् कृत्वा, गोकर्णः तम् उदैरयत् । तष् सेक इत पापः असी, प्रयक्तुम् उपचक्रमे ॥

शब्दार्थ---

तदनन्तर ततः ८. उस तद् अंजली में क्ष. सिचन के कारण यञ्जली सेक ११. नष्टं हो जाने से थ. जल को जलम् हत प्. अभिमंत्रित करके पाप पापः 90. कत्वा गोकर्णः २. गोकर्ण जी ने थसी 92. वह बोलने ६. (उसे) घुन्धुकारी के ऊपर 93. प्रवक्तुम् तम् उपचक्रमे ॥ 98. लगा उदैरयत्। खिड़का 9.

श्लोकार्थ — तदनन्तर गोकर्ण जी ने अंजली में जल को अभिमन्त्रित करके उसे धुन्धुकारी के ऊपर छिड़का। उस सिचन के कारण पाप नष्ट हो जाने से वह बोलने लगा।

#### सप्तविंशः श्लोकः

प्रेत उवाच— अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया॥२७॥

पदच्छेद—

अहम् भ्राता त्यदीयः अस्मि, धुन्धुकारी इति नामतः। स्वकीयेन एव दोषेण, जह्मत्वम् नाशितम् मया॥

शब्दार्थ-

9. मैं स्वकीयेन अहम् **£**. अपने ६. भाई आता १०. ही एव त्वद्यायः ५. तुम्हारा दोषेशा ११. पाप से अस्मि ৩. हूँ १२. ब्राह्मणपन को ब्रह्मत्वम् धुन्धुकारी २. धुन्धुकारी नाशितम् १३. नष्ट कर दिया है इति ३. इस मेंने सयाः 🛭 5. ४. नाम से नामतः।

श्लोकार्थ — मैं घुन्धुकारो इस नाम से तुम्हारा भाई हूँ। मैंने अपने ही पाप से ब्राह्मणपन को नष्ट कर दिया है।

## ऋष्टाविंशः श्लोकः

कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः। लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिदुःखेन मारितः॥२८॥

पबच्छेद--

कर्मणः न अस्ति संख्या मे, महत् अञ्चाने विवर्तिनः। लोकानाम् हिंसकः सः अहुम्, स्त्रीभिः दुःखेन मारितः॥

शब्दार्थ-

कर्मणः ५. कुकर्मों की ६. लोगों का लोकानाम् 9. नहीं हिंसकः १०. हत्यारा न अस्ति 5. है 99. वही सः ६. गिनती संख्या र्मे अहम् 97. ४. मेरे मे स्त्रीभिः १३. स्त्रियों के द्वारा १. महान् यहत् दुःखेन १४ दु:ख देकर २. अज्ञान में अज्ञाने मारितः ॥ १५. मारा गया है विवर्तिनः। ३. रहने वाले

श्लोकार्थं—महान् अज्ञान में रहने वाले मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है। लोगों का हत्यारा वही मैं स्त्रियों के द्वारा दु:ख देकर मारा गया हूँ।

## एकोनत्रिंशः रलोकः

अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम् । वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् ॥२६॥

पदच्छेद-

अतः प्रेतत्यम् आपन्नः, दुर्दशाम् च वहामि अह्म्। वात आहारेण जीवामि, दैव अधीन फल उदयात्॥

शब्दार्थ-

9. इसलिये १२. वायु के वात अतः ३. प्रेत योनि को आहारेख 93. सहारे प्रेतत्वम् प्राप्त करके जीवामि १४. जी रहा हुँ आपन्नः बुरी अवस्था को दुर्दशाम् वेव भाग्य के अधीन इ. वश में तथा ਚ वहामि भोग रहा हूँ ₹. १०. फल की फल ₹. प्राप्ति होने से में अहम्। उद्यात्॥ 99.

श्लोकार्थ—इसलिए मैं प्रेत-योनि को प्राप्त करके बुरो अवस्था को भोग रहा हूँ तथा भाग्य के वश में फल की प्राप्ति होने से वायु के सहारे जी रहा हूँ।

# त्रिंशः श्लोकः

अहो बन्धो कृपासिन्धो आतमीमाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाव्रवीत् ॥३०॥

पदच्छेंद--

अहो बन्धो कृपा सिन्धो, म्नातः माम् आशु मोचय। गोकर्णः वचनम् श्रुत्वा, तस्मै वाक्यम् अथ अववीत्॥

शब्दार्थ--

अहो गोकर्ण ने गोकर्णः हे 90. २. परम हितैषी वन्धो वचनम वात 5. कृपा, सिन्धो १. दया के, सागर श्रुत्वा सुनकर भाई त₹मैं 99. उससे यातः मुझे 93. X. वाक्यम वचन माम् शीघ्र 92. ये आशु अध छुड़ाओ (ऐसी) अव्यवीत्॥ 98. कहे मोचय।

श्लोकार्थ —-दया के सागर, परम हितंषी हे भाई! मुझे शीघ्र छुड़ाओ; ऐसी बात सुनकर गोकर्ण ने उससे ये वचन कहे।

### एकत्रिंशः रलोकः

गोकर्ण उवाच— श्वदर्थं तु गयाचिण्डो मया दत्तो विधानतः । तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममारचर्यसिदं महत् ॥३१॥

पदच्छेद--

त्वद्धेम् तु गया पिण्डः, मया द्तः विधानतः। तद् कथम् न पव मुक्तः असि, मम आश्चर्यम् इदम् महत्॥

शब्दार्थ--

२. तुम्हारे लिए ३. तो द. नहीं न एव त्वदर्थम इ. मोक्ष मुक्तः ਰ १०. पाये हो गया, पिण्डः ५. गया जी में, पिण्डदान असि १. मैंने 99. मुझे सस यया भारवर्षम् १४. अचरज (है) ६. दिया था दत्तः १२. यह विधानतः। ४. विधान पूर्वक इदम् १३. वड़ा ७. फिर, क्यों महत्॥ तद्, कथम्

प्रलोकार्थ — मैंने तुम्हारे लिए तो विधान-पूर्वक गया जी में पिण्डदान दिया था; फिर क्यों नहीं सोक्ष पाये हो । मुझे यह बड़ा अचरज है ।

# द्वात्रिंशः श्लोकः

गयाश्राद्धात्र मुक्तिरचेदुपायो नापरस्तिवह । किं विधेयं सया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम् ॥३२॥

पदच्छेद-

गया श्राद्धात् न मुक्तिः चेत्, उपायः न अपरः तु इह । किम् विधेयम् मया प्रेत, तद् त्वम् वद् सविस्तरम्॥

शब्दार्थ--गया, श्राद्धात् २. गया जी में, श्राद्ध करने से किम् १२. क्या विधेयम् १३. करना चाहिये ४. नहीं (हुआ) न ११. मुझे मुक्तिः मोक्ष मया **90.** हे प्रेत ! यवि प्रेत चेत् 94. उसे **५.** साधन तद् **उपायः** 98. दि. नहीं है (अतः) खम् तुम बताओ 99. ७. दूसरा अपर: वद विस्तारपूर्वक ٧. सविस्तरम् ॥ १६. तु ६. इस संसार में इहा

क्लोक रर्थ —-यदि गयाजी में श्राद्ध करने से मोक्ष नहीं हुआ तो इस संसार में दूसरा साधन नहीं है। अतः है

#### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

प्रेत उवाच-

गयाश्राद्धशतेनापि सुक्तिमें न अविष्यति। उपायमपरं कंचित्त्वं विचारय साम्प्रतम्॥३३॥

पदच्छेद-

गया श्राद्ध शतेन अपि, मुक्तिः मे न भविष्यति। उपायम् अपरम् कञ्चित्, त्वम् विचारय साम्प्रतम्॥

शब्दार्थ--२. गया-श्राद्ध से गया श्राद सैंकड़ों शतेन ३. भी अपि मुक्तिः ५. मोक्ष मे ४. मेरा नहीं €. होगा (अतः) ૭. भविष्यति ।

उपायम् १२. साधन अपरम् ११. दूसरा कश्चित् १०. कोई त्वम् ६. आप विचारय १३. सोचें साम्प्रतम्॥ ८. अव

इलोकार्थं — सैंकड़ों गया-श्राद्ध से भी मेरा मोक्ष नहीं होगा। अतः अब आप कोई दूसरा साधन सोचें।

# चतुस्त्रिशः श्लोकः

इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः। शतश्राद्धेर्ने मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव ॥६४॥

पदच्छेद--

इति तद् वाक्यम् आकर्ण्य, गोकर्णः विस्मयम् गतः। शत थादैः न मुक्तिः चेत्, असाध्यम् मोचनम् तव॥

शब्दार्थ--

इति श्राःङ्वे ६. श्राद्धों से भी १. इस प्रकार २: उस (प्रेत) के, वचन को नहीं (हुआ तो) 99. तद्, वाक्यम् न मुकिः मोक्ष आकर्ण्य ३. सूनकर 90. श. गोकर्ण जी यदि गोकर्णः चेत् 9. ५. आश्चर्य में १४. नहीं हो सकता है असाध्यम् विस्मयम् ६. पड़ गये (और बोले) १३. छुटकारा मोचनम् गतः। **द.** सैकडों १२. तुम्हारा तव.॥ शत

श्लोकार्थं—इस प्रकार उस प्रेत के वचन को सुनकर गोकर्णजी आश्चर्य में पड़ गये और बोले, यदि सैकड़ों श्राद्धों से भी मोक्ष नहीं हुआ तो तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता है।

#### पञ्चित्रंशः श्लोकः

इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः। त्वनमुक्तिसाधकं किंचिदाचरिष्ये विचार्य च ॥३५॥

पदच्छेद-

इदानीम् तु निजम् स्थानम्, आतिष्ठ प्रेत निर्भयः। त्वद् मुक्ति साधकम् किंचित्, आचरिष्ये विचार्य च ॥

शब्दार्थ-

| इदानीम्      | ₹.         | इस समय      | त्वद्    | 90. | <b>तुम्हारे</b> |
|--------------|------------|-------------|----------|-----|-----------------|
| ন্ত          | ₹.         | तो (तुम)    | मुक्ति   | 99. | मोक्ष के        |
| निजम्        | ¥.         | अपने        | साधकम्   | 97. | साधन में        |
| स्थानम्      | ₹.         | स्थान पर    | किंचित्  | 93. | <u>কুল</u>      |
| आतिष्ठ       | <b>9</b> . | विश्राम करो | आचरिष्ये | 98. | कहँगा           |
| <b>प्रेत</b> | ٩.         | हे प्रेत !  | विचार्य  | £.  | विचार करके      |
| निर्भयः।     | 8.         | भयरहित होकर | च ॥      | দ.  | और (मैं)        |

श्लोकार्थं — हे प्रेत! इस समय तो तुम भयरिहत होकर अपने स्थान पर विश्राम करो और मैं विचार करके तुम्हारे मोक्ष के साधन में कुछ करूँगा।

# षट्त्रिंशः श्लोकः

धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः। गोकणशिचन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्॥३६॥

पदच्छेद--

धुन्धुकारी निज स्थानम् , तेन आदिष्टः ततः गतः । गोकर्णाः चिन्तयामास्, ताम् रात्रिम् न तद् अध्यगात् ॥

शब्दार्थ--

| धुन्धुकारी | २. घुन्युकारी | गोकर्णः '  | ۲,   | गोकर्ण जी           |
|------------|---------------|------------|------|---------------------|
| निज        | ५. अपने       | चिन्तयामास | 99.  | विचार किये (किन्तु) |
| स्थानम्    | ६. स्थान पर   | ताम्       | દ્ધ. | उस                  |
| तेन        | ३. उनसे       | रात्रिम्   | _    | रात में             |
| आदिष्टः    | ४. आदेश पाकर  | न          | १३.  |                     |
| ततः        | १. तदनन्तर    | तह्        |      | उस (उपाय) का        |
| णतः।       | ७. चला गया    | अध्यगात्॥  | 98.  | निश्चय कर सके       |

श्लोकार्थं — तदनन्तर धुन्धुकारी उनसे आदेश पाकर अपने स्थान पर चला गया। गोकर्णजी उस रात में विचार किये, किन्तु उस उपाय का निश्चय नहीं कर सके।

फा०--२३

# सप्तत्रिंशः श्लोकः

प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः । तत्सर्वे कथितं तेन यज्ञातं च यथा निशि॥३७॥

पदच्छेद-

प्रातः तम् आगतम् दृष्टा, लोकाः प्रीत्या समागताः । तद् सर्वम् कथितम् तेन, यद् जातम् च यथा निशि ॥

शब्दार्थ---

| प्रात:   | ٩.   | प्रातः काल    | सर्वभ् | 94. | सव           |
|----------|------|---------------|--------|-----|--------------|
| तम्      | ₹.   | उन्हें        | कथितम् | 98. | (कह) सुनाया  |
| आगतम्    | ₹.   | आया हुआ       | तेन    | cs. | गोकर्ण जी ने |
| ह्या     | 8.   | देखकर         | यद्    | 92. | जो (घटना)    |
| लोकाः    | ¥.   | लोग           | जातम्  | 93. | हुई थी       |
| श्रीत्या | ξ.   | प्रेम के कारण | ভা     | 5.  | और (उनसे)    |
| समागताः  | 1 9. | आने लगे       | यथा    | 99. | जिस प्रकार   |
| तद्      | 98.  | वह            | निशि॥  | 90. | रात्रि में   |

**घलोकार्थ-प्रातः काल उन्हें आया हुआ देखकर लोग प्रेम के कारण आने लगे और उनसे गोकर्ण जी ने रात्रि** में जिस प्रकार जो घटना हुई थी; वह सब कह सुनाया।

# ऋष्टात्रिंशः श्लोकः

विद्वांसो योगनिष्ठार व ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः। तन्मुक्तिं नैव तेऽपरयन् पश्यन्तः शास्त्रसंचयान् ॥३८॥

पदच्छेद---

विद्वांसः योग निष्ठाः च, ज्ञानिनः ब्रह्म वादिनः । तद् मुक्तिम् न एव ते अपश्यन्, पश्यन्तः शास्त्र संचयान् ॥

शब्दार्थ--

चिद्धांस: १. विद्वान् ११. नहीं न एव ६. वे लोग योगनिष्ठाः २. योगी १२. निश्चय कर सके ४. और च अपश्यन् ३. जानी ज्ञानिनः जाता होने पर (भी) पश्यन्तः ब्रह्मवादिनः। ५. वेदपाठी मास्त्रों के যাভা तद्, मुक्तिम् १०. उसके, मोक्ष के उपाय का ७. अनेकों संचयान् ॥

श्लोकार्थं — विद्वान्, योगी, जानी और वेदपाठी वे लोग अनेकों शास्त्रों के जाता होने पर भी उसके मोक्ष के उपाय का निश्चय नहीं कर सके।

# एकोनचत्वारिंशः रलोकः

ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्सुक्षौ स्थापितं परम् । गोकर्णैः स्तरभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा ॥३६॥

पदच्छेद---

ततः सर्वेः सूर्य वाक्यम् , तद् मुक्ती स्थापितम् परम् । गोकर्णः स्तम्भनम् चके, सूर्य वेगस्य वै तदा ॥

शब्दार्थ--

कोकर्याः १०. गोकर्ण जी ने तदनन्तर ततः 9. सर्वे: सभी लोगों ने ₹. १३. अवरोध **इतस्भनम्** सूर्य के, वचन को सूर्य, बाक्यम् किया ሂ. चक्रे 98. सुर्य सूर्य की 99. मोक्ष-साधन में मुक्ती । 8. वेगस्य गति का स्थापित म् वताया 19. अतः सर्वोपरि प्रमाण परम्। तदा ॥ ŝ. उस समय

प्लोकार्थ — तदनन्तर सभी लोगों ने उसके मोक्ष-साधन में सूर्य के वचन को सर्वोपरि प्रमाण बताया। अतः उस समय गोकर्ण जी ने सूर्य की गति का अवरोध किया।

# चत्वारिंशः श्लोकः

तुभ्यं नमो जगत्साचिन् ब्र्हि मे शुक्तिहेतुकम्। तच्छुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत ॥४०॥

पदच्छेद—

तुभ्यम् नमः जगत् साक्षिन्, ब्र्हि मे मुक्ति हेतुकम्। तद् श्रुत्वा दूरतः सूर्यः, स्फुटम् इति अभ्यभाषत ॥

शब्दार्थ-

३. आपको तुभ्यम् उसे तह् ४. नमस्कार है 옥. नसः श्रुत्वा सुनकर हे संसार के जगत् 99. दूरत: दूर से ही सूर्यः साधिन् २. साक्षी! 90. भगवान् सूर्य ने ब्राहि मे ७. बतावें 92. स्पष्ट रूप में €फुटम् मुझे (धुन्धुकारी के) इति 93. इस प्रकार मुकि, हेतुकम्। मोक्ष का, साधन अभ्यभाषत॥ १४. कहा

श्लोकार्थ—हे संसार के साक्षी ! आपको नमस्कार है। मुझे धुन्धुकारी के मोक्ष का साधन बतावें। उसे सुनकर भगवान सूर्य ने दूर से ही स्पष्ट रूप में इस प्रकार कहा।

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

श्रीमद्भागवतान्मुकिः सप्ताहं वाचनं कुरु । इति सूर्यवचः सर्वेंधेर्भरूपं तु विश्रुतम् ॥४१॥

पदच्छेद-

श्रीमद्भागवतात् मुक्तिः, सप्ताहम् वाचनम् कुरु। इति सूर्य वचः सर्वैः, धर्म रूपम् तु विश्वतम् ॥

शब्दार्थं--

श्रीमद्भागवतात् १. श्रीमद्भागवत पुराण से सूर्य प्रमावान् सूर्यं के २. मोक्ष (होगा) १०. वचन को मुक्तिः वच: ११. सभी लोगों ने सर्वै: ४. सात दिनों तक सप्ताहम् धर्म स्वरूप धर्मछपम् वाचनम् ५. पारायग ३. अतः (उसका) ६. करो कुरु। इति विश्रुतम्॥ १२. सुना ७. इस प्रकार

श्लोकार्थ —श्रीमद्भागवत पुराण से मोक्ष होगा, अतः उसका सात दिनों तक पारायण करो, इस प्रकार भगवान सूर्य के धर्म-स्वरूप वचन को सभी लोगों ने सुना ।

# द्विचत्वारिंशः श्लोकः

सर्वेऽब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः॥४२॥

पदच्छेद—

सर्वे अब्रुवन् प्रश्तनेन, कर्तव्यम् सुकरम् तु इदम्। गोकर्णः निश्चयम् कृत्वा, वाचनार्थम् प्रवर्तितः॥

शब्दार्थ--9. सभी लोगों ने सर्वे इदम्। ३. इस न. गोकर्ण जी गोकर्णः ₹. कहा अब्र वन् निश्चयम् **६.** निश्चय प्रयत्न करके प्रयत्नेन X. १०. करके ६. करना चाहिये कर्तव्यम् कृत्वा वाचनार्थम् ११. कथा वाचने. में सरल उपाय को 8. सुकरम् प्रवर्तितः ॥ १२. प्रवृत्त हो गये तब त

श्लोकार्थं—सभी लोगों ने कहा, इस सरल उपाय को प्रयत्न करके करना चाहिये। तब गोकर्णजो निश्चय करके कथा वाचने में प्रवृत्त हो गये।

# त्रिचत्वारिंशः रलोकः

तत्र संश्रवणार्थाय देशसमाज्जना ययुः। पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दार्च तेऽपि पापच्याय वै ॥४३॥

पदच्छेद--

तत्र संश्रवण अर्थाय, देश श्रामात् जनाः ययुः । पङ्गु अन्ध वृद्ध मन्दाः च , ते अपि पाप क्षयाय वै ॥

शब्दार्थ---

| নঙ্গ     | ٩.        | वहाँ पर      | ગ્રાન્થ | 90. | अन्वे             |
|----------|-----------|--------------|---------|-----|-------------------|
| संधवग    | <b>4.</b> | कथा सुनने के | बृद     | 99. | बुड्ढे और         |
| अर्थाय   |           | प्रयोजन से   | सन्दाः  | 92. | भाग्यहीन (थे)     |
| देश      | ₹.        | प्रदेशों और  | অ       | 5.  | तथा (जो)          |
| ग्रामात् | ₹.        | गाँवों से    | ते, अपि | 93. | वे, भी            |
| जनाः .   | 8.        | लोग          | पाप     | 98. | पापों का          |
| ययुः ।   | ৩.        | उपस्थित हुए  | क्षयाय  | ٩٤. | विनाश करने के लिए |
| परुग     |           | लँगडे        | हो ॥    | 98. | ही (आये)          |

श्लोकार्थ—वहाँ पर प्रदेशों और गाँवों से लोग कथा सुनने के प्रयोजन से उपस्थित हुए तथा जो लँगड़े, अन्ये, बुड्ढे और भाग्यहीन थे, वे भी पापों का विनाश करने के लिये ही आये।

# चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

समाजस्तु महाञ्जातो देवविस्मयकारकः। यदैवासनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथाम्॥४४॥

पदच्छेद--

समाजः तु महान् जातः, देव विस्मय कारकः । यदा एव आसनम् आस्थाय, गोकर्णः अकथयत् कथाम् ॥

शब्दार्थ--

| समाजः        | 99.  | जन-समूह                | यदा एव  | 9.        | जिस समय            |
|--------------|------|------------------------|---------|-----------|--------------------|
| ব্ৰ          | 9.   | उस समय (वहाँ)          | आसनम्   | ٦.        | आसन पर             |
| महान्        | 90.  | बहुत बड़ा              | आस्थाय  | •         | बैठ कर             |
| जातः         | 92.  | जुट गया                | गोकर्णः |           | गोकर्ण जी          |
| देव          | 5.   | देवताओं को भी          | अकथयत्  | ₹.        | कहना प्रारम्भ किये |
| विस्मय कारकः | 1 4. | आश्चर्य में डालने वाला | कथाम्॥  | <b>¥.</b> | कथा                |

भलोकार्थं — जिस समय आसन पर बैठकर गोकर्ण जी कथा कहना प्रारम्भ किये। उस समय वहाँ देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला बहुत बड़ा जन-समूह जुट गया।

#### पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

स प्रेतोऽपि तदाऽऽयातः स्थानं परयन्नितस्ततः । सप्तग्रन्थियुतं तत्रापरयत्कीचकमुच्छितम् ॥४५॥

पदच्छेद-

सः प्रेतः अपि तदा आयातः, स्थानम् पश्यन् इतः ततः। सप्त प्रनिथ युतम् तत्र, अपश्यत् की चकम् उच्छितम्॥

शब्दार्थ-

इतः ततः। ५. इधर-उधर २. वह सः ३. प्रेत सात गाँठों से सप्त, ग्रन्थि 90. प्रेतः ४. भी ११. युक्त अपि युतम् द्ध. वहाँ पर १. उस समय तन तदा प्राया (और) देखा अपश्यत् 98. आयातः 93. **स्थानम्** ६. (बैठने की) जगह कीचकस् वाँस को देखता हुआ उच्छितम् ॥ (एक) लम्बे 92. पश्यन्

श्लोकार्थ- उस समय वह प्रेत भी इधर-उधर वैठने की जगह देखता हुआ आया और वहाँ पर सात गाँठों से युक्त एक लम्बे बाँस को देखा।

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

तन्म् जिल्लुद्रमाविश्य अवणार्थं स्थितो स्था । वातरूपी स्थितिं कर्तुमशको वंशमाविशत्॥४६॥

पदच्छेद-

तद् मृत छिद्रम् आविश्य, श्रवणार्थम् स्थितः हि असी । वातस्पी स्थितिम् कर्तुम्, अशक्तः वंशम् आविश्यत् ॥

शब्दार्थ-

२. उस (बाँस) के, जड़भाग के असी । तद्, मृल वह वातकपी प्र. वायुरूप होने के कारण स्थितिम्, कतु म् ६. (बाहर) बैठ, सकने में ३. छेद में छिद्रम् आविश्य ४. प्रवेश करके श्रावणार्थम् ५. (कथा) सुनने के लिये १०. असमर्थ (था अतः) अश्कः स्थितः ७. बैठ गया वंशम् ११. (वह) बाँस में €. ही आविशत्॥ १२. प्रवेश कर गया हि ं

क्लोकार्थ — वह उस बाँस के जड़भाग के छेद में प्रवेश करके कथा सुनने के लिए ही बैठ गया। वायु रूप होने के कारण बाहर बैठ सकने में असमर्थ था; अत: वह बाँस में प्रवेश कर गया।

### सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प सः। प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत् ॥४७॥

प्रथम

इकन्धतः

स्पच्ट्य

धेनुजः

अकरोत्॥

आख्यानम

पदच्छेद--

वैष्णुवम् ब्राह्मणुम् मुख्यम् , श्रोतारम् परिकल्य सः । प्रथम स्कन्धतः स्पष्टम् , आख्यानम् धेनुजः अकरोत् ॥

शब्दार्थं— वैष्णचम् बाह्यणम् मुख्यम् श्रोतारम् परिकट्ण्य

सः।

३. वैष्णव ४. ब्राह्मण को ५. प्रधान ६. श्रोता

9.

9.

त्राह्मण का प्रधान श्रोता वनाकर उन द. (भागवत के) पहले दे. स्कन्ध से

१०. विस्तारपूर्वक
 ११. व्याख्यान
 २. गोकर्ण जी ने

१२. प्रारम्भ किया

श्लोकार्थ- उन गोकर्णजी ने वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर भागवत के पहले स्कन्ध से विस्तार-पूर्वक व्याख्यान प्रारम्भ किया।

### अष्टचत्वारिंशः श्लोकः

दिनान्ते रिच्चता गाथा तदा चित्रं बभूव ह । वंशैकग्रन्थिभेदोऽभृत्सशब्दं पश्यतां सताम् ॥४८॥

पदच्छेद---

दिनान्ते रक्षिता गाथा, तदा चित्रम् वभूव ह। वंश एक प्रन्थि भेदः अभूत्, सशब्दम् पश्यताम् सताम्॥

शब्दार्थ--

११. बाँस की, एक दिन के अन्त में वंश, एक दिनान्ते गाँठ ग्रन्थि । 92. रिक्षता विश्राम हुआ ₹. 93. भेदः फट ₹. कथा का गाथा गयी 98. अभूत् उस समय तदा १०. शब्द करती हुई (एक) आश्चर्य सशब्दम् चित्रम् **६.** देखते-देखते पश्यताम् वभूव हुआ सन्तों के सताम्॥ 胃1.

श्लोकार्थं—दिन के अन्त में कथा का विश्राम हुआ। उस समय एक आश्चर्य हुआ कि सन्तों के देखते-देखते शब्द करती हुई बाँस की एक गाँठ फट गयी।

## एकोनपञ्चाशः श्लोकः

द्वितीयेऽहि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम् । तृतीयेऽहि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् ॥४६॥

पदच्छेद-

हितीये अहि तथा सायम् , हितीय श्रन्थि भेदनम् । तृतीये अहि तथा सायम् , तृतीय श्रन्थि भेदनम् ॥

शब्दार्थ-

तृतीये तीसरे हितीये २. दूसरे 2. ३. दिन अद्धि यहि 90. दिन उसी प्रकार १. तथा 5. तथा तथा **४. सायं काल** ११. सायंकाल सायम् सायम ५. दूसरी वितीय तृतीय 92. तीसरो प्रस्थि गाँठ ग्रन्थि ₹. गाँठ 93. फट गयी भेदनम् । फट गयी 9. भेदनम् ॥ 98.

श्लोकार्थं — तथा दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गाँठ फट गयी। उसी प्रकार तीसरे दिन सायंकाल तीसरी गाँठ फट गयी।

#### पञ्चाशः श्लोकः

एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनम्। कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात्मेततां जही ॥५०॥

पदच्छेद---

एवम् सप्त दिनैः च एव, सप्त प्रन्थि विभेदनम् । स्रत्वा सः द्वादश स्कन्ध, अवणात् प्रेतताम् जही ॥

शब्दार्थ--

२. इसी प्रकार पवम क्रत्वा 5. कर ४. सात, दिनों में सप्त, दिनैः वह (धुन्धुकारी) सः 9. तथा द्वादश, स्कन्ध ६. बारहों, स्कन्धों की च ५. ही श्रवणात् १०. (कथा) सुनने के कारण पव सप्त, ग्रन्थि ६. सात, गाँठों को प्रेतताम् ११. प्रेत योनि से ७. फोड़ जहीं ॥ १२. मुक्त हो गया विभेदनम्।

क्लोकार्थं—तथा इसी प्रकार वह धुन्धुकारी सात दिनों में ही सात गाँठों को फोड़ कर बारहों स्कन्वों की कथा सुनने के कारण प्रेत योनि से मुक्त हो गया।

### एकपञ्चाशः श्लोकः

दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः। पीतवासा वनश्यामो सुकुटी कुण्डलान्वितः॥५१॥

पदच्छेद--

दिव्य रूप घरः जातः, तुलसी दाम मण्डितः। पीत वासाः घनश्यामः, मुकुटी कुण्डल अन्वितः॥

शब्दार्थ-

दिव्य, रूप द. तेजस्वी, रूप पीताबासाः ३. पीताम्बर धारी धरः ६. धारी धनश्यामः ४. मेव के समान साँवला जातः १०. हो गया सुकुटी ५. मुकुट और

तुलसी, दाम १. (वह धुन्धुकारी) तुलसी की, माला से कुण्डल ६. कुण्डलों से मण्डितः। २. सुशोभित अन्वितः॥ ७. युक्त (तथा)

श्लोकार्थं — वह धुन्धुकारी तुलसी की माला से सुशोभित, पीताम्बर धारी, भेघ के समान साँवला, मुकुट और कुण्डलों से युक्त तथा तेजस्वी रूप धारी हो गया।

# द्विपञ्चाशः श्लोकः

ननाम आतरं सचो गोकर्णमिति चात्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्॥५२॥

पदच्छेद—

ननाम भ्रातरम् लयः, गोकर्णम् इति च अववीत्। त्वया अहम् मोचितः बन्धो, कृपया प्रेत कश्मलात्॥

शब्दार्थ--

प्रणाम किया आपके द्वारा ननाम 8. त्वया 90. भाई દ્ર. ₹. भ्रातरम् असुम् १. उसने तत्काल मोचितः १४. मुक्त कराया गया हुँ सद्यः ३. गोकर्ण को हे भाई! गोकर्णम् बन्धो 5. इस प्रकार इति कृपा करके क्रपया 93. तथा प्रेत 99. प्रेत की च बोला अब्रवीत्। पीड़ा से कश्मलात् ॥ १२.

श्लोकार्थ — उसने तत्काल भाई गोकर्ण को प्रणाम किया तथा इस प्रकार बोला — हे भाई ! मैं आपके द्वारा प्रेत की पीड़ा से कृपा करके मुक्त कराया गया हूँ।

#### त्रिपञ्चाशः श्लोकः

धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः॥५३॥

पदच्छेद-

धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीडा विनाशिनी ! सप्ताद्वः अपि तथा धन्यः, कृष्ण लोक फल प्रदः ॥

शब्दार्थ-

ξ. धन्य (है) धन्या सप्राहः १०. भागवत सप्ताह श्रीमद्भागवत की अपि भी. 99. भागवती 8. वार्ता कथा ७. तथा तथा १. प्रेत की प्रेत **१२.** धन्य (है) घन्यः २. पीड़ा को कुच्या, लोक द. श्रीकृष्ण के, धाम रूप पीडा विनाशिनी। ३. दूर करने वाली £. फल को, देने वाला फल, प्रदः॥

श्लोकार्थं — प्रेत की पीड़ा को दूर :करनेवाली श्रीमद्भागवत की कथा धन्य है तथा श्रीकृष्ण के धाम रूप फल को देने वाला भागवत-सप्ताह भी धन्य है।

# चतुःपञ्चाशः श्लोकः

कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति॥५४॥

पदच्छेद--

कम्पन्ते सर्वं पापानि, सप्ताह श्रवणे स्थिते। अस्माकम् प्रलयम् सद्यः, कथा च इयम् करिष्यति॥

शब्दार्थं--

कम्प स्ते ६. काँपने लगते हैं अस्माकम् ११. हमारा सर्व सारे १२. विनाश 8. प्रलयम् पापानि ¥. पाप 90. तत्काल सद्यः १. (भागवत) सप्ताह को कथा सप्ताह कथा कि श्रवणे सुनने के लिए ₹. 19. च बैठ जाने पर स्थिते। 5. इयम् यह करिष्यति ॥ १३. कर देगी

प्रलोकार्थं—भागवत-सप्ताह को सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप काँपने लगते हैं कि यह कथा तत्काल हमारा विनाश कर देगी।

# पञ्चपञ्चाशः श्लोकः

आद्र शुष्कं बधु स्थूवं वाङ्मनःकर्मभः कृतम् । अवर्षं विवहेत्पापं पावकः समिधो यथा ॥५५॥

पदच्छेद--

आर्द्रम् शुन्कम् लघु स्थूलम्, वाक् मनः कर्मभिः स्तम्। अवसम् विदहेत् पापम्, पावकः समिधः यथा॥

शब्दार्थ—

9३. किये गये आईम् (नये) (98) 3. गीली कृतम्। पूर्वी (पूराने) द. (उसी प्रकार) कथा का श्रवण (94) 8. अवसम युष्क म (94) 5. (१६) ५. छोटी और (छोटे और) चिद्हेत् जला देता है लघु पापों को बडी (बड़े) 95. (१७) ६. स्थलम् पापम् अगिन वाणी वाक् 90. पावकः सामिषाः ७. लकडियों को 99. मन और सनः कर्मभिः जिस प्रकार कर्मों से 92. यथा॥

क्लोकार्थ — जिस प्रकार अग्नि गीली, सूखी, छोटी और बड़ी लकड़ियों को जला देता है; उसी प्रकार कथा का श्रवण वाणी, मन और कमी से किये गये नये, पुराने, छोटे और बड़े पापों को जला देता है।

# षट्पञ्चाशः श्लोकः

अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिदेवसंसदि। अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम् ॥५६॥

पदच्छेद--

अहिमन् वै भारते वर्षे, स्रिभिः देव संसदि। अकथा श्राविणाम् पुंसाम्, निष्फलम् अन्म कीर्तितम्।

शब्दार्थ---अहिमन्

भारते वर्षे

स्रिभिः

४. इस १०. निश्चय ही ४. भारत वर्ष में ३. देवताओं ने

पुंखाम् निष्फलम् जन्म

आविणाम्

अकथा

६. भागवत कथा नहीं ७. सुनने वाले

प. मनुष्यों के ११. ब्यूर्थ ६. जन्म को

देख १. देवताओं की संसदि। , २. सभा में

कीर्तितम्॥

१२. माना है

श्लोकार्थं—देवताओं को सभा में देवताओं ने इस भारतवर्ष में भागवत कथा नहीं सुनने वाले मनुष्यों के जन्म को निश्चय ही व्यथं माना है।

### सप्तपञ्चा्शः श्लोकः

किं मोहतो रचितेन सुपुष्टेन बलीयसा। अधुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना॥५७॥

पदच्छेद--

किम् मोहतः रिक्षितेन, सुपुष्टेन बलीयसा। अध्यवेण शरीरेण, युक शास्त्र कथाम् विना॥

शब्दार्थ-

किम् अध्य वेण क्या प्रयोजन है ? नाशवान् 90. शरीरेण शरीर से मोहतः ४. ममता से रिक्षतेन ५. बढाये गये १. भागवत, शास्त्र की शुक, शास्त्र सुपुष्टेन ६. हृष्ट-पुष्ट २. कथा (सुने) कथाम् वलीयसा। बलवान् (और) विना विना॥ ૭.

श्लोकार्थ—भागवत शास्त्र की कथा सुने बिना ममता से बढ़ाये गये, हृष्ट-पुष्ट, बलवान् और नाशवान् शरीर से क्या प्रयोजन है ?

# ऋष्टपञ्चाशः श्लोकः

अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितवेषितम्। चमीवनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः॥५८॥

पदच्छेद--

अस्थि स्तम्भम् स्नायु बद्धम् , मांस शोणित लेपितम् । चर्म अवनद्धम् दुर्गन्धम् , पात्रम् सूत्र पुरीषयोः॥

शब्दार्थ-

अस्थि (यह शरीर) हिंड्डयों के ७. चमड़े से चर्म 9. खम्भों वाला ढका हुआ (तथा) स्तम्भम् ₹. अवनद्धम् इ. दुर्गन्य देने वाला नसों से, वँघा हुआ दुर्गन्धम् स्नायु, बद्धम् ₹. बर्तन (है) मांस और मांस 97. 8. पात्रम् रक्त से 99. मूत्र का शोणित मुत्र लीपा गया पुरीषयोः ॥ 90. लेपितम्। मल

म्लोकार्थं — यह शरीर हिंद्डयों के खम्भोवाला, नसों से बँघा हुआ, मांस और रक्त से लीपा गया, चमड़े से ढका हुआ तथा दुर्गन्ध देने वाला मल-मूत्र का बतन है।

# एकोनषष्टितमः श्लोकः

जराशोकविपाकार्त रोगमन्दिरमातुरम् । दुष्पूरं दुर्घरं दुष्टं सदोषं चणभङ्गुरम् ॥५६॥

पदच्छेद--

जरा शोक विपाक आर्तम् रोन मन्दिरम् आतुरम्। दुष्पूरम् दुर्धरम् दुष्म् , सदोषम् क्षण मङ्गुरम्॥

शब्दार्थ--

७. कभी नहीं भरनेवाला (यह शरीर) बुढ़ापा और दुच्पूरम् जरा दुर्घरम् चिन्ता के शोक ₹. भार स्वरूप दे. दुष्टता से पूर्ण विपाक कारण दृष्टम् आर्तम् १०. दोषों से भरा हुआ (और) दु:खित सदोषम् 8. रोग, मन्दिरम् ५. ११. क्षण भर में रोगों का, घर क्षय भङ्गुरम्॥ १२. नष्ट होने वाला (है) असन्तोषी आतुरम्। €.

श्लोकार्थ—यह शरीर बुढ़ापा और चिन्ता के कारण दु:खित, रोगों का घर, असन्तोषी, कभी नहीं भरनेवाला, भार स्वरूप, दुष्टता से पूर्ण, दोषों से भरा हुआ और क्षण भर में नष्ट होने वाला है।

# षष्टितमः श्लोकः

कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्। अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि ॥६०॥

पदच्छेद--

कृषि विड्भस्म संज्ञा अन्तम्, शरीरम् इति वर्णितम्। अहिथरेण स्थिरम् कर्म, कुतः अयम् साधयेत् न हि॥

शब्दार्थ—

क्रिम कीड़ा ११. नाशवान् (शरीर) से अस्थिरेण ₹. विड् विष्ठा और स्थिरम् १२. स्थायी ₹. राख के कर्भ 93. काम को भस्म क्यों नाम को धारण करने वाला 98. संज्ञा कुतः ሂ. १०. यह (मनुष्य) अन्त में 9. अन्तम् अयम् शरीरम् शरीर करता है साघयेत् 94. 9. नहीं इति 94. €. यह न वर्णितम्। कहा गया है हि॥ ક. अतः

श्लोकार्थं—अन्त में कीड़ा, विष्ठा और राख के नाम की घारण करने वाला यह शरीर कहा गया है। अतः यह मनुष्य नाशवास् शरीर से स्थायी काम को क्यों नहीं करता है।

### एकषष्टितमः श्लोकः

यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच विनश्यति । तदीयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥६१॥

पदच्छेद-

यद् प्रातः संस्कृतम् च अन्नम् , सायम् तद् च विनश्यति । तदीय रसः संपुष्टे, काथे का नाम नित्यता ॥

शब्दार्थ-

विषश्यति। जो नष्ट हो जाता है यद् ₹. १०. उस (अनित्य अन्न) के ४. सबेरे तदीय प्रातः संस्कृतम ५. खाया जाता है ११. एस से रस १२. बड़े हुये सम्प्रदे १. तथा कांये १३. शरीर की ३. अन्न अन्नम् १५. कैसे ७. सायंकाल सायम् का १६. हो सकती है वह नाम तष् नित्यता ॥ १४. स्थिरता अत: च

श्लोकार्थ — तथा जो अन्न सबेरे खाया जाता है, वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। अतः उस अनित्य अन्न के रस से बढ़े हुये शरीर की स्थिरता कैसे हो सकती है।

### द्विषष्टितमः श्लोकः

सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः। अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम्॥६२

पदच्छेद-

सप्ताह श्रवणात् लोके, प्राप्यते निकटे हरिः। अतः दोष निवृत्ति अर्थम्, एतद् एव हि साधनम्॥

शब्दार्थ—

| सप्ताह    | २. भागवत सप्ताह के | दोष       |     | पापों के         |
|-----------|--------------------|-----------|-----|------------------|
| श्रवणात्  | ३. सुनने से        | निष्टत्ति | ਵ.  | निवारण के        |
| लोके      | १. इस संसार में    | अर्थम्    | 90. | प्रयोजन से       |
| प्राप्यते | ६. आ जाते हैं      | पतद्      | ٩٦. | <sup>.</sup> यही |
| निकटे     | ५. समीप में        | पुव       | 93. | एक               |
| हरिः।     | ४. भगवान् श्री हरि | हि        |     | निश्चयपूर्वक     |
| अतः       | ७. इसलिये          | . साधनम्॥ | 98. | उपाय (है)        |

श्लोकार्थ—इस संसार में भागवत सप्ताह के सुनने से भगवान श्रीहरि समीप में आ जाते हैं। इसिलये पामों के निवारण के प्रयोजन से निश्चयपूर्वक यही एक उपाय है।

### त्रिषष्टितमः श्लोकः

युद्बुदा इव नोयेषु सराका इव जन्तुषु । जायन्ते मरणायेव कथाश्रवणवर्जिताः ॥६३॥

पदच्छेद-

चुद्बुदाः इव तोयेषु, मशकाः इव जन्तुषु। जायन्ते मरणाय यव, कथा श्रवण वर्षिताः॥

शब्दार्थ-

वुलवुलों के १२. उत्पन्न होते हैं जायन्ते बुद्बुदाः १०. मरने के लिये ₹. समान (तथा) इव मरणाय तोयेषु जल में 99. ही पव १. शीमद्भागवत कथा को मच्छरों के संश्काः कथा सुनने से संमान ₹. इव ٤. श्रवण विश्वत (प्राणी) जीवों में वर्जिताः॥ जन्तुषु ।

श्लोकार्थ-श्रीमद्भागवत कथा को मुनने से विचत प्राणी जल में बुलबुलों के समान तथा जीवों में मच्छरों के समान मरने के लिये ही उत्पन्न होते हैं।

# चतुष्षिष्टितमः श्लोकः

जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्। चित्रं किम् तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्॥६४॥

पदच्छेद—

जडस्य शुक्क वंशस्य, यत्र श्रन्थि विभेदनम्। चित्रम् किमुतदाचित्त, श्रन्थि भेदः कथा श्रवात् ॥

शब्दार्थ---

क्या है जड़ (तथा) किमु 98. जडस्य 8. सूखे 2. **¥**. तव श्रुष्क तदा बाँस की १०. हृदय की वंशस्य ₹. चित्त ११. (अज्ञानता की) गाँठ प्रिच यत्र ₹. जब ग्रन्थि १२. खुलने में ं गाँठ **9**. भेदः श्रीमद्भागवत कथा के विभेदनम्। फट गयी 9. 5. कथा सुनने से चित्रम् 93. आश्चर्य थवात्॥

श्लोकार्थ-श्रीमद्भागवत कथा के सुनने से जब जड़ तथा सूखे बांस की गाँठ फट गयी; तब हृदय की अज्ञा-नता की गाँठ खुलने में आस्वर्य क्या है ?

## पञ्चषष्टितमः श्लोकः

भिचते हृदयग्रन्थिरिङ्चन्ते सर्वसंशयाः । चीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते ॥६५॥

पदच्छेद-

भियते हृदय प्रन्थिः, छिचन्ते सर्वं संशयाः। श्रीयन्ते च अस्य कर्माणि, सप्ताह अवणे कृते॥

शब्दार्थ-

भिद्यते खुल जाती है ¥. क्षीयन्ते १२. क्षीण हो जाते हैं मन की (अज्ञानता की) हृदय 2. और ਚ ग्रन्थिः गाँठ १०. उसके अस्य नष्ट हो जाते हैं **छिद्य**न्ते कर्माणि ११. सभी कर्म सर्व सारे १. श्रीमद्भागवत सप्ताह का सप्ताह संदेह संशयाः । श्रवणे कते ॥ २. श्रवण कर लेने पर 9.

श्लोकार्थ —श्रीमद्भागवत सप्ताह का श्रवण कर लेने पर मन की अज्ञानता की गाँठ खुल जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी कम क्षीण हो जाते हैं।

# षट्षष्टितमः श्लोकः

संसारकर्दमालेपप्रचालनपटीयसि । कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता ॥६६॥

पदच्छेद--

संसार कर्दम आलेप, प्रक्षालन परीयसि । कथा तीर्थे स्थिते चित्ते, मुक्तिः एव बुधैः स्मृता॥

शब्दार्थ--

१. संसार के संसार स्थिते स्थर रहने पर कर्दम २. कीचड़ के चित्ते ७. हृदय के ३. लेप को **आले**प मुक्तिः १०. मोक्ष (की प्राप्ति) ४. घोने में पवं 99. प्रक्षालन पटीयसि । ५. समर्थ वधैः विद्वानों ने £. कथारूपी, तीर्थ में कथा, तीर्थे ६. १२. बतलायी है स्मृता ॥

श्लोकार्थ—संसार के कीचड़ के लेप को धोने में समर्थ कथारूपी तीर्थ में हृदय के स्थिर रहने पर विद्वानों ने मोक्ष की प्राप्ति ही बतलायी है।

# सप्तषष्टितमः श्लोकः

एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा । वैकुण्ठवासिभियुक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम ॥६७॥

पदच्छेद--

एवम् ब्रुवति वै तस्मिन्, विमानम् आगमत् तदा। चैकुण्ठ वासिभिः युक्तम्, प्रस्फुरत् दीप्ति मण्डलम् ॥

शव्दार्थ--

२. इस प्रकार प्यम य विति ३. कहते रहने पर

तस्मिन् 9. उस (धून्धूकारी) के एक विमान विमानम् 92.

आणमत् 93. आ गया

तदा। ሂ. उस समय

वैकुण्ड वासिभिः

युक्तम्

७. निवासी (पार्यदों) के साथ

६. वैकुण्ठ धाम के

दीप्ति

प्रस्कुरत् ११. चमकता हुआ

६. प्रकाश के

मण्डलम् ॥ १०. घेरे से

श्लोकार्थ- उस धुन्धुकारी के इस प्रकार .कहते रहने पर ही उस समय वैकुष्ठ धाम के निवासी पापेंदों के साथ प्रकाश के घेरे से चमकता हुआ एक विमान आ गया ।

# ऋष्टषष्टितमः श्लोकः

सर्वेषां परयतां भेजे विमानं घुन्धुतीसुतः। विभाने वैष्णवान् वीस्य गोक्षणीं वाक्यमब्रवीत् ॥६८॥

पदच्छेद--

सर्वेषाम् पश्यताम् भेजे, विमानम् धुन्धुली स्रुतः । विमाने वैष्णवान् वीच्य, गोकर्णः वाक्यम् अववीत् ॥

शब्दार्थ--

सर्वेषाम् १. सबके पश्यताम् देखते-देखते भेजे ६. चढ गये

विमानम् ५. विमान पर **भु**न्धुली

३. (माता) घुन्धुली के सुतः। पुत्र (धुन्धुकारी)

विमाने विमान में

वैष्णवान् वैष्णवों को દુ. वीच्य 90. देखकर

गोकर्णः गोकर्ण जी 9. वाक्यम् 99. (यह) वचन

अववीत् ॥ 92. कहे

श्लोकार्थ-सबके देखते-देखते माता धुन्धुली के पुत्र धुन्धुकारी विमान पर चढ़ गये। गोकर्ण जी विमान में वैष्णवों को देखकर यह वचन कहे। फा०--२५

# एकोनसप्ततितमः श्लोकः

गोकर्ण उवाच

अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो सम निर्मलाः। आनीतानि विद्यानानि न तेषां युगपत्कुतः ॥६६॥

पदच्छेद-

अत्र एव बहवः सन्ति, श्रोतारः सम निर्मेताः। आनीतानि विमानानि, न तेषाम् युगपत् कृतः॥

शब्दार्थ-

१. यहीं पर आनीतानि १२. लाये गये अत्र एव ३. अनेकों विमानानि इ. विमान बहुव: नहीं! सन्तिः ६. हैं 99. श्रोतारः प्र. श्रोता उनके लिए 9. तेपाम २. मेरी (कथा के) एक साथ युगपत् सस क्यों निर्मलाः। ४. शुद्ध मनवाले कुतः॥ 90.

श्लोकार्थ—यहीं पर मेरी कथा के अनेकों शुद्ध मन वाले श्रोता हैं। उनके लिए एक साथ विमान वयों नहीं लाये गये?

# सप्ततितमः श्लोकः

अवणं समभागेन सर्वेषामिह दश्यते। फलभेदः कुतो जातः प्रज्ञुचन्तु हरिषियाः॥७०॥

पदच्छेद-

श्रवणम् सम भागेन, सर्वेषाम् इह दृश्यते। फल भेदः कुतः जातः, प्रज्ञुचन्तु हरि प्रियाः॥

शब्दार्थं--

६. फल में, अन्तर फल, भेवः ३. (कथा) श्रवण श्रवणम ७. क्यों ४. समान रूप से कुत: सम भागेन २. सभी लोगों का हो गया सर्वेषाम जातः १०. बताएँ यहाँ प्रब वन्तु इह इ. हे विष्णु के पार्षदगण! हरिप्रियाः॥ ५. हुआ है (किन्तु) दृश्यते ।

श्लोकार्थ —यहाँ सभी लोगों का कथा श्रवण समानरूप से हुआ है; किन्तु फल में अन्तर क्यों हो गया ? हे विष्ण के पार्षदगण ! बतायें।

# एकसप्ततितमः रखोकः

हरिदासा ऊचुः — अवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः।
अवणं तु कृतं सर्वेने तथा सननं कृतस्।
फलभेदस्तनो जातो भजनादिप सानद ॥७१॥

पदच्छेद — अवणस्य विभेदेन, फलभेदः अत्र संस्थितः। अवणम् तु इतम् सर्वेः, न तथा सननम् इतम्। फल भेदः ततः जातः, भजनात अपि मानद॥

श्रव्दार्थ-(कथा) सुनने में अवंगस्य 99. उस प्रकार से ₹. तथा विभेदेन अन्तर होने से चिन्तन सननस् 92. फल में, भेद फल, भेदः किया है कृतम्। 98. फल में, भिन्नता यहाँ फल, भेदः अन 95. संस्थितः। 94. हो गया ततः अतः (कथा का) श्रवण हो जाती (है) 9-5. श्रवसम जातः किन्तु 98. भजन करने पर त्र 90. भजनात् દ્ધ. किया (है) अपि भी कृतम् 90. सर्वे: हे सम्मानित गोक्यं जी! सबने 9. 5. मानद् ॥

श्लोकार्थ —हे सम्मानित गोकर्णजी ! यहाँ कथा सुनने में अन्तर होने से फल में भेद हो गया। कथा का श्रवण सबने किया है, किन्तु उस प्रकार से चिन्तन नहीं किया है। अतः भजन करने पर भी

फल में भिन्नता हो जाती है।

नहीं

93.

द्विसप्ततितमः श्लोकः

सप्तरात्रमुपोदयैव प्रेतेन अवणं कृतम्। मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्॥७२॥

पदच्छेद— सप्तरात्रम् उपोष्य एव, प्रेतेन श्रवणम् कृतम्। मनन आदि तथा तेन, स्थिर चित्तं कृतम् भृशम्॥ शब्दार्थ—

सात रातों तक मनन आदि १०. चिन्तन इत्यादि सप्तरात्रम् उपोष्य ₹. उपवास करके ७. 'तथा तथा तेन उसने पव 5. 8. प्रेतेन स्थिर, चित्ते प्रेंत ने <del>ട</del>. शान्त, मन से 9. किया है 92. अवग्रम् X. (क्या का) श्रवण **क्तम** क्तम्। किया है भृशम्॥ ξ. 99. खुब

क्लोकार्थ — प्रेत ने सात रातों तक उपवास करके ही कथा का श्रवण किया है तथा उसने शान्त मन से चिन्तन इत्यादि खब किया है।

# त्रिसप्ततितमः श्लोकः

अद्दं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्। संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्ययचित्तो हतो जपः॥७३॥

पदच्छेद-

अष्टदम् च इतम् ज्ञानम्, प्रमादेन इतम् श्रुतम्। संदिग्धः हि इतः मन्त्रः, व्यत्र चित्तः इतः जपः॥

शब्दार्थ--

१. अस्थायी ७. संदेह होते संदिग्धः अरहम ११. और ही हि 5. ३. समाप्त हो जाता है १०. अप्रभावी हो जाता है इतः हतम् २. ज्ञान 2. मन्त्र ज्ञानम मन्त्रः व्यग्र चित्तः प्रमादेन ४. आलस्य वश १२. अशान्त मन से ६. भूल जाते हैं १४. निष्फल हो जाता है हतम् हतः वेदादि शास्त्र १३. जप (भी) श्रुतम्। जपः ॥

एलोकार्थ —अस्थायी ज्ञान समाप्त हो जाता है, आलस्य वश वेदादि शास्त्र भूल जाते हैं, सन्देह होते ही मन्त्र अप्रभावी हो जाता है और अशान्त-सन से जप भी निष्फल हो जाता है।

# चतुरसप्ततितमः श्लोकः

अवैष्णवो हतो देशो हतं आद्यमपात्रकम्। हतमओत्रिये दानमनाचारं हतं कुलम्॥७४॥

पदच्छेद—

अवैष्णवः हतः देशः, हतम् श्राद्धम् अपात्रकम्। हतम् अश्रोत्रिये दानम्, अनाचारम् हतम् कुलम्॥

शब्दार्थ--

अवैष्णवः १. विष्णु भक्तों से रहित £. व्यर्थ (है तथा) हतम् अश्लोत्रिये ७. वेद-विहीन को ३. तुच्छ (है) हतः देश दान देना देशः दानम् ६. निन्दित (है) १०. आचार-हीन अनाचारम् हतम् १२. अशान्त (रहता है) y. श्राद्ध **इतम्** थाद्धम् 99. परिवार (भी) ब्राह्मण-विहीन 8. कुलम्॥ अपात्रकम्।

श्लोकार्थ--विष्णु भक्तों से रहित देश तुच्छ है, ब्राह्मण-विहीन श्राद्ध निन्दित है, वेद-विहीन को दान देना व्यर्थ है तथा आचार-हीन परिवार भी अशान्त रहता है।

# पञ्चसप्ततितमः श्लोकः

विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्दीनत्वभावना । मनोदोषजयरचैव कथायां निश्चला मतिः ॥७५॥

पदच्छेद—

विश्वासः गुरु वाक्येषु, स्वस्मिन् दीनत्व भावना । मनः दीप जयः च एव, कथायाम् निश्चला मतिः॥

शब्दार्थ--

७. विजय २. विश्वास जयः **विश्वासः** गुरु के वचनों में प. और गुरु वाक्येषु 9. च १२. ही (फलदायक है) अपने में स्विस्मन ₹. एव दीनता के कथा में कथायाम् दीनत्व निश्चला १०. स्थिर भाव भावना । ሂ. बुद्धि मन के दोषों पर मतिः॥ 99. मनः दोष 54.

श्लोकार्थ- गुरु के वचनों में विश्वास, अपने में दीनता के भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में स्थिर-बुद्धि ही फलदायक है।

# षट्सप्रतितमः श्लोकः

एवमादि कृतं चेत्स्यात्तदा वै अवणे फलम्। पुनः अवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्धुवम्॥७६॥

पदच्छेद--

एवम् आदि कृतम् चेत् स्यात्, तदा वै श्रवणे फलम्। पुनः श्रव अन्ते सर्वेषाम्, वैकुण्ठे वसतिः भ्रवम्॥

शब्दार्थ-

एवम् आदि (इस प्रकार) फिर से २. इस प्रकार से पुनः 5. ३. (कथा) सुनी गयी £. (कथा) सुनने कृतम् अव यदि चेत् अन्ते 90. पर सर्वेषाम् 99. हो सबका स्यात् 8. तभी वैकुण्डे १२. वैकुष्ठ लोक में तदा वै ሂ. सुनने का वसतिः 93. श्रवणे निवास ₹. निश्चित (है) फल (मिलता है) 98. फलम्। भ्रवम्॥ 9.

श्लोकार्थं—यदि इस प्रकार से कथा सुनी गयी हो तभी सुनने का फल मिलता है। इस प्रकार फिर से कथा सुनने पर सबका वैकुष्ठलोक में निवास निश्चित है।

### सप्तसप्ततितमः श्लोकः

गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम । एवमुक्तवा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः ॥७७॥

पदच्छेद-

गोकर्णं तव गोविन्दः, गोलोकम् दास्यति स्वयम्। एवम् उक्तवा ययुः सर्वे, वैकुण्ठम् हरि कीर्तनाः॥

शब्दार्थ-

 हे गोकर्ण जी! गोकर्ण ४. आपको तव २. गोविन्द भगवान् गोविन्दः

५. गोलोक धाम गोलोकम् ६. देंगे

दास्यति ३. स्वयम् स्वयम् ।

पवस्

उक्तवा ययु:

सर्वे वैकुण्डस् £. सभी

श्रवण

किया

फिर से

उन (श्रोताओं ने)

७. इस प्रकार

कहकर

१२. चले गये

११. वैकुण्ठ लोक को हरिकीर्तनाः ॥ १०. विष्णु-पार्वद

श्लोकार्थं — हे गोकर्ण जी ! गोविन्द भगवान् स्वयम् आपको गोलोक धाम देंगे, इस प्रकार कह कर सभी विष्णु-पार्षद वैकुण्ठ लोक को चले गये।

### ऋष्टसप्ततितमः श्लोकः

श्रावणे मासि गोकर्णः कथामृचे तथा पुनः। सप्तरात्रवतीं भूयः अवणं तैः कृतं पुनः ॥७८॥

पदच्छेद--

श्रावणे मासि गोकर्णः, कथाम् ऊचे तथा पुनः। सप्त रात्रवतीम् भूयः, श्रवणम् तैः कृतम् पुनः॥

शब्दार्थ-

३. सावन के श्रावणे सप्त राज्ञवतीम ५. सात रातों वाली महीने में मासि 8. भूयः **६.** तथा गोकर्ण जी ने गोकर्णः श्रवग्रम् 92. ६. श्रीमद्भागवत कथा तैः 90. कथाम् **कही**् कृतम् 93. ऊचे ۲. तंदनन्तर पुनः॥ 99.

9. -तथा फिर से पुनः । 19.

क्लोकार्थं — तदनन्तर गोकर्णजी ने सावन के महीने में सात रातों वाली श्रीमद्भागवतकथा फिर से कही तथा उन श्रोताओं ने फिर से श्रवण किया।

# एकोनाशीतितमः श्लोकः

# कथासमाप्ती यजातं श्रूयतां तच्च नारद ॥७६॥

पदच्छेद-

कथा समाप्ती यद् जातम् , भ्यताम् तद् च नारद् ॥

शब्दार्थ-

कथा ३. श्रीमद्भागवत कथा की

समाप्ती ४. पूर्णाहुति पर

यद् ५. जो

जातम् ६. हुआ

----

श्र्यताम् ८ सुनें

तद् ७. उसे (आप)

च १. तथा

नारद्॥ २. हे नारद जी!

श्लोकार्थ-तथा हे नारदजी ! श्रीमद्भागवत कथा की पूर्णाहुति पर जो हुआ; उसे आप सुनें।

# श्रशीतितमः श्लोकः

विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविवेभूव ह। जयशब्दा नमश्शब्दास्तत्रासन् वहवस्तदा।।८०।।

पदच्छेद---

विमानैः सह भक्तैः च, हरिः आविर्वभूव ह। जय शब्दाः नमः शब्दाः, तत्र आसन् बहुवः तदा॥

शब्दार्थ--

विमानैः ३. विमानों जय शब्द

जय शब्दाः १०. जय-जयकार की घ्वनि (और)

सह

६. साथ (वहाँ)

नमः १९. नमोनमः की

भक्तैः

५. भक्तों के

शब्दाः १२. घ्वनि

ਚ ਚ

४. और

तन्न दे. वहाँ पर

हरिः

२. भगवान् श्री हरि

आसन्

१४. होती रही

आविबंमूव ७.

७. प्रकट हुए

बहुवः

१३. बहुत समय तक

ह।

**५.** तथा

तदा॥

१. उस समय

श्लोकार्थ— उस समय भगवान् श्री हरि विमानों और भक्तों के साथ वहाँ प्रकट हुए तथा वहाँ पर जय-जयकार की व्विन और नमोनमः की व्विन बहुत समय तक होती रही ।

# एकाशीतितमः श्लोकः

पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात्तत्र स्वयं हरिः । गोकर्षं तु समालिङ्गयाकरोत्स्वसदृशं हरिः ॥८१॥

पदच्छेद--

पाञ्चजन्य ध्वनिम् चक्रे, हर्णात् तत्र स्वयम् हरिः।
गोकर्णम् तु समालिङ्गश्च, अकरोत् स्व सदशम् हरिः॥

शब्दार्थ-

गोकर्णम् गोकर्ण जी का 90. पाञ्चजन्य शंख का पाञ्जजन्य ध्वनिम् ₹. नाद तथा समालिङ्गग ११. आलिंगन करके (उन्हें) किया चक्रे अकरोत् १४. बना लिया हर्षात् ४. प्रसन्नता से १२. अपने १. वहाँ पर स्व तत्र अपने आप सदशम् १३. समान स्वयम् भगवान् श्रीहरि ने हरिः॥ भगवान् श्रीहरि ने हरि: 1

श्लोकार्थ वहाँ पर भगवान् श्रीहरि ने अपने आप प्रसन्नता से पाञ्चजन्य शंख का नाद किया तथा भगवान् श्रीहरि ने गोकर्ण जी का आलिंगन करके उन्हें अपने समान बना लिया।

# द्वयशीतितमः श्लोकः

श्रोतृनन्यान् घनश्यामान् पतिकौशेयवाससः । किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रो हरिः च्यात् ॥८२॥

पदच्छेद-

श्रोतृन् अन्यान् घनश्यामान् , पीत कौशेय वाससः। किरीटिनः कुण्डलिनः, तथा चक्रे हरिः श्वणात्॥

शब्दार्थ-

३. श्रोताओं को श्रोतृन् कुण्डलिनः १०. कुण्डलों से युक्त २. दूसरे **द.** तथा अन्यान तथा ५. मेघ के समान साँवला चके ११. बना दिया घनश्यामान् ६: पीताम्बर हरि: पीतकौशेय १. भगवान् श्री हरि ने धारीं क्षण भर में धणात्॥ वाससः। मुक्ट से सुशोभित किरीटिनः

श्लोकार्थं — भगवान् श्रीहरि ने दूसरे श्रोताओं को क्षण भर में मेघ के समान साँवला, पीताम्बर धारी, मुकुट से सुशोभित तथा कुण्डलों से युक्त बना दिया।

पदच्छेद--

### **ज्यशीतितमः** रखोकः

तद्घामे ये स्थिता जीवा आरवचाण्डालजातयः। विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा ॥=३॥

पदच्छोद— तद् ग्रामे ये स्थिताः जीवाः, आ श्वन् चाण्डाल जातयः। विमाने स्थापिताः ते अपि, गोक्कर्ण कृपया तदा॥

शब्दार्थ--उस, गाँव में प्र. जाति तद्, ग्राम ₹. जातयः। विमाने, स्थापिताः १४. वियान में, वैठा लिये गये जो v. विद्यमान थे 92. स्थिताः अपि प्राणी १३. सभी जीवाः 5. गोकर्ण १०. गोकर्णजी की तक आ कृते से लेकर ₹. ११. कृपा से श्वन कपया चण्डाल तदा ॥ उस समय चाण्डाल

प्रलोकार्थ — उस समय उस गाँव में कुत्ते से लेकर चण्डाल जाति तक जो प्राणी विद्यमान थे, गोकर्णजी की कृपा से वे सभी विमान में बैठा लिये गये।

चतुरशीतितमः श्लोकः

प्रेषिता हरिलोंके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः। गोकर्षेन स गोपालों गोलोंकं गोपनल्लभम्। कथाश्रनणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः॥८४॥

प्रेषिताः हरिलोके ते, यत्र गच्छिन्ति योगिनः। गोकर्णेन सः गोपालः, गोलोकम् गोप वल्लमम्। कथा श्रवणतः प्रीतः, निर्ययौ भक्त वस्सलः॥

शब्दार्थ-४. भेज दिये गये सः, गोपालः प्रेषिताः दे. वे, भगवान् श्रीकृष्ण ३. वैकुष्ठ धाम को गोलोकम् १३. गोलोक धाम को हरि लोके गोप वरलभम्। १२. ग्वालों के प्रिय २. वे सभी ते कथा, श्रवण्तः जहाँ (कि) १०. श्रीमद्भागवत कथा के, सुनने से प्रसन्न होकर (गोकर्ण के साथ) जाते हैं (तथा) प्रीतः 91. गच्छन्ति · **(9.** चले गये निर्ययौ योगिनः। €. योगिजन 98. गोकर्णेन 9. गोकर्ण के द्वारा भक्त, वत्सतः॥ ५. भक्त, हितकारी

प्रलोकार्थ—गोकर्ण के द्वारा वे सभी वैकुष्ठ धाम को भेज दिये गये, जहाँ कि योगिजन जाते हैं तथा भक्त-हितकारी वे भगवान् श्रीकृष्ण श्रीमद्भागवत कथा के सुनने से प्रसन्न होकर गोकर्ण के साथ ग्वालों के प्रिय गोलोक-धाम को चले गये। फा॰—२६

# पञ्चाशीतितमः श्लोकः

अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः। तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगिदुर्लभम् ॥८५॥

पदच्छेद-

स्योध्या वासिनः पूर्वम्, यथा राम्रेण संगताः। तथा कृष्णेन ते नीताः, गोलोकम् योगि दुर्लभम्॥

शब्दार्थ-

कुरुरोन ७. भगवान् कृष्ण के द्वारा अयोध्या वासिनः ३. अयोध्यापुरी के निवासी लोग पहले (त्रेता युग में) वे सब लोग पूर्वम् 5. ₹. 92. पहुँचा दिये गये जैसे यथा गोलोक धाम को राम जी के साथ गोलोकस् ११. रामेण योगियों को ሂ. चले गये संगताः । उसी प्रकार ٤. दुर्लभम्॥ १०. दुर्लभ तथा

भगवान कृष्ण के द्वारा वे सब लोग योगियों को दुर्लभ गोलोक धाम को पहुँचा दिये गये।

#### षडशीतितमः श्लोकः

यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा। तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमङ्गागवतश्रवात्॥८६॥

पदच्छेद-

यत्र सूर्यस्य सोमस्य, सिद्धानाम् न गतिः कदा। तम् लोकम् हि गताः ते तु, श्रीमद्भागवत श्रवात्॥

शब्दार्थ तम्, लोकम् जहाँ १३. उस, धाम को यत्र और २. सूर्यं का हि सूर्यस्य 8. चन्द्रमा का चले गये स्रोमस्य गताः 98. ५. सिद्धों का १२. वे सब (लोग) ते सिद्धानाम् किन्तु नहीं (होता है) ક. 5. १०. श्रीमद्भागवत कथा के श्रीमद्भागवत गतिः जाना सुनने से कभी 99. श्रवात् ॥ कदा।

श्लोकार्थ—जहाँ सूर्य का, चन्द्रमा का और सिद्धों का जाना कभी नहीं होता है; किन्तु श्रीमद्भागवत-कथा वे सुनने से वे सब लोग उस घाम को चले गये।

#### सप्ताशीतितमः श्लोकः

त्र मोऽत्र ते किं फलवृन्दमुङज्बलम्, सप्ताहयज्ञेन कथासु संचितम्। कर्णेन गोकर्णकथान्तरो यैः, पीतरच ते गर्भगता न स्यः ॥८७॥ पदच्छेद— ब्रूमः अत्र ते किम् फल वृन्दम् उज्ज्वलम्, सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम्। कर्णेन गोकर्ण कथा अक्षरः यैः, पीतः च ते गर्भगताः न स्रयः॥

शब्दार्थ---गोकर्ण जी की ब्र मः कहें गोकर्ष 99. अत्र, ते कथा, अक्षरः १२. कथा के, शब्दों का ५. अव, आप लोगों से किम **4.** जिन्होंने 9. क्या ४. पुण्य, राशि के विषय में १३. पान किया है पीतः फल, बृत्दम् ३. निर्मल उज्ज्वलम्, और ল ते सप्ताह, यज्ञेन १. श्रीमद्भागवत सप्ताह, यज्ञ की १४. वे (लोग) कथासु, संचितम् । २. कथाओं में, इकट्टी की गयी गर्भ, गताः, न १६. गर्भ में, गये, नहीं १५. फिर से कर्णेन कान से 90. भूयः॥ श्लोकार्थ - श्रीमद्भागवत सप्ताह-यज्ञ की कथाओं में इकट्टी की गयी निर्मल पुण्यराशि के विषय में अव आप लोगों से और क्या कहें ? जिन्होंने कान से गोकर्ण जी की कथा के शब्दों का पान

अष्टाशीतितमः श्लोकः

वाताम्बुपणीशनदेहशोषणैरंतपोभिक्ग्रेश्चिरकालसंचितैः । योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम् ॥८८॥

पदच्छेद— वात अम्बु पर्ण अशन देह शोषणैः, तपोभिः उग्रैः चिरकाल संचितैः । योगैः च संयान्ति न ताम् गतिम् वै, सप्ताह गाथा अवणेन यान्ति याम्॥

किया है; वे लोग फिर से गर्भ में नहीं गये।

शब्दार्थ-१. वायु, जल और संयान्ति, न १०. पाया जा सकता, नहीं वात, अस्बु २. पत्तों के, आहार से ताम्, गतिम् **£.** उस, धाम को पर्ण, अशन निश्चयपूर्वक देह, शोषगः, ३. शरीर को, सुखा देने वाली सप्ताह श्रीमद्भागवत सप्ताह की 97. तपोभिः, उग्रैः ४. तपस्या के द्वारा, कठिन चिरकाल, संचितै:। ६. बहुत समय से; इकट्ठी की गयी गाथा, श्रवणेन १३. कथा को, सुनने से प्राप्त किया जाता है 98. योगैः यान्ति योग साधनाओं के द्वारा याम्॥ ११. जिस (धाम) को और श्लोकार्थं — वायु, जल और पत्तों के आहार से शरीर को सुखा देने वाली कठिन तपस्या के द्वारा और बहुत समय से इकट्ठी की गयी योग साधनाओं के द्वारा निश्चयपूर्वक उस धाम को नहीं पाया जा

सकता; जिस धाम को श्रीमद्भागवत सप्ताह की कथा को सुनने से प्राप्त किया जाता है।

### एकोननवतितमः श्लोकः

इतिहासिममं पुरुयं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः। पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिष्तुतः ॥८६॥

पदच्छेद

इतिहासम् इमम् पुण्यम्, शाण्डिल्यः अपि मुनीश्वरः। पठते चित्रकृटस्थः, ब्रह्मानन्द परिष्लुतः॥

शब्दार्थ-

४. मुनीश्वर इतिहासम् इतिहास को मुनीश्वरः। पढ़ते हैं पठते 90. ७. इस इसम्

पवित्र चित्रकृट में स्थित होकर चित्रकृटस्थः पुण्यम्

शाण्डिल्यः ५. शाण्डिल्य ब्रह्मानन्द् , 2. ब्रह्मानन्द में अपि भी परिष्लुतः ॥ ३. डूबे हुए

श्लोकार्थ-चित्रकृट में स्थित होकर ब्रह्मानन्द में डूबे हुए मुनीश्वर शाण्डिल्य भी इस पवित्र इतिहास को पढ़ते हैं।

#### नषतितमः श्लोकः

आख्यानमेतत्परमं पवित्रं अतं सकृद्धै विदहेदघौघम्। आद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिघावहे कित्यं सुपाठादपुन भेवं च ॥६०॥

तथा

पदच्छेद-

थाख्यानम् पतद् परमम् पवित्रम्, श्रुतम् सकृत् वै विदहेत् अघ ओघम्। श्राद्धे प्रयुक्तम् पितृ तृप्तिम् आवहेत्, नित्यम् खुपाठात् अपुनर्भषम् च ॥

च॥

शब्दार्थ-श्राद्ध में **आख्यानम्** ₹. श्राद्धे कथा १०. पाठ करने पर 9. यह प्रयुक्तम् पतद् ११. पितरों को, संतोष परमम्, पवित्रम् अत्यन्त, पवित्र (है) पितृ, तृप्तिम् ₹, 97. प्रदान करती है ४ः सुनने पर **आवहेत्** श्रुतम् 98. प्रतिदिन ४. एकवार नित्यम् सकृत् १४. सुन्दर पाठ करने पर ਰੈ निश्चयपूर्वक सुपाठात् अपुनर्भवम् मोक्ष (देती है) जला देती है 98. विदहेत् अघ, ओघम्.। 93.

श्लोकार्थ-यह कथा अत्यन्त पवित्र है, एकबार सुनने पर निश्चयपूर्वक पाप-समूह को जला देती है, श्राद में पाठ करने पर पितरों को सन्तोष प्रदान करती है तथा प्रतिदिन सुन्दर पाठ करने पर मोक्ष देती है।

पाप, समूह को

9.

इति श्रीपरापूराणे उत्तरखण्डे श्रीमञ्जागवतमहात्म्ये विश्रमोक्षो नाम पष्टबमः अध्यायः ॥५॥

#### श्रीमद्भागवतमहापुराणमाहात्म्यम्

अध वष्ठः अध्यायः

#### प्रथमः श्लोकः

कुमारा ऊचु:--

अथ ते सम्प्रवद्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्। सहायैर्वसुभिरचैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः ॥१॥

पदच्छेद--

अथ ते सम्प्रवद्यामः, सप्ताह अवणे विधिम्। सहायैः वसुभिः च पव, प्रायः साध्यः विधिः स्मृतः॥

शव्दार्थ--

वसुभिः ११. धन से अब (मैं) अध 9. ते १०. और ₹. आपको च १२. ही सम्प्रवच्यामः ६. वताऊँगा एव ३. श्रीमद्भागवत सप्ताह ५० अधिकतर सप्ताह प्रायः अवरो ४. सूनने की १३. सम्पन्न की जाने वाली साध्य: विधिम । विधि को विधिः ७. (यह) विधि X कही गयी है सहायैः सहायकों स्यृतः॥ ૧૪.

श्लोकार्थ-अब मैं आपको श्रीमद्भागवत सप्ताह सुनने की विधि को बताऊँगा। यह विधि अधिकतर सहायकों और धन से ही सम्पन्न की जाने वाली कही गयी है।

# द्वितीयः श्लोकः

दैवज्ञं तु समाङ्मय मुहूर्त्तं पृच्छुत्य यत्नतः । विवाहे यादशं वित्तं तादशं परिकल्पयेत् ॥२॥

पदच्छेद---

दैवञ्चम् तु समाह्य, मुहुर्चम् पृच्छत्र यत्नतः। विवाहे यादशम् वित्तम्, तादशम् परिकल्पयेत् ॥

शब्दार्थ-

देवज्ञम १. ज्योतिषी को विवाहे ६. विवाह में जितना तथा यादशम् 9. त ₹. धन (लगता है) वित्तम्. समाह्य 5. २. बुलाकर मुहुर्त्तम् उतना (धन) ४. शुभ मुहूर्त्त ताहशम 90. इकट्टा करना चाहिए परिकल्पयेत्॥ 99. पुच्छच ٤. पूछकर यत्नतः। प्रयत्न पूर्वक

श्लोक्गार्थ—ज्योतिषी को बुलाकर तथा शुभ मुहूर्त्त पूछकर विवाह में जितना धन लगता है; प्रयत्न पूर्वक उतना धन इकट्ठा करना चाहिए।

### तृतीयः श्लोकः

नभस्य आरिवनोजों च मार्गशीर्षः शुचिनभाः। एते मासाः कथारम्भे श्रोतृणां मोचसूचकाः॥३॥

पदच्छेद--

नभस्यः आरिवन ऊर्जी च, मार्गशीर्षः शुचिः नभाः। एते मासाः कथा आरम्भे, श्रोतृणाम् मोक्ष स्चकाः॥

शब्दार्थ-

५. भादो नभस्यः खाश्विन ६. क्वार ऊजी ७. कार्तिक प्र. और च मार्ग ग्रीर्घः ક. अगहन युचिः ₹. आषाढ नभाः। 8. श्रावण

पते १०. ये (छ:)

गासाः १९. महीने

कथा १. श्रीमद्भागवत कथा

थारस्भे २. प्रारम्भ करने में

श्रोतृणाम् १२. श्रोताओं के

गोक्ष १३. मोक्ष के

स्चकाः॥ १४. कारण (हैं)

रिलोकार्थं —श्रीमद्भागवत कथा प्रारम्भ करने में आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक और अगहन ये छः महीने श्रोताओं के मोक्ष के कारण हैं।

# चतुर्थः श्लोकः

मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा। सहायारचेतरे तत्र कर्तव्याः सोचमारच ये॥४॥

पदच्छेद---

मासानाम् विष्र हेयानि, तानि त्याज्यानि सर्वथा। सहायाः च इतरे तत्र, कर्तव्याः स उद्यमाः च ये॥

शब्दार्थ--

मासानाम् विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा। महीनों में
 हे विप्र !

महाना म च च च इतरे हे विप्र ! इतरे (जो) निन्दित (हैं) तत्र

३. (जो) निन्दित (हैं) . ४. उन्हें

७. छोड़ देना चाहिये ६. विल्कल

६. विल्कुल १३. सहायक प. और

(उन) अन्य लोगों को
 ससाह-यज्ञ में

५. सप्ताह-यज्ञ में १४. बनाना चाहिये

स उद्यमाः १०. परिश्रमी (हैं) च १२. भी

·च १२. भी **ये॥** ६. जो

कर्तव्याः

सङ्घायाः १३. सहायक य ॥ ६. जो इलोकार्थ—हे विप्र ! महीनों में जो निन्दित हैं, उन्हें सप्ताह-यज्ञ में बिल्कुल छोड़ देना चाहिये और जो परिश्रमी हैं, उन अन्य लोगों को भी सहायक बनाना चाहिये ।

#### पञ्चमः श्लोकः

देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। अविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुश्विभः॥५॥

पदच्छेद---

देशे देशे तथा सा इयम्, वार्ता प्रेच्या प्रयत्नतः। भविष्यति कथा च अत्र, आगन्तन्यम् कुटुन्विभिः॥

शब्दार्थ--

देशो २. प्रत्येक प्रयत्नतः। ७. प्रयासपूर्वक देशो भविष्यति १२. होगी (आपको) ३. स्थान पर ११. श्रीमद्भागवत की कथा तथा १. तथा कथा कथा सुनने के सा १०. यहाँ पर ሂ. इयम् इस आज वार्ता ६. समाचार को आगन्तव्यम् १४. आना चाहिये प्रेप्या कुटुविबिधः ॥ १३. परिवार के साथ भेजना चाहिए

श्लोकार्थ- तथा प्रत्येक स्थान पर कथा सुनने के इस समाचार को प्रयासपूर्वक भेजना चाहिए कि वहाँ पर श्रीमद्भागवत की कथा होगी। आपको परिवार के साथ आना चाहिए।

### षष्टः श्लोकः

दूरेहरिकथाः केचिद् दूरेचाच्युतकीर्तनाः। स्त्रियः श्रुद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्॥६॥

पदच्छेद-

दूरे हिर कथाः केचित् , दूरे च अच्युत कीर्तनाः। स्त्रियः शुद्ध आदयः ये च, तेषाम् बोधः यतः भवेत् ॥

शब्दार्थ-

| दूरे                | ७.                             | दूर                                                            | ग्रह                             | ₹.                              | शूद्र                                                  |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| हरि कथाः            | ξ.                             | भगवान् की कथा से                                               | आदय:                             | 왕.                              | इत्यादि                                                |
| केचित्              | 숙.                             | कुछ (जो)                                                       | य                                | ¥.                              | जो                                                     |
| दूरे                | वे२.                           | अलग (हो गये हैं)                                               | च                                | ₹.                              | और                                                     |
| च                   | 뎍.                             | तथा                                                            | तेषाम्                           | १३.                             | उन्हें (भी)                                            |
| अच्युत              | 90.                            | श्री कृष्ण के                                                  | बोधः                             | 98.                             | सूचना                                                  |
|                     | 99.                            | भजन से                                                         | यतः -                            | १६.                             | ऐसा उपाय करना चाहिए                                    |
| <b>स्थियः</b>       | ٩.                             | स्त्रियाँ                                                      | भवेत्॥                           | 94.                             | हो जाय                                                 |
| केचित्<br>दूरे<br>च | ह.<br>वेर.<br>प.<br>१०.<br>११. | कुछ (जो)<br>अलग (हो गये हैं)<br>तथा<br>श्री कृष्ण के<br>भजन से | ये<br>च<br>तेषाम्<br>बोघः<br>यतः | ધ.<br>રં.<br>૧રૂ.<br>૧૪.<br>૧૬. | जो<br>और<br>उन्हें (भी)<br>सूचना<br>ऐसा उपाय करना चाहि |

धलोकार्थं — स्त्रियाँ और शूद्र इत्यादि जो भगवान् की कथा से दूर तथा कुछ जो श्रीकृष्ण के भजन से अलग हो गये हैं, उन्हें भी सूचना हो जाय, ऐसा उपाय करना चाहिए ।

#### सप्तमः श्लोकः

देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः। तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्॥७॥

पदच्छेद—

देशे देशे विरक्ताः थे, वैष्णवाः कीर्तन उत्सुकाः।
तेषु पव पत्रम् प्रेष्यम् च, तद् लेखनम् इति ईरितम्॥

शब्दार्थ-

देशे १. स्थान एव દ્ધ. अवश्य २. स्थान पर देश पश्रम् १०. पत्र ६. वैरागी (और) विरक्ताः प्रेष्यम् ११. भेजना चाहिए ५. जो चे १२. तथा च वैष्णवाः ७. वैष्णव जन (हैं) १३. उस (पत्र) का तद कीर्तन ३. भजन के लेखनम् १४. लेख ४. प्रेमो इति उत्सुकाः। 94. ऐसा उनकें पास **ईरितम् ॥** १६. होना चाष्टिए तेषु

श्लोकार्थ — स्थान-स्थान पर भजन के प्रेमी जो वैरागी और वैष्णव जन हैं, उनके पास अवश्य पत्र भेजना चाहिए तथा उस पत्र का लेख ऐसा होना चाहिए।

# ग्रष्टमः श्लोकः

सतां समाजो भिवता सप्तरात्रं सुदुर्जभः। अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति॥=॥

पदच्छेद-

सताम् समाजः भविता, सप्तरात्रम् सुदुर्लभः। अपूर्वे रस रूपा एव, कथा च अत्र भविष्यति ॥

शब्दार्थ-

३. सज्जनों का सताम् 90. रस से पूर्ण रस द्भा ५. समागम समाजः 5. निश्चय ही पव ६. होगा भविता श्रीमद्भागवत को कथा 99. कथा २. सात रात्रों तक स्तरात्रम् च तथा सुदुलंभः। बड़ा दुर्लभ 8. अन्न 9. यहाँ पर भविष्यति॥ अपूर्व अद्भुत 92. होगी

श्लोकार्थं—यहाँ पर सात रातों तक सज्जनों का बड़ा दुर्लंभ समागम होगा तथा निश्चय ही अद्भुत रस से पूर्णं श्रीमद्भागवत की कथा होगी।

#### नवमः श्लोकः

श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः। अवन्तश्र तथा शीवमायात प्रेमतत्पराः॥६॥

पदच्छेद-

श्रीभागवत पीयूष, पानाय रस तस्पटाः। अवन्तः च तथा शीत्रम्, बायात प्रेम तत्पराः॥

शब्दार्थ—

श्रीभागवत ६. श्रीमद्भागवत कथारूपी अरि पीयूष अमृत का १. तथा 19. तथा पान करने के लिए शीव्रम् 5. पानाय तत्काल रस के लोभी ₹. आयात १०. पधारें रस लम्पदाः। आप लोग प्रेम में मतवाले प्रेम तत्पराः॥ 앟. सवन्तः

श्लोकार्थ—तथा रस के लोभी और प्रेम में मतवाले आप लोग श्रीमद्भागवत कथारूपी अमृत का पान करने के लिए तत्काल पधारें।

# दशमः रलोकः

नावकाशः कदाचिन्चेदिनमात्रं तथापि तु । सर्वथाऽऽगमनं कार्य चणोऽत्रैव सुदुर्लभः ॥१०॥

पदच्छेद—

न अवकाशः कंदाचित् चेत् , दिनमात्रम् तथापि तु । सर्वथा आगमनम् कार्यम् , क्षणः अत्र एव सुदुर्लभः ॥

शब्दार्थ-

खर्वथा नहीं (मिले) अवश्य ૪. उपस्थित थागमनम् अवकाशः ₹. समय कार्यम् **द**. हों कदाचित् २. कदाचित् चेत् . यदि (आपको) १र. एक क्षण क्षणः यहाँ का ६. एक ही दिन के लिए 99. दिन मात्रध अत्र भी तथापि तो भी 93. एव अत्यन्त दुर्लभ (है) क्योंकि सुदुर्लभः ॥ 98. तु । 90.

श्लोकार्थ — यदि आपको कदाचित् समय नहीं मिले, तो भी एक ही दिन के लिए अवश्य उपस्थित हों, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी अत्यन्त दुर्लभ है।

**510-**20

# एकादशः श्लोकः

एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च। आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थामानि कल्पयेत् ॥११॥

पदच्छेद--

पवम् आकारणम् तेषाम्, कर्तव्यम् विनयेन च। आगन्तुकानाम् सर्वेषाम्, वास स्थानानि कल्पयेत्॥

#### शब्दार्थ-

प्रवम् १. इस प्रकार च। ६. और आकारणम् ४. आमन्त्रण आगन्तुकानाम् ७. आये हुए तेषाम् ३. उनका सर्वेषाम् ५. सभी जनों के कर्तव्यम् ५. करना चाहिए घास, स्थानानि ६. रहने के वास्ते, स्थान विनयेन २. विनीतभाव से कल्पयेत्॥ १०. वनाना चाहिए

र्मेलोकार्थं—इस प्रकार विनीत भाव से उनका आमन्त्रण करना चाहिए और आधे हुए सभी जनों के रहने के वास्ते स्थान बनाना चाहिए।

# द्वादशः श्लोकः

तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा अवणं मतम्। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलम् ॥१२॥

पदच्छेद--

तीर्थे वापि वने वापि, गृहे वा श्रवणम् सतम्। विशाला वसुधा यत्र, कर्तन्यम् तत् कथा स्थलम् ॥

#### शब्दार्थ-

 उत्तम (है) तीर्थे तोर्थ में यतम्। 9. लम्बी-चौड़ी धापि विशाला 90. ₹. अथवा 99. भूमि (हो) घने ३. वन में वसुधा ક. जहाँ पर यत्र धापि ४. या बनाना चाहिए कर्तव्यम् 98. गृहे ५. घर में 97. उसे भी €. तत् वा 93. कथा का स्थान क्था स्थलम्। (कथा) सुनना 19. धवणम्

श्लोकार्थं—तीर्थं में अथवा वन में या घर में भी कथा सुनना उत्तम है। जहाँ पर लम्बी-चौड़ी भूमि हो; उसे कथा का स्थान बनाना चाहिए।

# त्रयोदशः श्लोकः

शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनम्। गृहोपस्करसुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्।।१३॥

यदच्छेद-

शोधनम् मार्जनम् भूमेः, लेपनम् चातु मण्डनम् । गृह उपस्करम् उङ्गारयः, गृह कोणे निवेशयेत्॥

श्रव्दार्थ--

भण्डनभ्। ६. सजावे (तथा) २. देखकर शोधनम् गृह उपस्करम् ७. घर के, सामानों की **मार्जनम्** ३. झाड़े उद्धृत्य ५. उठाकर १. भूमि को भूमेः पृह कोचे ६. घर के कोने में ४. लीपे (और) लेपनम् १०. रख देना चाहिये रंग-विरंगी गैरिकादि धातुओं से निवेशयेत्। धातु

श्लोकार्थ — भूमि को देखकर झाड़े, लीपे और रंग-विरंगी गैरिकादि धातुओं से सजावे तथा घर के सामानों को उठाकर घर के कोने में रख देना चाहिए।

# चतुर्दशः श्लोकः

अर्वाकपञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्नच्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः ॥१४॥

पदच्छोद-

अर्वोक् पञ्च अहतः यत्नात्, आस्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यः मण्डपः प्रोच्चैः, कदली खण्ड मण्डितः॥

शब्दार्थ-

१२. बनाना चाहिए कर्तव्यः अवीक् पहले से (ही) ११. मण्डप १. पाँच मण्डपः 区口 प्रोच्चैः १०, ऊँचा २. दिन अहतः ७. केले के कदली ४. परिश्रम के साथ यत्नात् खम्भों से 5. आस्तीर्णानि ५. विस्तरों को खण्ड सुशोभित (एक) मण्डितः॥ प्रमेलयेत्। इकट्टा करना चाहिए (तथा)

श्लोकार्थ — पाँच दिन पहले से ही परिश्रम के साथ विस्तरों को इकट्ठा करना चाहिए तथा केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊँचा मण्डप बनाना चाहिए।

## पञ्चदशः श्लोकः

फलपुष्पदलैर्विष्वग्वितानेन विराजितः। चतुर्दित्तु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः॥१५॥

पदच्छेद-

फल पुष्प दलैः विष्यक् , वितानेन विराजितः। चतुर् दिच्च ध्वज आरोपः, वहु सम्पद् विराजितः॥

शब्दार्थ---

चतुर् दिक्षु ७. चारों दिशाओं में फल २. फल ३. फूल और वुहप पताका ध्वज दलैः ४. पत्तों से (तथा) आरोप: लगावे (और) विष्वक (मण्डप के) चारों ओर १०. बहुत सी बहु वितानेन चँदोवे से ११. मांगलिक वस्तुओं से सम्पद् विराजितः। विराजितः॥ १२. सजावे अलंकृत (करे)

श्लोकार्थ—मण्डप के चारों ओर फल, फूल और पत्तों से तथा चँदोवे से अलंकृत करे, चारों विशाओं में पताका लगावे और बहुत सी मांगलिक वस्तुओं से सजावे।

## षोडशः श्लोकः

जर्ध्व सप्तेव लोकाश्च कलपनीयाः सविस्तरम्। तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रबोध्य च ॥१६॥

पदच्छेद-

उद्यंम् सप्त पच लोकाः च, करपनीयाः सविस्तरम्।
तेषु विप्राः विरकाः च, स्थापनीयाः प्रबोध्य च॥

शब्दार्थ--

ऊर्धम २. (मण्डप के) आगे **६**. उनमें तेषु सात विप्राः ब्राह्मणों 90. स्रप्त हो विरक्ताः 97. वैरागियों को ጂ. एव बैठक और लोकाः 5. 9. तथा स्थापनीयाः । १४. बैठावे च बनावे प्रबोध्य 93. कल्पनीयाः **9.** बुलाकर विस्तार पूर्वक 99. सविस्तरम्। 3. च॥ तथा

क्लोकार्थ- तथा मण्डप के आगे विस्तार-पूर्वक सात ही बैठक बनावे और उनमें ब्राह्मणों तथा वैरागियों को बुलाकर बैठावे।

# सप्तद्शः रलोकः

पूर्व तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्। वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकरपयेत् ॥१७॥

पदच्छेद-

पूर्वम् तेषाम् आसनानि, कर्तव्यानि यथोत्तरम् । वक्तः च अपि तदा दिव्यम्, आसनम् परिकरपयेत्॥

शब्दार्थं--

पूर्वम् ६. और पहले ٩. उन (ब्राह्मणों और विरक्तों) के इ. भी अपि तेषाम आसनानि ३. आसनों को तदा ७. उस समय कर्तव्यानि ५. लगाना चाहिए १०. एक सुन्दर दिव्यस् यथोत्तरम् । क्रम से ११. आसन आसनम् परिकल्पयेत्॥ १२. विद्यावे वक्तः वक्ता का

श्लोकार्थ --पहले उन ब्राह्मणों और विरक्तों के आसनों को क्रम से लगाना चाहिए और उस समय वक्ता का भी एक सुन्दर आसन विछावे।

## ऋष्टादशः रलोकः

उदङ्मुखो अवेद्रका श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा। प्राङ्मुखरचेद्भवेद्रका श्रोता चोदङ्मुखस्तदा॥१८॥

पदच्छेद--

उदङ् मुखः भवेत् वका, श्रोता वै प्राङ् मुखः तदा । प्राङ् मुखः चेत् भवेत् वका, श्रोता च उदङ् मुखः तदा ॥

शब्दार्थ-

१०. यदि चेत् उदङ् मुखः २. उत्तर मुख भवेत १२. हों भवेत ३. होवे कथावाचक वक्ता कथावाचक वक्ता ५. सुनने वाले को श्रोता १४. सुनने वाले को श्रोता 5. और ਕੇ ७. ही (बैठना चाहिए) च उदङ् मुखः १५. उत्तर मुख (बैठना चाहिये) पूर्वमुख प्राङ् मुखः ₹.

तदा। ४. तो तदा। १३. तो

प्राङ् मुखः ११. पूर्वमुख

क्लोकार्थ-कथावाचक उत्तरमुख होवे तो सुनने वाले को पूर्वमुख ही बैठना चाहिए और कथावाचक यदि पूर्वमुख हों तो सुनने वाले को उत्तरमुख बैठना चाहिए।

## एकोनविंशः श्लोकः

भथवा पूर्वदिग्ज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः । श्रोत्णामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः ॥१६॥

पदच्छेद-

अथवा पूर्व दिक् क्षेया, पूज्य पूजक मध्यतः। श्रोतृणाम् आगमे प्रोक्ता, देश काल आदि की विदेः॥

शब्दार्थ-

१०. श्रोताओं के लिए श्रोत्खाम् अथवा अधवा 9. ५. पूर्व दिशा पूर्व दिक आग्रो ११. (यही) नियम रहनी चाहिए प्रोक्ता ξ. १२. कहा है जेया वक्ता और देश-काल देश काल पुज्य 6. श्रोता के आदि प. इत्यादि के पुनक बीच कोचिवैः ॥ £. विद्वानों ने मध्यतः।

श्लोकार्थं—अथवा वक्ता और श्रोता के बीच पूर्व दिशा रहनी चाहिए। देश-काल इत्यादि के विद्वानों ने श्रोताओं के लिए यही नियम कहा है।

#### विंशः श्लोकः

विरस्तो धैष्णवो विष्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्। एटान्तकुशलो धीरो वसा कार्योऽतिनिःस्पृहः ॥२०॥

पदच्छेद—

विरक्तः वैष्णवः विष्रः, वेद शास्त्र विशुद्धि कृत्। ष्रशन्त कुश्रलः धीरः, वक्ता कार्यः अति निःस्पृहः॥

शब्दार्थं--

४. उदाहरण देने में विरक्तः ८. वैरागी ह्यान्त ६. वैष्णव वैष्णवः ሂ. चत्र कुशलः १०. ब्राह्मण को घीरः ६. गम्भीए (और) विप्र: वेद और शास्त्रों के अनुसार चका 99. कथावाचक वेद शास निर्मल कार्यः विश्वदि १२. बनाना चाहिए ₹. कर्म करने वाले अति निःस्पृष्ठः ॥ ७. अत्यन्त निर्लोभी कृत्।

एलोकार्थं—वेद और शास्त्रों के अनुसार निर्मल कर्म करने वाले, उदाहरण देने में चतुर, गम्भीर और अत्यन्त निर्लोभी वैरागी वैष्णव ब्राह्मण को कथावाचक बनाना चाहिए।

# एकविंशः श्लोकः

अनेकधर्मविम्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः। शुक्रशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः॥२१॥

पदच्छेद---

अनेक धर्म विश्वान्ताः, स्त्रैसाः पाखण्ड वादिनः । शुक्त शास्त्र कथा उच्चारे, स्याज्याः ते यदि पण्डिताः ॥

शब्दार्थं---

अनेक १. अनेक १०. कथा के कथा २. धर्मों के धर्म ११. प्रवचन में उच्चारे विश्वान्ताः चक्कर में पड़े हुए १२. नहीं लेना चाहिए त्याज्याः स्त्रेगाः स्त्रियों के बीच रहने वाले ते ५. उसे 8. पाखण्ड वादिनः। ५. भी पाखण्ड के प्रचारक को यदि पण्डिताः ॥ पण्डित होने पर श्रीमद्भागवत की દ્ शुक शास्त्र

श्लोकार्थ — अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए, स्त्रियों के बीच रहने वाले तथा पाखण्ड के प्रचारक को पण्डित होने पर भी उसे श्रीमद्भागवत की कथा के प्रवचन में नहीं लेना चाहिये।

## द्वाविंशः श्लोकः

बक्तुः पार्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः।

पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥२२॥

पदच्छेद---

वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् , अन्यः स्थाप्यः तथाविधः । पण्डितः संशय छेत्ता, लोक बोधन तत्परः ॥

शब्दार्थ--

पण्डितः विद्वाम् को वक्तुः कथा वाचक के 99. 9. पाश्वें पास में संदेह संशय ₹. 9. सहायार्थम् सहायता के लिए मिटाने वाले ₹. ब्रेत्ता 5. लोगों को अन्य: एक दूसरे लोक 8. 90. स्थाप्यः बैठाना चाहिए बोधन समझाने में 97. **X**. सथाविधः। उसी प्रकार के **দু**शल (एवं) सर्वरः ॥

धलोकार्थ — कथावाचक के पास में सहायता के लिए लोगों को समझाने में कुशल एवं संदेह मिटाने वाले उसी प्रकार के एक दूसरे विद्वान को बैठाना चाहिए।

#### त्रयोविंशः श्लोकः

वक्त्रा चौरं प्रकर्तव्यं दिनादवीग्ब्रताप्तये । अरुणोदयेऽसौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् ॥२३॥

पदच्छेद-

वक्ता श्रीरम् प्रकर्तव्यम् , दिनात् अर्वाक् वत आप्तये। अरुण उदये असी निर्वर्त्य, शीचम् स्नानम् समाचरेत्॥

शब्दार्थ--

 वक्त्रा
 १. कथावाचक

 छोरम्
 ५. कौर कमं

 प्रकर्तव्यम्
 ६. करा लेवे (तथा)

 दिनात्
 ३. एक दिन

 अर्वाक्
 ४. पहले

 वत आप्रये ।
 २. प्रत करने के लिए

अवगु उद्ये ५. सूर्योदय से पूर्व असी ७. वह निर्वर्श १०. निवृत्त होकर शौचम ६. शौचादि क्रियाओं से

शौचम् ६. शौचा स्नानम् ११. स्नान समाचरेत्॥ १२. करे

**एलोकार्थ**—कथावाचक व्रत करने के लिए एक दिन पहले क्षौर कर्म करा लेवे तथा वह सूर्योदय से पूर्व शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे।

# चतुर्विंशः श्लोकः

नित्यं संत्तेपतः कृत्वा सन्ध्याचं स्वं प्रयत्नतः । कथाविव्रविघानाय गणनाथं प्रयूजयेत् ॥२४॥

पदच्छेद---

निस्यम् संश्चेपतः क्तत्वा, सन्ध्या आद्यम् स्वम् प्रयत्नतः । कथा विघ्र विघाताय, गणनाथम् प्रपूजयेत् ॥

शब्दार्थ-

(वह वक्ता) प्रतिदिन नित्यम १०. प्रयास-पूर्वक ٩. प्रयत्नतः । संक्षेप से संखेपतः ₹. ७. कथा की कथा प. बाघाओं को सम्पन्न करके विष्न हत्या **६.** दूर करने के लिए ४. संघ्या वन्दन विघाताय सन्ध्या गणेशजी का इत्यादि कर्म को 99. गणनाथम आचम ሂ. अपने प्रपूजयेत्॥ पूजन करे 92. ₹. स्वम्

श्लोकार्थं—वह वक्ता प्रतिदिन संक्षेप से अपने संघ्या-वन्दन इत्यादि कर्म को सम्पन्न करके कथा की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास-पूर्वक गणेश जी का पूजन करे।

## पञ्चविंशः श्लोकः

पितृन् संतप्ये गुद्धचर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। मण्डलं च प्रकर्तव्यं तच स्थाप्यो हरिस्तथा ॥२५॥

पदच्छेद-

पितृन् संतर्थं गुद्धयार्थम् , प्रायश्चित्तम् समाचरेत् । मण्डलम् च प्रकर्तव्यम् , तत्र स्थाप्यः हरिः तथा ॥

शब्दार्थ-

 पितरों का पितृन् ६. तदनन्तर २. तर्पण करके प्रकर्तव्यस ५. निर्माण करे संतर्थ ३. शरीर शुद्धि के लिए १०. उसमें शुद्धचर्धम् प्रायश्चित्तम् ४. प्रायश्चित १२. स्थापना करे स्थाप्य: ५. करे ११. भगवान् श्री हरि की समाचरेत्। हरिः सर्वतोभद्रमण्डल का मण्डलम् 19. तथा ॥ ६. तथा

श्लोकार्थ — पितरों का तर्पण करके शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करे। तदनन्तर सर्वतोभद्रमण्डल का निर्माण करे तथा उसमें भगवान श्रीहरि की स्थापना करे।

# षड्विंशः श्लोकः

कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात्। प्रदिच्चणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्॥२६॥

पदच्छेद--

कृष्णम् उद्दिश्य मन्त्रेण, चरेत् पूजा विधिम् कमात्। प्रदक्षिण नमस्कारान्, पूजा अन्ते स्तुतिम् आचरेत्॥

शब्दार्थ--

१. भगवान् श्रीकृष्ण को **मदक्षिण** १०. प्रदक्षिणा (एवं) कृष्णम् २. ध्यान में रखकर उद्दिश्य नमस्कारान् ११. नमस्कार ३. मन्त्रों द्वारा ७. पूजा के सन्त्रेश पुजा अन्त में चरेत् ६. सम्पन्न करे (और) अन्ते ५. पूजन, क्रिया को स्तुतिम् **६.** प्रार्थना पुजा, विधिम् आचरेत्। 92. क्रम से कमात्।

श्लोकार्थ — भगवान् श्रीकृष्ण को ध्यान में रखकर मन्त्रों द्वारा क्रम से पूजन-क्रिया को सम्पन्त करे और पूजा के अन्त में प्रार्थना, प्रदक्षिणा एवम् नमस्कार करे। फा॰—२८

## सप्तविंशः श्लोकः

संसारसागरे भग्नं दीनं मां कडणानिधे। कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्॥२०॥

पदच्छेद---

संसार सागरे मग्नम् , दीवम् माम् करुणानिधे। कर्म मोद्द गृहीत अङ्गम्, माम् उद्धर भव अर्णवात्॥

शब्दार्थ--

| संसार      | ٦.  | संसार रूपी      | सोह       | 9.  | अज्ञान से  |
|------------|-----|-----------------|-----------|-----|------------|
| सागरे      | ₹.  | समुद्र में      | गृहीत     | 5.  | जकड़े हुए  |
| मग्नम्     | 8.  | डूवे हुए        | अङ्गम्    | ς.  | शरीर वाले  |
| दीनम्      | 99. | अनाथ का         | माम्      | ч.  | तथा        |
| माम्       | 90. | मुझ             | उद्धर     | 98. | उद्धार करो |
| करुणानिधे। |     | हे दया के सागर! | भव        | 97. | संसार रूपी |
| कर्म       | ₹.  | कर्म और         | अर्गवात्॥ | 93. | सागर से    |

श्लोकार्थं—हे दया के सागर! संसार रूपी समुद्र में डूवे हुए तथा कर्म और अज्ञान से जकड़े हुए शरीर वाले मुझ अनाथ का संसार रूपी सागर से उद्धार करो।

#### ऋष्टाविंशः श्लोकः

श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः। कर्तव्या विधिना प्रीत्या धृपदीपसमन्विता।।१८॥

पदच्छेद-

श्रीमद्भागवतस्य अपि, ततः पूजा प्रयत्नतः। कर्तव्या विधिना प्रीत्या, धूप दीप समन्विता॥

शब्दार्थ---

| श्रीमद्भागवतस्य | ₹. | श्रीमद्भागवत पुराण का | कर्तव्या        | 90.        | करना चाहिए    |
|-----------------|----|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| अपि             | ₹. | भी                    | विधिना          | <b>¥</b> . | विधि-विधान से |
| ततः             | ٩. | तदनन्तर               | <b>प्रीत्या</b> | €.         | प्रेमपूर्वक   |
| पूजा            | ક. | पूजन                  | धूप दीप         | ૭.         | घूप-दीप के    |
| प्रयत्नतः।      | 8. | प्रयत्नपूर्वक         | समन्विता ॥      | 5.         | साथ           |

श्लोकार्थं — तदनन्तर श्रीमद्भागवत पुराण का भी प्रयत्न-पूर्वंक विधि-विधान से प्रेम-पूर्वंक घूप-दीप के साथ पूजन करना चाहिए।

## एकोनित्रंशः रलोकः

ततस्तु श्रोफलं घृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुतिः प्रसम्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा॥२६॥

पदच्छेद-

ततः तु श्रीफलम् धृत्वा, नमस्कारम् समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्न चित्तेन, कर्तव्या केवलम् तदा ॥

ঘ্ৰুৱাৰ্থ—

११. प्रार्थना 9. उसके वाद स्तुतिः ततः त ६. तथा प्रसन्त प्रसन्न २. नारियल श्रीफलम् ६. यन से चित्तेन कर्तव्या १२. करनी चाहिये धृत्वा ३. \_चढाकर १०. केवल नमस्कारम् ४. प्रणाम केवलम् समाचरेत्। प्र. करे तदा ॥ ७. उस समय

श्लोकार्थं—उसके बाद नारियल चढ़ाकर प्रणाम करे तथा उस समय प्रसन्न मन से केवल प्रार्थना करनी चाहिये।

## त्रिंशः रलोकः

श्रीमङ्गागवताख्योऽयं प्रत्यच्चः कृष्ण एव हि। स्वीकृतोऽसि मया नाथ सुक्त्यर्थं अवसागरे॥३०॥

पदच्छेद—

श्रीमद्भागवत आख्यः अयम् , प्रत्यक्षः छुष्णः एव हि । स्वीकृतः असि मया नाथ, मुक्ति अर्थम् भव सागरे॥

शब्दार्थ--

१३. स्वीकार किये गये स्वीकृतः श्रीमद्भागवत १. श्रीमद्भागवत असि 98. नाम का आख्यः १२. मेरे द्वारा यह (पुराण) मया अयम s. हे स्वामिन् ! (आप) प्रत्यक्षः साक्षात् नाथ 8. ११. मुक्ति के निमित्त मुक्ति अर्थम् भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र का : क्रुब्लु ሂ. संसार रूपी ही (रूप है) पव €. भव सागरे॥ सागर में हि। 90. 9. अतः

श्लोकार्थं —श्रीमद्भागवत नाम का यह पुराण साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण का ही रूप है। अतः हे स्वामिन् ! आप संसार रूपी सागर में मुक्ति के निमित्त मेरे द्वारा स्वीकार किये गये हैं।

# एकत्रिंशः श्लोकः

मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया। निर्विचनेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव॥३१॥

पदच्छेद-

मनोरथः मदीयः अयम् , सफलः सर्वथा त्वया। निर्विचनेन पव कर्तव्यः, दासः अहम् तव केशव ॥

शब्दार्थ--

| भनोरथः  | 5.          | मनोकामना को | निर्विघ्नेन | 90. | विना वाधा के |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----|--------------|
| मदीयः   | ξ.          | मेरी .      | एव          | 99. | ही           |
| अयम्    | ૭.          | इस          | कर्तव्यः    | 9₹. | करें         |
| सफलः    | 97.         | सफल         | दासः        | 8.  | 1663         |
| सर्वथा  | 육.          | सब तरह से   | अहम्        | ₹.  | में          |
| त्वया । | <b>.</b> 4. | आप          | तव          | ₹.  | आपका         |
|         |             |             | केशव॥       | 9.  | हे केशव!     |

श्लोकार्थं — हे केशव ! मैं आपका दास हूँ। आप मेरी इस मनोकामना को सब तरह से बिना बाधा के ही सफल करें।

# द्वात्रिंशः श्लोकः

एवं दीनवचः प्रोच्य वसारं चाथ पूजयेत्। सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् ॥३२॥

पदच्छेद—

एवम् दीन वचः प्रोच्य, वक्तारम् च अथ पूजयेत्। सम्भूष्य वस्त्र मूषाभिः, पूजा अन्ते तम् च संस्तवेत्॥

शब्दार्थ-

| पवम्     | ٩.  | इस प्रकार         | वस्त्र        | 5.     | वस्त्रों और |
|----------|-----|-------------------|---------------|--------|-------------|
| दीन वचः  | ₹.  | दीनता से भरी वाणी | भूषाभिः       | ે દું. | आभूषणों से  |
| प्रोच्य  | ₹.  | कह कर             | पूजा          | 99.    | पूजन के     |
| वकारम्   | ኣ.  | कथावाचक की        | <b>अ</b> न्ते | 97.    | अन्त में    |
| च अथ     | 8.  | तदनन्तर           | तम्           | ٩₹.    | उनकी        |
| पुजयेत्। | ٤.  | पूजा करे          | ৰ             | 9.     | तथा (उनको)  |
| सम्मूष्य | 90. | भूषित करके        | संस्तवेत्॥    | 98.    | स्तुति करे  |

श्लोकार्थं — इस प्रकार दीनता से भरी वाणी कह कर तदनन्तर कथाषाचक की पूजा करे तथा उनको वस्त्रों और आयूषणों से भूषित करके पूजन के अन्त में उनकी स्तूति करे।

#### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

शुकरूप प्रवोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद । एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥३३॥

पदच्छेद---

युक रूप प्रवोधक, सर्व शास्त्र विशारद । पतद्कथा प्रकाशेन, मत् अज्ञानम् विनाशय ॥

शब्दार्थ--

६. श्रीमद्भागवत कथा के हे शुकदेव तुल्य! कथा शक रूप 9. ७. प्रवचन से प्रवोधन २. ज्ञान सम्पन्न ! प्रकाशेन ३. सभी शास्त्रों के सर्व शास्त्र अत पण्डित ! (आप) ६. अज्ञान को अञ्चानम् विशारद। विनाशय॥ १०. दुर करें प्तव इस

श्लोकार्थ—हे शुकदेव तुल्य! ज्ञान-सम्पन्न! सभी शास्त्रों के पण्डित! आप इस श्रीमद्भागवत कथा के प्रवचन से मेरे अज्ञान को दूर करें।

# चतुस्त्रिंशः श्लोकः

तदग्रे नियमः पश्चात्कर्तव्यः श्रेयसे सुदा । सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि ॥३४॥

पदच्छेद-

तद् अग्रे नियमः पश्चात् , कर्तव्यः श्रेयसे मुदा । सप्तरात्रम् यथाशक्त्या, धारणीयः सः पव हि ॥

शब्दार्थ-

२. उस (कथावाचक) की ५. प्रसन्नता-पूर्वक मुदा । तदु ३. साक्षी में **इ.** सात रातों तक अग्रे सप्तराजम् यथाशकत्या १०. शक्ति भर नियमः ६. व्रत धारणीयः १२. पालन करे पश्चात् 9. तदनन्तर कर्तव्यः धारण करे उसी (व्रत) का 99. **9**. सः एव कल्याण के लिए ि हि ॥ श्रेयसे 5.

श्लोकार्थ—-तदनन्तर उस कथावाचक की साक्षी में कल्याण के लिए प्रसन्तता-पूर्वक वृत घारण करे तथा सात रातों तक शक्ति भर उसी वृत का पालन करे।

## पञ्चत्रिंशः श्लोकः

वरणं पश्चविप्राणां कथाभङ्गनिष्टत्तये। कर्तव्यं तैहरेर्जाप्यं द्वावशाच्चरविद्यया॥३५॥

पदच्छेद-

वरणम् पञ्च विप्राणाम्, कथा सङ्घ निवृत्तये। कर्तव्यम् तैः हरेः जाप्यम्, द्वादशाक्षर विद्यया॥

शब्दार्थ-

कर्तव्यम् ७. करे (तथा) ६. वरण वरणम् व (ब्राह्मण) तैः ४. पाँच पञ्ज ११. भगवान् श्री हरि का हरे: विप्राणाम् ५. व्राह्मणों का 9. कथा में १२. जप करें जाप्यम् कथा वाधा के ₹. द्वादशाक्षर **द.** द्वादशाक्षर भङ्ग १०. मन्त्र से निवृत्तये। ३. निवारण के लिए विद्यया ॥

श्लोकार्थ—कथा में बाधा के निवारण के लिए पाँच ब्राह्मणों का वरण करे तथा वे ब्राह्मण द्वादशाक्षर मन्त्र से भगवान् श्री हरि का जप करें।

# षट्त्रिंशः श्लोकः

ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीतेनकारिणः। नत्वा सम्पूष्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत्॥३६॥

पदच्छेद-

ब्राह्मणान् वैष्णवान् च अन्यान्, तथा कीर्तन कारिणः। नत्वा सम्पूज्य दत्त आज्ञः, स्वयम् आसनम् आविशेत्॥

शब्दार्थं--

१. ब्राह्मणों ६. प्रणाम करके नत्वा बाह्यणान् वैष्णवों पूजन करके (और) सम्पूज्य 5. ₹. वैष्णवान् और (उनसे) आज्ञा लेकर दत्त आद्यः च १०. अपने दूसरे स्वयम् अन्यान् आसनम् 99. आसन पर 9. तथा तथा कीर्तन करने वालों को आविशेत्॥ 92. बैठे कीर्तन कारियः। ५.

भलोकार्थ—ब्राह्मणों, वैष्णवों और दूसरे कीर्तन करने वालों को प्रणाम करके तथा पूजन करके और उनसे आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठे।

#### सप्तत्रिंशः श्लोकः

लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च।

कथाचित्तः गुद्धमितः स तभेत्पत्तमु ॥३७॥

पदच्छेद---

लोक चित्त धन थागार, पुत्र चिन्ताम् व्युद्स्य च। कथा चित्तः गुद्ध मितः, सः लभेत् फलम् उत्तमम्॥

शब्दार्थ-

लोक १. संसार की कथा में कथा ३. अचल सम्पत्ति की चित्तः वित्त १०. सावधान (एवं) २. चल और ११. निर्मल धन शबः ५. घर और १२. बुद्धि वाला मतिः आगार ६. सन्तान की १३. वह (श्रोता) ं पुत्र सः चिन्ताम् ७. चिन्ता को लभेत १६. प्राप्त करता है १५. फल को छोडकर व्युदस्य फलम 5. श्रोष्ठ च। उत्तमम्॥ 98. तथा

श्लोकार्थं—संसार की, चल और अचल सम्पत्ति की तथा घर और सन्तान की चिन्ता को छोड़कर कथा में सावधान एवं निर्मल बुद्धिवाला वह श्रोता श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है।

## ऋष्टात्रिंशः श्लोकः

आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम्। वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥३८॥

पदच्छेद--

आ सुर्योदयम् आरम्य, सार्घ त्रि प्रहर अन्तकम्। वाचनीया कथा संस्यक्, धीर कण्ठम् सुघीमता॥

शब्दार्थं-

तक (तीन घण्टे का एक पहर) कहनी चाहिए षाचनीया 99. आ सुर्योदयम् ₹. सूर्योदय से 90. सप्ताह कथा कथा भली भांति प्रारम्भ करके सम्यक् आरभ्य ₹. सार्ध साढ़े घीर कंण्डम मघुर कण्ठ से 5. तीन पहर के त्रि प्रहर स्रधीमता॥ विद्वान् कथा वाचक को ሂ.

अन्तकम्। ६. अन्त

थलोकार्थ—विद्वान् कथावाचक को सूर्योदय से प्रारम्भ करके साढ़े तीन पहर के अन्त तक भली-भाँति मधुर कण्ठ से सप्ताह-कथा कहनी चाहिए।

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

कथाविरामः कर्तत्रयो मध्याह्वे घटिकाद्रयम् । तत्कथामनु कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा ॥६६॥

पदच्छेद-

कथा विरामः कर्तव्यः, मध्याहे घटिका इयम्। तद् कथाम् अनु कार्यम् चै, कीर्तनम् वैष्णवैः तदा ॥

शब्दार्थ--

कथा के कथास् कथा का कथा ૪. अन्त में ٤. विश्राम विरामः ሂ. अनु करें करे कार्यभ 98. कर्तव्यः १. दोपहर में १३. अवश्य सध्याह्रे कीर्तनम् १२. कीर्तन घटिका ३. घड़ी तक ११. वैष्णव जन वैष्णवैः द्यम् । ₹. दो (तथा) उस १०. उस समय तदा ॥ तद् 9.

श्लोकार्थं—दोपहर में दो घड़ी तक कथा का विश्राम करे तथा उस कथा के अन्त में उस समय वैष्णव जन कीर्तन अवश्य करें।

## चत्वारिंशः श्लोकः

यतमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः । हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्योकवारं कथार्थिना ॥४०॥

पदच्छेद—

मल मूत्र जयार्थम् हि, लघु आहारः सुख आवहः । हविष्य अन्नेन कर्तव्यः, हि एकवारम् कथा अर्थिना ॥

शब्दार्थ--

६. मल और मूत्र को यस मूत्र थन्नेन ·8. अन्न से १०. वश में करने के लिए कर्तव्यः जयार्थम् 9. आहार करें **5.** क्योंकि हि हि ही €. ११. थोड़ा आहार लघु याहारः एक समय पकवारम ५. सुख आबद्दः। १२. सुखदायी (होता है) 9. कथा के कथा घी में पके अर्थिना ॥ २. श्रोता और वक्ता हविष्य 3.

प्लोकार्थ—कथा के श्रोता और वक्ता घी में पके अन्त से एक समय ही आहार करें; क्योंकि मल और मूत्र को वश में करने के लिए थोड़ा आहार सुखदायी होता है।

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

उपोच्य सप्तरात्रं वै शक्तिरचेच्छृणुय।त्तदा । घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयातसुखम् ॥४१॥

पदच्छेद--

उपोष्य सप्तरात्रम् वै , शक्तिः चेत् श्रणुयात् तदा । घृत पानम् पयः पानम् , इत्वा वै श्रणुयात् सुखम् ॥

श्रव्दार्थ--

| उपोप्य      | ٧. | उपवास करके    | <u> ভূ</u> त | ς,  | (अथवा) घी का      |
|-------------|----|---------------|--------------|-----|-------------------|
| सप्तरात्रम् | 8. | सात रातों तक  | पानम्        | 8.  | सेवन              |
| वै          | ξ. | ही            | पयः पानम्    | 99. | दूध का पान        |
| शक्तिः      | ₹. | सामर्थ्य (हो) | क्रत्वा      | 92. | करके              |
| चेत्        | ٩. | यदि           | ৰী           | 90. | और                |
| न्यसुयात्   | ૭. | (कथा) सुने    | श्रुयात्     | 98. | (कथा) सुननी चाहिए |
| तदा।        | ₹. | तब            | सुखम्॥       | 93. | सुख-पूर्वक        |

श्लोकार्थ —यदि सामर्थ्य हो तब सात र।तों तक उपवास करके ही कथा सुने । अथवा घी का सेवन और दूध का पान करके सुख-पूर्वक कथा सुननी चाहिए ।

# द्विचत्वारिंशः श्लोकः

फलाहारेण वा आव्यमेकसुक्तेन वा पुनः। सुखसाध्यं अवेचत्तु कर्तव्यं अवणाय तत्॥४२॥

पदच्छेद—

फल आहारेण वा भाव्यम्, एक भुक्तेन वा पुनः। सुख साध्यम् भवेत् यद् तु, कर्तव्यम् श्रवणाय तद्॥

श्रव्दार्थ—

| फल आहारेग | ٦.         | फल खाकर          | सुख साध्यम् | 90. | सुख से करने योग्य  |
|-----------|------------|------------------|-------------|-----|--------------------|
| वा        | ٩.         | अथवा             | भवेत्       | 99. | हो                 |
| भाग्यम्   | ૭.         |                  | यद्         | દુ. | जो                 |
| एक        | <b>L</b> . | (दिन में) एक बार |             | ۲,  | इस प्रकार          |
| भुक्तेन   | ξ.         | भोजन करके        | कर्तव्यम्   | 98. | करना चाहिये        |
| वा        | ₹.         | या               | श्रवणाय     | 97. | (कथा) सुनने के लिए |
| पुनः।     | 8.         | फिर              | तद् ॥       | 93. | उसे                |

श्लोकार्थ--अथवा फल खाकर या फिर दिन में एकबार भोजन करके रहे। इस प्रकार जो सुख से करने योग्य हो; कथा सुनने के लिए उसे करना चाहिए।

फा०-रि

### त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्।
नोपवासो वरः प्रो कथाविष्ठकरो यदि॥४३॥

पदच्छेद--

भोजनम् तु वरम् मन्ये, कथा श्रवण कारकम्।
न उपवासः घरः प्रोक्तः, कथा विद्यकरः यदि ॥

शब्दार्थ--

भोजन करना १३. नहीं भोजनम् ল 앟. ٧. भी ११. त्रत उपवासः तु. १२. उचित ६. उचित वरम् वरः १४. कहा गया है ७ माना गया है प्रोक्तः सन्ये क्या में १. भागवत कथा कथा कथा २. सुनने में विद्यकरः १०. बाधक श्रवग ३. सहायक होने पर यदि ॥ जिल्ल् कारकम्।

श्लोकार्थ--भागवत कथा सुनने में सहायक होने पर भोजन करना भी उचित माना गया है, किन्तु कथा में बाघक ब्रत उचित नहीं कहा गया है।

# चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

सप्ताहब्रतिनां पुंसां नियमाञ्कृणु नारद । विष्णुदीचाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥४४॥

पदच्छेद--

सप्ताइ वितिनाम् पुंसाम्, नियमान् ऋणु नारद। विष्णु दीक्षा विद्वीनानाम्, न अधिकारः कथा श्रवे॥

शब्दार्थ--

७. भगवानु विष्णु की २. भागवत-सप्ताह का विष्णु सप्ताह व्रत लेने वाले . ५. दीक्षा से व्रतिनाम् ₹. दीक्षा ४. मनुष्यों के विद्वीनानाम् ६. रहित जनों का पंसाम् ५. नियम १२. नहीं (है) नियमान ११. अधिकार €. सुनें अधिकारः श्र्य १. हे नारद जी ! (आप) कथा अवे॥ १०. कथा सुनने में नारद।

मलीकार्थ--हे नारद जी! आप श्रीमद्भागवत-सप्ताह का व्रत लेने वाले मनुष्यों के नियम सुनें। भगवान विष्णु की दीक्षा से रहित जनों का कथा सुनने में अधिकार नहीं है।

## पञ्चचत्वारिंशः रत्नोकः

ब्रह्मचर्यमधःसुप्तिः पत्रावत्यां च भोजनम् । कथासमाप्ती सुर्कि च कुर्याक्षित्यं कथावती ॥४५॥

पदच्छेद--

ब्रह्मचर्यम् अधः सुप्तिः, पत्रावल्याम् च भोजनम् । कथा समाप्तौ भुक्तिम् च, कुर्यात् नित्यम् कथावती ॥

शब्दार्थ---

कथा समाप्ती ५. कथा का विश्राम होने पर **ब्रह्म चर्यम** २. ब्रह्मचर्य ३. भूमि पर भुकिम् 5. आहार-प्रहण अघ: ख्रिप्तः शयन १०. इनका पत्तल में कुर्यात् 92. पालन करे पत्रावल्याम् और 99. प्रतिदिन नित्यम् ভা 9. भोजनम्। कथा का व्रत लेनेवाले व्यास और श्रोता भोजन ξ. कथावती ॥ 9.

श्लोकार्थ — कथा का वृत लेने वाले व्यास और श्रोता ब्रह्मचर्य, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और कथा का विश्राम होने पर आहार-ग्रहण; इनका प्रतिदिन पालन करे।

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्नं तथैब च। भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथावती ॥४९॥

पदच्छेद--

द्विद्तम् मधु तैलम् च, गरिष्ठ अन्नम् तथैव च। भाव दुष्ठम् पर्युषितम्, जद्यात् नित्यम् कथा वती॥

शब्दार्थ---

तथैव

द्विदलम् 90. तथा च। **३.** दाल भाव दुष्टम् ६. भावों से दूषित ४. शहद मधु ११. बासी भोजन का तैलम् पर्यषितम् ¥. तेल १२. सेवन नहीं करना चाहिए जह्यात् और 19. प्रतिदिन गरिष्ठ अन्नम् ₹. €. गरिष्ठ अन्न नित्यम

उसी प्रकार

श्लोकार्थ — कथा का व्रत लेने वाले को प्रतिदिन दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ-अन्न और उसी प्रकार भावों से दूषित तथा बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिये।

फथा बती ॥ १.

कथा का व्रतं लेने वाले को

#### सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च। दम्भं मोहं तथा होषं दूरपेच्च कथावती ॥४७॥

पदच्छेद-

कामम् कोधम् मदम् मानम्, मत्सरम् लोभम् एव च । दम्मम् मोहम् तथा हेपम्, दृरयेत् च कथा वती ॥

| शब्दार्थ— |     |              |              |     |                |
|-----------|-----|--------------|--------------|-----|----------------|
| कामम्     | છ.  | काम          | दस्भम्       | 97. | अहंकार         |
| कोधम्     | ሂ.  | क्रोध        | मोहम्        | ٩٦. | ममता           |
| मदम्      | ξ.  | घमण्ड        | तथा          | 39. | तथा            |
| मानम्     | 9.  | सम्मान       | <b>हेषम्</b> | 9ሂ. | वैर भाव को     |
| मत्सरम्   | ਙ.  | ईर्ष्या      | दूरयेत्      | १६. | दूर रखे        |
| लोभम्     | 90. | लालच को      | च            | 98. | और             |
| पव        | ₹.  | निश्चयपूर्वक | कथा          | ٩.  | सप्ताह-कया का  |
| च।        | £.  | और           | त्रती ॥      | ٦.  | व्रत लेने वाला |

श्लोकार्थं—सप्ताह-कथा का व्रत लेने वाला निश्चय-पूर्वक काम, क्रोध, घमण्ड, सम्मान, ईर्ध्या और लालच को तथा अहंकार, ममता और वैर भाव को दूर रखे।

### ऋष्टचत्वारिंशः श्लोकः

वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतिनां तथा। स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेचः कथावृती ॥४८॥

पदच्छेद--

वेद वैष्णव विप्राणाम् , गुरु गो व्रतिनाम् तथा । स्त्री राज महताम् निन्दाम् , वर्जयेत् यः कथावती ॥

शब्दार्थ—

| वेद       | ₹.  | वेद-शास्त्र        | स्त्री   | 90, | स्त्री                   |
|-----------|-----|--------------------|----------|-----|--------------------------|
| वैष्णव    | 8.  | विष्णु-भक्त        | राज      | 99. | राजा और                  |
| विशाणाम्  | ሂ.  | ब्राह्मण           | महताम्   | 92. | महान् लोगों की           |
| गुरु      | ₹.  | गुरु               | निन्दाम् | 93. | निन्दा करना              |
| गो        |     | गऊ और              | वर्जयेत् | 98. | छोड़ दे                  |
| व्रतिनाम् | 5.  | व्रत करने वालों की | यः       | ٩.  | जिसने                    |
| तथा।      | દે. | तथा                | कथावती ॥ | ٦.  | कथा का व्रत लिया है (वह) |

श्लोकार्थ—जिसने कथा का व्रत लिया है, वह वेद-शास्त्र, विष्णु-भक्त, ब्राह्मण, गुरु, गऊ और व्रत करने वालों की तथा स्त्री, राजा और महान् लोगों की निन्दा करना छोड दे।

# एकोनपञ्चाशः श्लोकः

रजस्वलान्त्यजङ्गेच्छ्पतितबात्यकैस्तदा । द्विजद्विड्येदबाखेश्च न यदेचः कथावती ॥४६॥

पदच्छेद---

रजस्वला अन्त्यज स्लेच्छ, पतित वात्यकैः तदा। द्विज द्विप् वेदवाह्यैः च, न वदेत् यः कथावती॥

शब्दार्थ--

मासिक धर्म से युक्त स्त्री वेद ११. वेद रजस्वला 8. १२. वहिण्कृत शूद्रादि के साथ वाह्यै: ¥. चाण्डाल अन्त्यज १०. और म्लेच्छ स्लेच्छ पतित ७. पापी १३. नहीं न वात्यकेः १४. वार्तालाप करे पर्म से भ्रष्ट वदेत् ३. उस समय तदा। 9. यः द्विज द्विप द्री. ब्राह्मण-द्रोही कथावती॥ २. कथावती (है वह)

श्लोकार्थ—जो कथावृती है; वह उस समय मासिक धर्म से युक्त स्त्री, चाण्डाल, म्लेच्छ, पापी, धर्म से भ्रष्ट, व्राह्मण-द्रोही और वेद-वहिष्कृत गुद्रादि के साथ वार्तालाप नहीं करे।

## पञ्चाशः श्लोकः

सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा। उदारमानसं तहदेवं कुर्यात्कथावती ॥५०॥

पदच्छेद---

सत्यम् शौचम् दयाम् मौनम्, आर्जवम् विनयम् तथा। उदार मानसम् तद्वत्, एवम् कुर्यात् कथावती ॥

शब्दार्थ-

सत्यम् उदार 97. उदारता का ₹. सत्य-भाषण शौचम् मन की पवित्रता 99. 8. मानसम् उसी प्रकार 90. दयाम् तद्वत् ٧. करुणा मीनम् भी ξ. मौन 93. पवम् बर्ताव करना चाहिए आर्जवम् कुर्यात् 98. 9. सरलता विनयम 9. कथा का 5. नम्रता कथा वती॥ २. वृत करने वाले को तथा। तथा

श्लोकार्थ — कथा का वृत करने वाले को सत्य-भाषण, पवित्रता, करुणा, मौन, सरलता, नम्रता तथा उसी प्रकार मन की उदारता का भी बर्ताव करना चाहिए।

#### एकपञ्चायाः श्लोकः

दरिद्रश्च च्यी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान्। अनपत्यो मोचकामः शृणुयाच्य कथामिमाम् ॥५१॥

पदच्छेद-

दरिद्रः च क्षयी रोगी, निर्भाग्यः पाप कर्मणान् । अनवत्यः मोक्ष कामः, श्रृशुयात् च कथाम् इमाम् ॥

शब्दार्थ-

| दिखः       | ٩.         | निर्धन         | अनपस्यः  | 5.  | सन्तान हीन       |
|------------|------------|----------------|----------|-----|------------------|
| च          | ሂ.         | और '           | मोख      | 90. | मुक्ति का        |
| क्षयी      | ٦.         | निर्बल         | कामः     | 99. | इच्छुक (व्यक्ति) |
| रोगी       | ₹.         | रोगी           | श्युयात् | 98. | सुने             |
| निर्भाग्य: | 8.         | भाग्यहीन       | ঘ        | ક.  | तथा              |
| पाप        | €.         | पाप            | कथाम्    | 93. | कथा को           |
| कर्मचान्।  | <b>૭</b> . | कर्म करने वाला | इसाम्॥   | 97. | इस               |

श्लोकार्थं - निधंन, निबंस, रोगी, भाग्यहीम और पाप कर्म करनेवाला, सन्तान-हीन तथा मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति इस कथा को सुने ।

### द्विपञ्चाशः श्लोकः

अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च खुतार्भका। स्रवद्गर्भा च या नारी तया आव्या प्रयत्नतः ॥५२॥

पदच्छेद--

अपुष्पा काकचन्ध्या च, चन्ध्या या च सृत अर्थका। स्रवंद् गर्भा च या नारी, तया श्राव्या प्रथतनतः॥

शब्दार्थ-

| अवुष्पा    | ٦.         | रजोदर्शन से हीन (हो या)           | स्रवद्     | १३. गिर जाता हो                 |
|------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| काकवन्ध्या | ₹.         | जिसके एक ही सन्तान होकर एह गयी हो | गर्भा      | १२. गर्भ                        |
| च          | 8.         | और (जो)                           | ৰ          | देः अथवा                        |
| चन्ध्या    | <b>X</b> . | बाँझ (हो)                         | या         | १०. जिस                         |
| या         |            | जो (नारी)                         | नारी       | ११. नारी का                     |
| च          | ₹.         | तथा (जिसको)                       | तया        | १४. उसे                         |
| मृत        | 5.         | मर जाती हो                        |            | १६. (सप्ताह की कथा) सुननी चाहिए |
| अर्भका।    | 9.         | सन्तान होकर                       | प्रयत्नतः। | । १५. प्रयत्न-पूर्वक (मागवत)    |

क्लोकाथँ—जो नारी रजोदर्शन से हीन हो या जिसके एक ही सन्तान होकर रह गयी हो और जो बाँझ हो तथा जिसकी सन्तान होकर मर जाती हो अथवा जिस नारी का गभै गिर जाता हो; उसे प्रयत्न-पूर्वक भागवत सप्ताह की कथा सुननी चाहिए।

### त्रिपञ्चाशः श्लोकः

एतेषु विधिना आवे तदच्यतरं अवेत्। अत्युक्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफ्लप्रदा ॥५३॥

पदच्छेद---

पतेषु विधिना श्राचे, तब् अक्षयतरम् भवेत्। अति उत्तमा कथा दिव्या, कोटि यज्ञ फल प्रदा॥

शब्दार्थ---

पतेषु 9. इन लोगों को यति उत्तमा द. अत्यन्त श्रेष्ठ ७. श्रीमद्भागवत की कथा विधिना विधि-पूर्वक ₹. कथा ६. अलीकिक (और) श्रावे (कथा) स्नाने पर दिव्या कोदि १०. करोडों उसका (फल) तह 8. यजों के 99. अक्षयतरम् अक्षय यञ्च ¥. फल को देने वाली है भवेत्। होता है (इस प्रकार) 97. फल प्रदा॥

श्लोकार्थ-इन लोगों को विध-पूर्वक कथा सुनाने पर उसका फल अक्षय होता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा अत्यन्त श्रेष्ठ, अलौकिक और करोड़ों यज्ञों के फल को देनेवाली है।

# चतुःपञ्चाशः श्कोकः

एवं कृत्वा व्रतविधिष्ठयापनमथाचरेत्। जन्माष्टमीव्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्चिभिः॥५४॥

पदच्छेद---

एवम् कृत्वा वृत विधिम् , उद्यापनम् अथ आचरेत्। जन्माष्टमी वृतम् इव, कर्तव्यम् फल काङ्धिभिः॥

शब्दार्थ--

जन्माष्ट्रमी जन्माष्टमी पचम १. इस प्रकार १०. व्रत के ३. करके वतम् मध्या . वत विधिम् २. कथा के व्रत और विधान को इब ११. समान (उद्यापन) कर्तव्यम उद्यापनम् . १२. करना चाहिए ५. उद्यापन फल की अथ 8. तदनन्तर 9. फल आचरेत्। काङिधिभिः ॥ ५. इच्छा रखने वालों की करे

श्लोकार्थ-इस प्रकार कथा के व्रत और विधान को करके तदनन्तर उद्यापेन करे। फल की इच्छा रखने वालों को जन्माष्टमी व्रत के समान उद्यापन करना चाहिये।

#### पञ्चपञ्चाशः श्लोकः

अर्किचनेषु भक्तेषु प्रायो नोचापनाग्रहः। अवरोनैव पूनास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः १५५॥

पदच्छेद-

अकिंचनेषु भक्तेषु, प्रायः न उद्यापन आग्रहः। श्रवणेन एव पूताः ते, निष्कामाः वैष्णुवाः यतः॥

शब्दार्थ—

१. निर्धन 92. ही अकिंचनेषु एव २. भक्तों के लिये १३. पवित्र (हो जाते हैं) भक्तेषु पुताः ٤. ५. प्राय: प्रायः 5. कामनाओं से रहित ६. नहीं (है) निष्कामाः न १०. विष्ण के भक्त ३. उद्यापन को वैष्णवाः उद्यापन वयोंकि यतः ॥ G. आग्रहः। ४. आवश्यकता (कथा) सुनने से श्रवणे न 99.

श्लोकार्थ — निर्धन भक्तों के लिये उद्यापन की आवश्यकता प्रायः नहीं है, क्योंकि कामनाओं से रहित वे विष्णु के भक्त कथा सुनने से ही पवित्र हो जाते हैं।

# षट्पञ्चाशः श्लोकः

एवं नगाहयज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृश्विस्तदा।
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिश्वक्षितः॥५६॥

पदच्छेद--

प्रम् नगाह यज्ञे अस्मिन्, समाप्ते श्रोतृभिः तदा। पुस्तकस्य च वक्तुः च, पूजा कार्या अतिभक्तितः॥

शब्दार्थ-श्रीमद्भागवत महापुराण की १. इस प्रकार पुस्तकस्य एवम् ६. और श्रोमद्भागवत सप्ताह कथा नगाह च यज के १०. कथावाचक की यञ्चे वक्तुः 8. भी 99. अस्मिन् ₹. इस च समाप्त हो जाने पर १३. पूजा पूजा समाप्ते करनी चाहिये श्रोताओं के द्वारा कार्या 98. श्रोतृभिः 9. अतिभक्तितः॥ १२. अत्यन्त भक्तिभाव से उस समय तदा।

श्लोका प्रं—इस प्रकार इस श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा यज के समाप्त हो जाने पर उस समय श्रोताओं के द्वारा श्रीमद्भागवत महापुराण की और कथावाचक की भी अत्यन्त भक्ति-भाव से पूजा करनी चाहिये।

#### सप्तपञ्चाशः श्लोकः

प्रसादतुलसीमाला ओत्य्यश्चाथ दीयताम् 1 सृदङ्कतालललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः ॥५७॥

पदच्छेद-

प्रसाद तुलसी माला, श्रोत्भ्यः च अथ दीयताम् । मृदङ्क ताल लिलतम्, कर्तव्यम् कीर्तनम् ततः ॥

श्रव्दार्थ--

द. मृदंग के प्रसाद ३. प्रसाद खदङ्ग तुलसी ं ४. तुलसीदल ताल पर ताल 90. ६. मालायें त्त्र लित म् 99. मधुर माला २. श्रोताओं में कर्तव्यम् १३. करना चाहिए श्रोत्रथः ५. और कीर्तनम् कीर्तन 97. च तदनन्तर उसके वाद 9. 5. अथ ततः॥ वितरित करनी चाहिए दीयताम्। ७.

श्लोकार्थ- तदनन्तर श्रोताओं में प्रसाद, तुलसी दल और मालायें वितरित करनी चाहिये। उसके बाद मृदङ्ग के ताल पर मधुर कीर्तन करना चाहिये।

#### ग्रष्टपञ्चाशः श्लोकः

जयशब्दं नभः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्। विषेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् ॥५=॥

पदच्छेद-

जय शब्दम् नमः शब्दम्, शङ्ख शब्दम् च कारयेत्। विषेभ्यः याचकेभ्यः च, वित्तम् अन्नम् च दीयताम् ॥

शब्दार्थ---

जय शब्दस् 9. (उस समय) जय-जयकार घोष याचकेभ्यः भिक्षुकों को 5. नमस्कार की ध्वनि और नमः शब्दम् 19. गंखनाद वित्तम शङ्ख शब्दम् 8. 2. घन और च ११. अन्त का ₹. अन्नम् कारयेत्। करना चाहिये ሂ. 90. तथा विप्रेम्यः बाह्मणों को दीयताम् ॥ 92. दान करना चाहिये

ख्लोकार्थं — उस समय जय-जयकार घोष, नमस्कार की ध्विन और शंख-नाद करना चाहिये। ब्राह्मणों को और भिक्षुकों को धन तथा अन्न का दान करना चाहिये।

फा०—३०

## एकोनषष्टितमः श्लोकः

विरक्तरचेद्भवेच्छ्रोता गीता वाच्या परेऽहनि । गृहस्थरचेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये ॥५६॥

पदच्छेद-

विरक्तः चेत् भवेत् श्रोताः गीता वाच्या परे अहिन । गृहस्थः चेत् तदा होमः, कर्तव्यः कर्म शान्तये॥

शब्दार्थ-

गृहस्थ हो वैरागी गृहस्थः 90. विरक्तः 3. यदि (सुनने वाला) यदि 5. चेत् 9. चेत् ४. होवे (तब) 99. भवेत् तदा तव होमः श्रोता २. सूनने वाला १४. हवन १५. करे ७. श्रीमद्भगवद् गीता का कर्तस्यः गीता १२. यज कर्म की पाठ करे (तथा) कर्भ वाच्या १३. सांगता के लिये परे ٧. दूसरे शान्तये॥ अहिन । दिन €.

श्लोकार्थं — यदि सुनने वाला वैरागी होवे तब दूसरे दिन श्रीमद्भगवद् गीता का पाठ करे तथा यदि सुनने वाला गृहस्थ हो तब यज्ञ-कर्म की सांगता के लिए हवन करे।

### षष्टितमः श्लोकः

प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशसस्य च। पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् ॥६०॥

पदच्छेद—

प्रतिश्लोकम् तु जुहुयात् , विधिना दशमस्य च। पायसम् मधु सपिः च, तिल अन्न आदिक संयुतम् ॥

शब्दार्थ-

३. प्रत्येक श्लोक के द्वारा प्रतिश्लोकम् खीर का पायसम् १. तथा इ. शहद का मधु तु सर्पिः १०. घीका १२. हवन करना चाहिये जुहुयात् ११. विधि-पूर्वक विधिना ६. एवम् च दशम स्कन्ध के ४. तिल एवं अन्न ₹. तिल अन्न दशमस्य आदिक संयुतम् ॥ ५. इत्यादि से मिश्रित और च।

श्लोकार्थ—तथा दशम स्कन्ध के प्रत्येक श्लोक के द्वारा तिल एवं अन्न इत्यादि से मिश्रित खीर का और शहद का एवं घी का विधिपूर्वक हवन करना चाहिए।

#### एकषष्टितमः श्लोकः

अथवा हवनं कुर्याद्गायत्र्या सुसमाहिनः।

तन्मयत्वातपुराणस्य परमस्य च तत्वतः ॥६१॥

पदच्छेद-

थथवा हवनम् कुर्यात् , गायत्रया खुसमाहितः । तन्मयत्वात् पुराणस्य, परमस्य च तस्वतः ॥

शब्दार्थ-

६. गायत्रीरूप है, अतः अथवा १. अथवा तन्मयत्वात् £. होम हचनम् पुराग्रस्य ५. पुराण १०. करना चाहिये क्यात परमस्य महा गायत्री मनत्र से 5. गायत्रया यह ७. शान्तचित्त होकर २. परमार्थ द्ष्टि से ख्समाहितः। तच्वतः॥

श्लोकार्थ-अथवा परमार्थं दृष्टि से यह महापुराण गायत्री रूप है, अतः शान्तचित्त होकर गायत्री सन्त्र से होम करना चाहिये।

#### द्विषष्टितमः श्लोकः

होमाशकौ बुधो हौम्यं दचात्तत्फलसिद्धये। नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः॥६२॥

पदच्छेद—

होम अशको बुधः होम्यम्, द्यात् तद् फल सिद्धये। नाना छिद्र निरोधार्थम्, न्यूनता अधिकता अनयोः॥

शब्दार्थ-

9. हवन करने में होम ६. प्राप्ति के लिये (तथा) सिद्धये। १०. अनेकों अशक्ती असमर्थ होने पर नाना ११. दोषों के ३. बुद्धिमान् (श्रोता) को छिद्र बुधः निरोधार्थम् १३. हवन सामग्री का १२. निवारण के लिये हीम्यम् दान कर देना चाहिये न्युनता ७. कमी और 98. द्यात् अधिकता ۲. वेसी उस (हवन) के तद् 8. पुण्य की अनयोः ॥ इन दोनों में फल

श्लोकार्थ ह्वन करने में असमर्थ होने पर बुद्धिमान् श्रोता को उस हवन के पुण्य की प्राप्ति के लिये तथा कमी और बेसी इन दोनों में अनेकों दोषों के निवारण के लिये हवन सामग्री का दान कर देना चाहिये।

#### त्रिषष्टितमः श्लोकः

दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकम्। तेन स्यात्सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः ॥६३॥

पदच्छेद-

दोषयोः प्रशामार्थम् च, पठेत् नाम सहस्रकम् । तेन स्यात् सफलम् सर्वम् , न अस्ति अस्मात् अधिकम् यतः ॥

शब्दार्थ--

२. (इन) दोनों दोषों की १०. होंगे दोषयोः स्यात् प्रशमार्घम ३. शन्ति के लिये **£**. सफल सफलम् सारे कार्य १. तथा सर्वम् 5. च ६, पाठ करे न अस्ति १४. नहीं है पठेत १२. इस (सहस्र नाम) से अस्मात् अधिकम् नाम ५. नाम का १३. बढ़कर (कुछ भी) सहस्रकम्। ४. विष्णु सहस्र क्योंकि तेन 99. यतः ॥

श्लोकार्थ — तथा इन दोनों दोषों की शान्ति के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे। उससे सारे कार्य सफल होंगे, क्योंकि इस सहस्र नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है।

# चतुष्षिटतमः श्लोकः

द्वादश ब्राह्मणान् पश्चाद्भोजयेन्मधुपायसैः। दयात्सुवर्णं धेनुं च ब्रतपूर्णत्वहेतवे॥६४॥

पदच्छेद—

द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात्ं, भोजयेत् मधु पायसैः। द्यात् सुवर्णम् धेनुम् च, वत पूर्णस्व हेतवे॥

शब्दार्थ--

दान करना चाहिये द्वादश २. बारह 92. दचात् ३. ब्राह्मणों को ब्राह्मणान् सुवर्णम् सोना દ્ધ. १. उसके बाद पश्चास् धेनुम् 99. गाय का ६. भोजन कराना चाहिये (तथा) च भोजयेव और 90. ५. मीठा सप्ताह व्रत की पूर्णता के वत पूर्णत्व **७**. मधु . पायसैः । खीर से निमित्त हेतवे ॥ 5.

श्लोकार्थ— उसके बाद बारह ब्राह्मणों को खीर से मीठा भोजन कराना चाहिये तथा सप्ताह-व्रत की पूर्णता के निमित्त सोना और गाय का दान करना चाहिये।

#### पञ्चषच्टितमः श्लोकः

शक्ती पलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च। तत्रास्य पुरतकं स्थाप्यं लिखितं ललिताच्चरम् ॥६५॥

पदच्छेद-

शक्ती पल त्रय सितम्, स्वर्ण सिहम् विधाय तत्र अस्य पुस्तकम् स्थाप्यम् , लिखितम् ललित अक्षरम्॥

शब्दार्थ---

शकौ सामर्थ्य होने पर ७. उस पर রেগ ११. इस (महापुराण) की २. तीन तोले अस्य पल त्रय पुस्तकम् १२. पुस्तक को मितम् ३. भर का सोने का सिहासन १३. रखकर (पूजन करे) स्वर्ण सिंहम् स्थाप्यम् 8. १०. लिखी हुई लिखितम् विधाय बनवाकर ሂ. ललित ६. और सुन्दर च। अक्षरों में अक्षरम्॥ દુ.

श्लोकार्थ-सामर्थ्य होने पर तीन तोले भर का सोने का सिंहासन बनवाकर और उस पर सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई इस महापुराण की पुस्तक को रखकर पूजन करे।

# ष्ट्षष्टितमः श्लोकः

सम्प्रयाबाहनाचैस्तदुपचारैः सद्विणम्। वस्त्रभूषणगन्धाचैः पूजिताय यतात्मने ॥६६॥

पदच्छेद---

सम्पूज्य आवाहन आद्यैः तद्, उपचारैः सदक्षिणम्।

वस्त्र भूषण गन्ध आदौः, पूजिताय यत आत्मने॥

शब्दार्थ---

६. पूजन करके (उसे) सम्पूज्य ७. वस्त्र वस्त्र आवाहन ४. आवाहन भूषण जाभूषण आद्यै: ५. इत्यादि विधानों से ६. चन्दन गन्ध आद्यैः १०. इत्यादि के द्वारा १. उस (ग्रन्थ) का तद् पूजिताय ११. पूजित (एवं)

उपचारै: २. सभी सामग्रियों से सद्धिणम्। ₹. दक्षिणा के साथ

यत आत्मने॥ १२. जितेन्द्रिय (आचार्य) को (देवे)

श्लोकार्थ--उस ग्रन्थ का सभी सामग्रियों से दक्षिणा के साथ आवाहन इत्यादि विधानों से पूजन करके उसे वस्त्र, आभूषण, चन्दन इत्यादि के द्वारा पूजित एवं जितेन्द्रिय आचार्य को देवे।

#### सप्तषष्टितमः श्लोकः

आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तः स्याद्भवबन्धनैः । एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवार्णे ॥६७॥

पदच्छेद--

आचार्याय सुधीः दत्वा, मुक्तः स्यात् अव बन्धनैः। एवम् कृते विधाने च, सर्व पाप निवारणे॥

शब्दार्थ-

२. आचार्य को आचार्याय १०. इस प्वम् १२. करने पर (पूरा फल मिलता है) सुधीः वृद्धिमान् (श्रोता इसे) कृते ३. देकर विधाने ११. अनुष्ठान को द्रवा ७. तथा ५. छूट मुक्तः सभी पापों के ६. जाता है सर्व पाप स्यात् संसार के जाल से भव बन्धनैः। निवार्णे॥ ६. निवारक

श्लोकार्थ--बुद्धमान् श्रोता इसे आचार्य को देकर संसार के जाल से छूट जाता है तथा सभी पापों के निवारक इस अनुष्ठान को करने पर पूरा फल मिलता है।

### ऋष्टषष्टितमः श्लोकः

फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम्। धर्मकामार्थमोत्ताणां साधनं स्यान संशयः॥६८॥

पदच्छेद--

फलदम् स्यात् पुराणम् तु, श्रीमद्भागवतम् ग्रमम्। धर्मकाम अर्थ मोक्षाणाम्, साधनम् स्यात् न संशयः॥

शब्दार्थ--

५. फल देने वाला धर्म काम ७. (यह) धर्म काम फलदम् ६. होगा अर्थ मोक्षाणाम् अर्थ और मोक्ष का 5. स्यात् ४. महापुराण साधनम् **इ.**ं साधन पुराणम् १. इस प्रकार १०. है (इसमें) स्यात् ३. श्रीमद्भागवत नहीं है 97. श्रीमद्भागतम् २. मंगलमय संशयः ॥ 99. संदेह शुभम्।

क्लोकार्थ—इस प्रकार मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण फल देने वाला होगा। यह धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष का साधन है, इसमें संदेह नहीं है।

## एकोनसप्ततितमः श्लोकः

कुमारा ऊचु:-- इति ते कथितं सर्वं किं भूयः ओतुमिच्छुसि । श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्ती करे स्थिते ॥६९॥

पदच्छेद--

इति ते कथितम् सर्वम्, किम् भूयः श्रोतुम् इच्छसि । श्रीमद्भागवतेन पव, भुक्ति मुक्ती करे स्थिते।।

शव्दार्थ-

इति इच्छसि। 9. इस प्रकार चाहते हो ते २. तुमसे श्रीमञ्जागवतेन दे श्रीमञ्जागवत मे कथितम् ४. कह दिया गया 90. ही एव सर्वम् भुक्ति ३. सव कुछ 99. भोग और किस् ६. क्या मुक्ती 92. मोक्ष १३. हाथ में (अब) और करे भूयः **X.** थ्रोतुम् स्थिते॥ सुनना १४. विद्यमान रहते हैं 9.

श्लोकार्थ-इस प्रकार तुमते सब कुछ कह दिया गया, अब और क्या मुनना चाहते हो ? श्रीमद्भागवत से ही भोग और मोक्ष हाथ में विद्यमान रहते हैं।

## सप्ततितमः श्लोकः

सूत उवाच- इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवनीं कथाम्।

सर्वपापहरां पुण्यां सुक्तिमुक्तिपदायिनीम् ॥७०॥

पदच्छेद--

इति उक्तवा ते महात्मानः, प्रोच्छः भागवतीम् कथाम्। सर्व पाप हराम् पुण्याम्, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम्॥

शब्दार्थ--

इति ३. ऐसा सर्व ५. सभी ६. दोषों को उक्तवा कहकर 8. पाप ७. दूर करने वाली ते 9. उन हराम् महात्मानः २. सनकादि कुमारों ने ८. पवित्र (तथा) पुण्याम् प्रोचुः 98. कही भुक्ति દુ. भोग और श्रीमद्भागवत की भागवतीम् मुक्ति 97. 90. मोक्ष को १1. देने वाली प्रदायिनीम् ॥ कथाम्। 93. कथा

श्लोकार्थ--- उन सनकादि कुमारों ने ऐसा कहकर सभी दोषों को दूर करने वाली, पवित्र तथा भोग और मोक्ष को देने वाली श्रीमद्भागवत की कथा कही।

## एकसप्ततितमः श्लोकः

श्रुण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्। यथाविधि ततो देवं तुष्हुबुः पुरुषोत्तमम्॥७१॥

पदच्छेद--

श्रुण्वताम् सर्वे भूतानाय्, सप्ताह्म् नियत आत्मनाम् । यथाविधि ततः देवम्, तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् ॥

शब्दार्थ--

७. विधिपूर्वक ५. मुनते रहने पर यथाविधि श्रुण्वताम् ६. उस समय (कुमारों ने) सर्व सभी ततः ३. प्रागियों के द्वारा द. भगवान् की भूतानाम् देवस् १०. स्तुति की सप्ताह-कथा सप्ताहम् तुष्टुचुः ૪. पूरुषोत्तम नियत आत्मनाम् । १. जितेन्द्रिय पुरुषोत्तमम्॥

श्लोकार्थ--जितेन्द्रिय सभी प्राणियों के द्वारा सप्ताह-कथा सुनते रहने पर उस समय कुमारों ने विधि-पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान को स्तुति की।

## द्विसप्ततितमः श्लोकः

तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा । तारुण्यं परमं चाभृत्सर्वभृतमनोहरम् ॥७२॥

पदच्छेद—

तद् अन्ते ज्ञान वैराग्य, भक्तीनाम् पुष्टता परा। तारुण्यम् परमम् च अभूत्, सर्व भूत मनोहरम्॥

शब्दार्थ—

१०. सर्वोत्तम स्तुति के पश्चात् तद् अन्ते 9. परमम् ज्ञान, वैराग्य और और ज्ञान वैराग्य €. 7. च भक्तीनाम् भक्ति में अभृत् १२. आ गया शक्ति सर्व सभी पुष्टता ሂ. अलोकिक प्राणियों के 5. भृत परा । नव योवन मन को लुभानेवाला मनोहरम्॥ 99. દ્દ. तारुण्यम्

क्लोकार्थ--स्तुति के पश्चात् ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में अलीकिक शक्ति और सभी प्राणियों के यन को लुभाने वाला सर्वोत्तम नव यौवन आ गया।

## त्रिसप्ततितमः श्लोकः

नारदश्च कृनार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे।

प्रवाहीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसम्भृतः ॥७३॥

पदच्छेद--

नारदः च कृतार्थः अभृत् , सिद्धे स्वीये मनोरथे। पुलकीकृत सर्व अङ्गः, परम आनन्द सम्भृतः॥

शब्दार्थ-

२. मनोरथ के मनोरथे। देवर्षि नारद चारदः 잏. ६. रोमांचित पुलकीकृत चा 90. तथा ५. सारे शरीर में कतार्थः सर्व अङ्गः 99. धन्य १२. हो गये ७. महाच् अभूत् परम आनन्द से सिद्धे सफल होने से ₹. आनन्द इ. परिपूर्ण स्वीये अपने सम्भृतः॥ 9.

श्लोकार्थ-अपने मनोरथ के सफल होने से देविष नारद सारे शरीर में रोमांचित, महान् आनन्द से परि-पूर्ण तथा धन्य हो गये।

# चतुस्सप्ततितमः श्लोकः

एवं कथां समाकण्यं नारदो भगवत्प्रियः। प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जिलः ॥७४॥

पदच्छेद-

पवम् कथाम् समाकर्ण, नारदः भगवत् प्रियः। प्रेम गद्गद्या वाचा, तान् उवाच कृत अञ्जलिः ॥

शब्दार्थ---

गद्गद पवम गव्गदया 8. इस प्रकार ક. (श्रीमद्भागवत की) कथा को वाणी में वाचा 90. कथाम ٤. समाकर्ण्य उन (सनकादिकों) से सुनकर **9**. तान् देवर्षि नारद 93. बोले नारदः ₹. उवाच भगवत भगवान् के कृत 92. जोड़कर प्रियः। प्रेमी अञ्जलिः ॥ ₹. 99. हाथ स्नेह के कारण प्रम

श्लोकार्थ-भगवान् के प्रेमी देवार्ष नाएद इस प्रकार श्रीमद्भागवत-सप्ताह की कथा की सुनकर उन सनकादिकों से स्नेह के कारण गद्गद वाणी में होथ जोडकर बोले। फा०-३१

#### पञ्चसप्ततितमः श्लोकः

नारद उवाच— धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि अवद्भिः कडणापरैः। अद्य मे भगवाँक्लब्धः सर्वपापहरो हरिः॥७५॥

पदच्छेद-

घन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि, भवद्भिः करुणा परैः। अद्य मे भगवान् लब्धः, सर्व पाप हरः हरिः॥

शब्दार्थ-

२. धन्य मुझे घन्य: ३. हूँ (तथा) अस्मि भगवान् १२. भगवान् ६. कृपा से परिपूर्ण १४. मिल गये अनुगृहीतः लब्धः ७. हूँ (क्योंकि) अस्मि खर्च ٤. सभी भवद्धिः आप लोगों की ሂ. पाप 90. पापों को करुणा परैः। हरने वाले ૪. दया परायण हरः ११. (मैं) आज अद्य ٩. हरिः॥ श्री हरि 93.

श्लोकार्थ—मैं आज घन्य हूँ तथा दया-परायण आपलोगों की कृपा से परिपूर्ण हूँ, क्योंकि मुझे सभी पापों को हरने वाले भगवान् श्री हरि मिल गये।

# षट्सप्ततितमः श्लोकः

अवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः। वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः अवणादस्य लभ्यते॥७६॥

पदच्छेद-

श्रवणम् सर्वे धर्मेभ्यः, वरम् मन्ये तपोधनाः। वैकुण्डस्थः यतः कृष्णः, श्रवणात् अस्य जभ्यते॥

शब्दार्थ--

(श्रीमद्भागवत-सप्ताह कथा के) श्रवण को श्रवणम् वैकुण्ठस्थः १०. वैकुण्ठ में विराजमान सभी सर्व ७. क्योंकि ₹. यतः धर्मभ्यः अनुष्ठानों में ११. भगवान् श्रीकृष्ण 8. कृष्णः श्रेष्ठ ¥. **द**. सुनने से वरम श्रवणात् ६. मानता हूँ इसको • 5. अस्य हे तपस्वियों ! (मैं) मिल जाते हैं तपोघनाः। १. स्वभ्यते॥ 92.

भलोकार्थ — हे तपस्वियों ! भें श्रीमद्भागवत-सप्ताह कथा के श्रवण को सभी अनुष्ठानों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसको सुनने से वैकुष्ठ में विराजमान भगवान् श्रीकृष्ण मिल जाते हैं।

#### सप्तसप्ततितमः श्लोकः

सूत उवाच- एवं ब्रुवित वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे।

परिश्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा ॥७७॥

पदच्छेद — पवम् ब्रुवित वै तत्र, नारदे वैष्णव उत्तमे। परिभ्रमन् समायातः, शुकः योगेश्वरः तदा ॥

शब्दार्थं--

प्यम् ४. ऐसा उत्तमे। २. प्रधान ज्ञुवति ५. कहते रहने पर परिक्रमन् ६. घूमते हुए वै ६. ही समायातः १२. पधारे तत्र ८. वहाँ शुकः १९. शुकदेव जी

नारदे ३. देविष नारद के योगेश्वरः १०. योगिराज चैष्णव १. विष्णु भक्तों में तदा॥ ७. उस समय

श्लोकार्थ — विष्णु भक्तों में प्रधान देविष नारद के ऐसा कहते रहने पर ही उस समय वहाँ घूमते हुए योगिराज श्कदेव जी पधारे।

### ऋष्टसप्रतित्मः श्लोकः

तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा, व्यासात्मजो ज्ञानमहाव्धिचनद्रमाः। कथावसाने निजलाभपूर्णः, प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः॥७८॥

पदच्छेद तत्र आययौ पोडश वार्षिकः तदा, व्यास आत्मजः ज्ञान महा अव्धि चन्द्रमाः। कथा अवसाने निज लाभ पूर्णः, प्रेम्णा पठन् भागवतम् शनैः शनैः॥

शब्दार्थ-₹. वहाँ चन्द्रमाः। १७. चन्द्रमा (तथा) तत्र २०. आये आययो भागवत-कथा की कथा समाप्ति पंर सोलह पोडश 92. अवसाने वार्षिकः वर्ष की आयू वाले निज 93. आत्मं **X**. जान से उस समय लाभ €. 9. तदा, पूर्णः, परिपूर्ण वेदव्यास के 95. 19. व्यास आत्मजः १६. पुत्र (शुकदेव जी) घेम्णा प्रेम-पूर्वक 90. १४. ज्ञानरूपी 99. पाठ करते हंए पठन् ज्ञान भागवतम् 5. भागवंत का महा महा 94. सागर के शनैः शनैः॥ धीरे-धीरे अविध 98. 2.

श्लोकार्थ — उस समय वहाँ भागवत-कथा की समाप्ति पर आत्म-ज्ञान से परिपूर्ण, भागवत का धीरे-धीरे प्रेम-पूर्वक पाठ करते हुए, सोलह वर्ष की आयु वाले, ज्ञान-रूपी महासागर के चन्द्रमा तथा वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी आये।

#### एकोनाशीतितमः श्लोकः

हर्ष्ट्वां सदस्याः परमोहतेजसं, सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम् । प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं, स्थितोऽचदत्संश्रुणुतामलां गिरम् ॥७६॥ पदच्छेद—हृश् सदस्याः परम उह तेजसम् , सद्यः समुत्थाय दृदुः महा आसनम् । प्रीत्या सुर्षिः तम् अपूजयत् सुखम् , स्थितः अवदत् संश्रुणुत अमलाम् गिरम् ॥

शब्दार्थ-३. (शुकदेव मूनि को) देखा और प्रीत्या १०. प्रेम-पूर्वक हष्ट्रवा सदस्याः, परम १. सभासदों ने, अद्भुत एवं सुर्राष:, तम् £. देवाप नारद ने, उनका उह, तेजसम् २. महान्, तेजस्वी अपूजयत्, ११. पूजन किया (तदनन्तर) ४. तत्काल १२. स्खपूर्वक सुखम् सग्रः १३. वैठकर (श्रोश्रकदेव जी ने) ५. खड़े होकर (उन्हें) स्थितः समुत्थाय **=**. दिया १४. कहा (कि आपलोग) अवदत् द्दु: ६. ऊँचा महा संश्रुणत १६. सूनें अमलाम्, गिरम्।। १५. मेरी निर्मल, वाणी को आसनम्। ७. आसन

रिलोकार्थं — सभासदों ने अद्भुत एवं महान् तजस्त्री शुकदेव मुनि को देखा और तत्काल खड़े होकर उन्हें ऊँचा आसन दिया । देविष नारद ने उनका प्रेम-पूर्वक पूजन किया । तदनन्तर सुख-पूर्वक बैठकर श्रीशुकदेव जी ने कहा कि आपलोग मेरी निर्मल वाणी को सुनें ।

#### अशीतितमः श्लोकः

श्रीशुक उवाच—निगमकल्पतरोर्गेलितं फलं, शुक्रसुखादसृतद्रवसंयुतम्। पिवत भागवतं रसमालयं, महुरहो रसिका सुवि भावुकाः॥८०॥

पदच्छेद-निगम कल्पतरोः गलितम् फलम्, ग्रुक मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। पिवत भागवतम् रसम् आलयम्, मुद्दुः अहो रसिकाः भुवि भावुकाः॥

शब्दार्थं—

निगम, कल्पतरोः ४. वेद रूपी, कल्पवृक्ष का पिवत १४. पान करो गलितम् ५. पका हुआ (तथा) ११. भागवत के भागवतम् १०. फल (है अतः) रसम्, आलयम् फलम १२. रस का, आजीवन ६. शुकदेव रूपी तोते के १३. बार-वार शुक मुद्दः अहो, रसिकाः ७. मुख-संयोग के कारण १. अरे, रसिक मुखान् ३. पृथ्वी पर द. सुघा भुवि अमृत द्रव, संयुतम्। **£.** रस से, पगा हुआ भावुकाः ॥ २. भावक जनों ! (यह श्रीमद्भागवत)

शलोकार्थं — अरे रिसक भावुक जनों ! यह श्रीमद्भागवत पृथ्वी पर वेदरूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ तथा शुकदेव रूपी तोते के मुख-संयोग के कारण सुधा रस से पगा हुआ फल है, अतः भागवत के रस का आजीवन वार-वार पान करो।

## एकाशीतितमः श्लोकः

धर्मः प्रोडिसतकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् , वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्म् जनम् । श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवद्ययतेऽत्र कृतिभिः शुश्रृषुभिस्तत्त्व्णात् ॥८१॥

#### पदच्छेद—

शब्दार्थ-

सताम्,

धर्मः प्रोज्भित कैतवः अत्र परमः निर्मत्सराणाम् सताम् , वेद्यम् वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् ताप त्रय उन्मुलनम् । श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम् वा परैः ईश्वरः, सद्यः हृदि अवरुष्यते अत्र कृतिभिः गुश्रृषुभिः तत् क्षणात् ॥

| धर्मः          | ሂ. | निष्काम धर्म की (व्याख्या है) | श्रीमञ्जागवते | 95. | श्रीमद्भागवत के रहते |
|----------------|----|-------------------------------|---------------|-----|----------------------|
| प्रोज्भित      | ₹. | र्राहत                        | महामुनि       | १६. | वेदव्यास .           |
| कैतवः          | ٦. | कपट से                        | <b>छ</b> ते   | ৭৩. | रचित                 |
| अत्र           | ٩. | इस (श्रीमद्भागवत्) में        | किम्          | २०. | व्यर्थ हैं (क्योंकि) |
| परमः           | 8. | महान्                         | वा            | ٩٤. | अथवा                 |
| निर्मत्सराणाम् | 9. | ईर्ष्या-रहित                  | परै:          | ٩٤. | दूसरे साधन           |

ईश्वरः,

२६. ईश्वर को

वेद्यम् ६. जानने योग्य सद्यः २७. शीघ्र वास्तवम् १३. त्रिकाल सत्य **हृदि** २५. हृदय में अत्र ६. इसमें अवरुष्यते २५. वैठा लेते हैं

सन्तों के

5.

 वस्तु
 १४. वस्तु (विणित है)
 अत्र
 २१. इसके

 शिवदम्
 १०. कल्याणकारी
 कृतिभिः
 २२. भाग्यशाली

ताप त्रय ११. तीनों तापों का ग्रुश्र्युभिः २३. श्रोतागण उन्मूलनम् । १२. नाश करने वाली (और) तत्क्षणात्॥ २४. तत्काल

श्लोकार्थ — इस श्रीमद्भागवत में कपट से रहित महान निष्काम धर्म की व्याख्या है। इसमें ईर्ष्या-रहित सन्तों के जानने योग्य, कल्याणकारी, तीनों तापों का नाश करनेवाली और त्रिकाल सत्य वस्तु वर्णित है। अथवा वेदव्यास-रचित श्रीमद्भागवत के रहते दूसरे साधन व्यर्थ हैं, क्योंकि इसके भाग्यशाली श्रोतागण तत्काल हृदय में ईश्वर को शीघ्र बैठा लेते हैं।

## द्वयशीतितमः श्लोकः

श्रीमद्भागवतं पुराणतित्तकं यद्धैष्णवानां धनम्, यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते । यत्र ज्ञानविरागभिक्तसिहतं नैष्कर्म्यमाविष्कृतम्, तच्छण्वन् प्रपठन् विचारणपरो अक्त्या विमुच्येन्नरः ॥८२॥

#### पदच्छेद-

श्रीमद्भागवतम् पुराण तिलकम् यद् वैष्णवानाम् धनम्, यस्मिन् पारमहंस्यम् पवम् अमलम् ज्ञानम् परम् गीयते । यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम् नैष्कर्मम् आविष्कृतम्, तद्श्रण्वन् प्रपठन् विचारण परः भक्त्या विमुच्येत् नरः ॥

#### शब्दार्थ-

| श्रीमद्भागवतम् | ٦.         | श्रीमद्भागवत      | ज्ञान        | १५. | ज्ञान                       |
|----------------|------------|-------------------|--------------|-----|-----------------------------|
| पुराण          |            | पुराणों में       | विराग        | १६. | वैराग्य और                  |
| तिलकम्         | 8.         | सर्व श्रेष्ठ (है) | भक्ति        | 90. | भक्ति के                    |
| यद्            | ٩.         | यह                | सहितम्       |     | साथ                         |
| वैष्णवानाम्    | <b>ų</b> . | वैष्णव जन का      | नैप्कर्म्यम् | ٩٤. | निष्काम कर्म का (भी)        |
| धनम्,          | ξ.         | धन (है)           | आविष्कृतम्,  | २०. | वर्णन है                    |
| यस्मिन्        |            | इसमें             | तद्          | ર૧. | इसके                        |
| पारमहंस्यम्    | 5.         | परमहंसों का       | श्रुण्वन्    | २२. | श्रवण                       |
| पवम्           |            | एवम्              | प्रपठन्      | २३. | पठन (एवं)                   |
| अमलम्          | 육.         | निर्मल            | विचारण       | २४. | मनन में                     |
| <b>ज्ञानम्</b> | 97.        | ज्ञान             | परः          | २५. | तत्पर                       |
| परम्           | 99.        | दिव्य             | भक्त्या      | २७. | भक्ति के द्वारा             |
| गीयते ।        | .93.       | गाया गया है       | विमुच्येत्   | २५. | (संसार से) मुक्त हो जाता है |
| यत्र           |            | इसमें             | नरः॥         | २६. | मनुष्य                      |
|                |            |                   |              |     | •                           |

श्लोकार्थ—यह श्रीमद्भागवत पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव-जन का धन है। इसमें परमहंसों का निर्मल एवम् दिव्य ज्ञान गाया गया है। इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के साथ निष्काम-कर्म का भी वर्णन है। इसके श्रवण, पठन एवं मनन में तत्पर मनुष्य भक्ति के द्वारा संसार से मुक्त हो जाता है।

#### **ज्यशीतितमः** श्लोकः

रवर्गे सत्ये च कैवासे वैकुण्डे नास्त्ययं रसः। अतः पियन्तु सङ्ग्या मा मा सुश्चन कर्हिचित्।।⊏३।। स्वर्गे सत्ये च कैवासे, बैकुण्डे न अस्ति अयम् रसः। अतः पियन्तु सत् भाग्याः, सा सा सुश्चत कर्हिचित्॥

शब्दार्थं--

पदच्छेद-

स्वगें ३. स्वर्गलोक २. (कथा) रस रसः। इ. इसलिए सत्ये थ. सत्य लोक अतः ११. पान करें (इसे) ६. और पिबन्तु सद्भाग्याः १०. हे भाग्यशाली जनों ! (इसका) केलाखे ५. कैलास बैकुण्ठे ७. वैकुण्ठ लोक में (भी) मा मा १३.। मत न अहित १४. छोड़े नहीं है मुश्चत कर्हिचित्॥ १२. कभी भी 9. यह अयम्

श्लोकार्थ-यह कथा-रस स्वर्ग लोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुण्ठ लोक में भी नहीं है। इसलिए हैं भाग्यशाली जनों! इसका पान करें। इसे कभी भी मत छोड़े।

## चतुरशीतितमः श्लोकः

सूत उवाच-एवं ब्रुवाणे सिन बादरायणी, मध्ये सभायां हरिराविरासीत्। प्रहादवल्युद्धवफाल्गुनादिभिर् , बृनः सुरर्षिस्नमपूजयच नान्॥८४॥

पदच्छेद— पवम् ब्रुवाणे स्रति बादरायणी, मध्ये सभायाम् हरिः आविरासीत्। प्रहाद बलि उद्धव फाल्गुन आदिभिः, वृतः सुर्रिः तम् अपूजयत् च तान्॥

शब्दार्थ — विल, उद्धव बलि, उद्धव पवस् २. इस प्रकार फाल्गुन ६. अर्जुन आदिभिः १०. इत्यादि (भक्तों) से ज् वाणे ३. कहते स्ति ४. रहने पर ११. घिरे हुए १. शुकदेव मुनि के बादरायणी, वृत: ६. बीच में **सुरर्षिः** १४. देवर्षि नारद ने सध्ये तम् सभायाम् ५. सभा के १५. उनका हरिः अपूजयत् १२. भगवान् श्री हरि १८. पूजन किया आविरासीत्। १६. और १३. प्रकट हो गये च १७. उन (भक्तों) का प्रहाद प्रह्लाद तान्॥ **9.** 

श्लोकार्थं—शुकदेव मुनि के इस प्रकार कहते रहने पर सभा के बीच में प्रह्लाद, बिल, उद्धव, अर्जुन इत्यादि भक्तों से घिरे हुए भगवान् श्रीहरि प्रकट हो गये। देविष नारद ने उनका और उन भक्तों का पूजन किया।

#### पञ्चाशीतितमः श्लोकः

हष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिम्, ते चिक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा। भवा भवान्या कमलासनस्तु, तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय ॥६५॥

#### पदच्छेद--

हण्य्वां प्रसम्भाम् महत् आसने हरिम्, ते चिकिरे कीर्तनम् अग्रतः तदा। भवा भवान्या कमलासनः तु, तत्र आगमत् कीर्तन दर्शनाय॥

#### शब्दार्थ-

| ह्या      | ७.  | देखकर             | तदा।     | ٩.   | उस समय          |
|-----------|-----|-------------------|----------|------|-----------------|
| प्रसन्नम् | ξ.  | प्रसन्न           | भवः      | ૧રૂ. | भगवान् शंकर     |
| महत्      | 8.  | ऊँचे              | भवान्या  | 97.  | पार्वती के साथ  |
| थासने     | ሂ.  | आसन पर            | कमलासनः  | ባሂ.  | ब्रह्मा जी (भी) |
| हरिम्,    | ₹.  | भगवान् श्रीहरि को | ন্তু,    | 98.  | तथा             |
| ते        | ₹.  | वे (भक्त गण)      | বঙ্গ     | 99.  | वहाँ            |
| चिक्ररे   | 90. | करने लगे          | आगमत्    | 95.  | आये थे          |
| कीर्तनम्  | 육.  | कीर्तन            | कीर्तन   | १६.  | कीर्तन          |
| अग्रतः    | 5.  | (उनके) आगे        | दर्शनाय॥ | 919. | देखने के लिये   |

#### श्लोकार्थं--

उस समय वे भक्तगण भगवान् श्रीहरि को ऊँचे आसन पर प्रसन्न देखकर उनके आगे कीर्तन करने लगे। वहाँ पार्वती के साथ भगवान् शंकर तथा ब्रह्माजी भी कीर्तन देखने के लिये आये थे।

## पडशीतितमः श्लोकः

प्रहादस्तालधारी तरलगितितया चोद्धवः कांस्यधारी, वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इन्द्रोऽवादीन्मृदङ्गं जयजयसुकराः कीर्नने ते कुमाराः, यत्राग्रे भाववका सरसरचनया व्यासपुत्रो वभूव॥६६॥

#### पदच्छेद-

प्रहादः तालधारी तरल गतितया च उद्धवः कांस्यधारी, वीणाधारी सुर्रावः स्वर कुशलतया राग कर्ता अर्जुनः अभृत्। इन्द्रः अवादीत् मृदङ्कम् जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः, यत्र अग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रः वभूव॥

#### शब्दार्थ--

| प्रहाद:     | ξ.         | प्रह्लाद जी ने     | अवादीत्             | 94.  | वजाया                |
|-------------|------------|--------------------|---------------------|------|----------------------|
| तालधारी     | 9.         | करताल ले लिया      | <b>स्दङ्गम्</b>     | 95.  | मृदङ्ग               |
| तरल         | 8.         | <b>फुर्ती</b> ले   | जय जय               | २२.  |                      |
| गतितया      | <b>x</b> . | होने के कारण       | सुकरा:              | २३,  | करने लगे             |
| च           | २४.        | और                 | कीर्तने             | ₹.   | कीर्तन में           |
| उद्धवः      |            | उद्धव जी           | ते                  | २०.  | वे                   |
| कांस्यधारी, | દ          | झाँझ बजाने लगे     | कुमाराः,            | .29. | सनकादि कुमार         |
| वीणाधारी    |            | वीणा बजाने लगे     | यत्र                | ٩.   | वहाँ                 |
| सुर्धिः     |            | देवर्षि नारद       | अग्रे               | ₹.   | (भगवान् के) आगे      |
| स्वर        |            | गाने में           | भाव                 | ₹5.  | •                    |
| कुशलतया     |            | निपुण होने के कारण | वक्ता               | २६.  | वताने वाले           |
| राग कर्ता   | ٩٤.        | राग अलापने वाले    | सरस                 | २६.  | मधुर                 |
| अर्जुनः     | 98.        | अर्जुन             | रचनया               | २७.  | भाव-भंगिमा के द्वारा |
| अभूत्।      | १६.        | हुए                | व्या <b>सपुत्रः</b> | २५.  | गुकदेव मुनि          |
| इन्द्रः     | 90.        | इन्द्र ने          | बभूव॥               | ₹0.  | हुए                  |

श्लोकार्थ—वहाँ भगवान् के आगे कीर्तन में फुर्तीले होने के कारण प्रह्लाद जी ने करताल ले लिया; उद्धव जी झाँझ बजाने लगे; देविष नारद वीणा बजाने लगे; गाने में निपुण होने के कारण अर्जुन राग अलापने वाले हुए; इन्द्र ने मृदङ्ग बजाया; वे सनकादि कुमार जय-जयकार करने लगे और शुकदेव मुनि मधुर भाव-भंगिमा के द्वारा नृत्य का भाव बताने वाले हुए।

#### सप्ताशीतितमः श्लोकः

ननर्तं मध्ये त्रिकमेव तत्र, अक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्। अलीकिकं कीर्तनमेतदीच्य, हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽत्रवीत्तत् ॥८७॥

पदच्छेद — ननर्त मध्ये त्रिकम् एव तत्र, भक्ति आदिकानाम् नटवत् सुतेजसाम्। अलौकिकम् कीर्तनम् एतद् ईच्य, हरिः प्रसन्धः अपि वचः अववीत् तत्॥

शब्दार्थ-अलोकिकम्, कीर्तनम् १०. अद्भुत, कीर्तन को नाचने लगे ननर्त सध्ये २. (सभा के) बीच इस पतद ११. देखकर ६. तीनों ही त्रिकम् एव ईच्य, १२. भगवान् श्री हरि हरिः वहाँ तत्र, भक्ति १३. प्रसन्न (हए), तथा भक्ति प्रसन्नः, अपि आदिकानाम् ५. जान और वैराग्य 94. वचन वचः वोले नट के समान अव्रवीत 98. नरवत् 19. परम तेजस्वी सुतेजसाम्। ₹. यह तत्॥ 98.

श्लोकार्थ—वहाँ सभा के बीच परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्यं तीनों ही नट के समान नाचने लगे। इस अद्भुत कीर्तन को देखकर भगवान श्री हिर प्रसन्त हुए तथा यह वचन बोले।

# ऋष्टाशीतितमः श्लोकः

मत्तो वरं भाववृताद् वृणुध्वं, प्रीतः कथाकीतैनतोऽस्मि साम्प्रतम् । श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः, प्रेमाद्रीवत्ता हरिस्विरे ते ॥८८॥

पदच्छेद— मचः वरम् भाव वृतात् वृणुध्वम्, प्रीतः कथा कीर्तनतः अस्मि सास्प्रतम् । भूत्वा इति तद् वाक्यम् अति प्रसन्नाः, प्रेम आर्द्र चित्ताः हरिम् ऊचिरे ते ॥ शब्दार्थ—

मुझसे मत्तः श्रुत्वा 99. सुनकर ₹. इति वरम् ₹. वरदान इस प्रकार १०. उनके वचन को भाव, वृतात् 9. (तुम लोग) भाव के वशीभूत तद् वाक्यम् १२. अत्यन्त प्रसन्न (और) वृणुध्वम्, माँगों अति प्रसन्नाः, 8. प्रीतः प्रेम के कारण भींगे हृदय से प्रेम आर्द्ध चित्ताः १३. 19. प्रसन्न भगवान् श्री हरि से कथा कीर्तनतः ६. सप्ताह कथा और कीर्तन से हरिय 94. यस्मि ऊचिरे 98. कहा 5. उन (भक्तों) ने इस समय (मैं) साम्प्रतम्। ٤. ते ॥ 98.

एलोकार्थ— तुम लोग भक्ति भाव के वशीभूत मुझसे वरदान माँगो। इस समय में सप्ताह कथा और कीर्तंन से प्रसन्न हूँ, इस प्रकार उनके वचन को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न और प्रेम के कारण भींगे हृदय से उन भक्तों ने भगवान श्री हिर से कहा।

पदच्छेद-

# एकोननवतितमः श्लोकः

नगाहगाथासु च सर्वभक्तैः, एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात्। मनोरथोऽयं परिपृरणीयः, तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ॥८६॥ नगाहगाथासु च सर्व भक्तैः, पिशः त्वया भाव्यम् इति प्रयत्नात्।

मनोरथः अयम् परिपूरणीयः, तथा इति च उक्त्वा अन्तरधीयत अच्युतः ॥

शब्दार्थ--नगाह, गाथासु ३. श्रीमद्भागवत सप्ताह की कथाओं में मनीरथः कामना को 9. हे प्रभो ! अयम् ५. इस १०. पूर्ण करें सर्व, अक्तैः, ६. सभी, भक्तों के साथ परिपूरणीयः, पश्चिः तथा, इति १३. 'तथास्तु', यह ५. इन ११. तदनन्तर त्वया २. आप भाव्यम्, इति ७. उपस्थित रहें, हमारो उक्तवा,अन्तरधीयत १४. कहकर, अन्तर्धान हो गये

प्रयत्नात्। ४. प्रयत्न करके अच्युतः॥ १२. भगवान् श्री हरि एलोकार्थ—हे प्रभो ! आप श्रीमद्भागवत सप्ताह की कथाओं में प्रयत्न करके इन सभी भक्तों के साथ उपस्थित रहें; हमारी इस कामना को पूर्ण करें। तदनन्तर भगवान् श्री हरि 'तथास्तु' यह कहकर

अन्तर्धान हो गये।

### नवतितमः श्लोकः

ततोऽनमत्तवारोषु नारदः, तथा शुकादीनपि तापसांश्च।
अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः, सर्वे ययुः पीतकथासृतास्ते ॥६०॥
ततः अनमत् तद् चरणेषु नारदः, तथा शुक आदीन् अपि तापसान् च।
अथ प्रहृष्टाः परिनष्ट मोहाः, सर्वे ययुः पीत कथा अमृताः ते॥

|                                                 |                            |                                                              | 4.,                                           |                          |                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| शब्दार्थ                                        |                            |                                                              |                                               |                          |                                                                    |
| ततः                                             | ٩.                         | तदनन्तर                                                      | अथ                                            | 숙.                       | उसके बाद                                                           |
| अनमत्                                           |                            | प्रणाम किया                                                  | प्रहृष्टाः                                    |                          | प्रसन्न होकर                                                       |
| तदू, चरणेषु                                     | ₹.                         | उन (श्रीहरि) के, चरग चिह्नों                                 | में परिनष्ट                                   | 98.                      | छोड़कर                                                             |
| नारदः,                                          | ₹.                         | देवर्षि नारद ने                                              | मोहाः,                                        |                          | मोह को                                                             |
| तथा                                             | 8.                         | और                                                           | सर्वे                                         | 99.                      | सभी (भक्त गण)                                                      |
| शुक, आदीन                                       | <b>¥</b> .                 | शुकदेव, इत्यादि                                              | ययुः                                          | 95.                      | चले गये                                                            |
| अपि                                             | ७.                         | भी                                                           | पीत                                           | 9७.                      | पान करके                                                           |
| तापसान्                                         | ₹.                         | तपस्वियों को                                                 | कथा, अमृताः                                   | 9६.                      | कथारूपी अमृत रस क                                                  |
| ख।                                              | ٩٤.                        | तथा                                                          | ते ॥                                          | 90.                      | वे                                                                 |
| नारदः,<br>तथा<br>शुक्क, आदीन्<br>अपि<br>तापसान् | ۶.<br>۶.<br>۶.<br>۶.<br>۶. | देविष नारद ने<br>और<br>शुकदेव, इत्यादि<br>भी<br>तपस्वियों को | मोहाः,<br>सर्वे<br>ययुः<br>पीत<br>कथा, अमृताः | 93.<br>99.<br>95.<br>96. | मोह को<br>सभी (भक्त गण)<br>चंले गये<br>पान करके<br>कथारूपी अमृत रस |

श्लोकार्थ-तदनन्तर देविष नारद ने उन श्री हिर के चरण चिह्नों में और शुकदेव इत्यादि तपिस्वयों को भी प्रणाम किया। उसके बाद वे सभी भक्तगण प्रसन्त होकर, मोह को छोड़कर तथा कथा रूपी अमृत-रस का पान करके चले गये।

# एकनवतितमः श्लोकः

भक्तिः सुताभ्यां सह रिचता सा, शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन । अतो हरिभीगवतस्य सेवनात्, चित्तं समायाति हि वैदणवानाम् ॥६१॥

पदच्छेद-

भक्तिः सुताभ्याम् सह रिक्षता सा, शास्त्रे स्वकीये अपि तदा शुकेन। अतः हरिः भागवतस्य सेवनात्, चित्तम् समायाति हि वैष्णवानाम्॥

शब्दार्थ-भक्तिः भक्ति को शुकदेव मुनि ने शुकेन। ज्ञान और वैराग्य के 99. इसलिये सुताभ्याम् **y**. अतः हरि: १६. भगवान् श्रीहरि €. साथ सह स्थापित कर लिया १२. श्रीमद्भागवत का रिक्षता भागवतस्य 90. १३. पाठ करने से सेवनात्, सा, 19. उस १५. हृदय में श्रीमद्भागवत महापूराण में शास्त्रे चित्तम् 8. प्रकट हो जाते हैं अपने समायाति 95. स्वकीये ₹. अपि भी .2 9७. अवश्य

उस समय

श्लोकार्थ—उस समय शुकदेव मुनि ने अपने श्रीमद्भागवत महापुराण में ज्ञान और वैराग्य के साथ उस भक्ति को भी स्थापित कर लिया, इसलिये श्रीमद्भागवत का पाठ करने से वैष्णवों के हृदय में भगवान् श्रीहरि अवश्य प्रकट हो जाते हैं।

द्विनवतितमः श्लोकः

दारिद्रचदुःखज्वरदाहितानाम्, मायापिशाचीपरिमर्दितानाम् । संसारसिन्धौ परिपातितानाम्, खेमाय वै भागवतं प्रगर्जीत ॥६९॥

वैष्णवानाम् ॥

वैष्णवों के

98.

पदच्छेद-

तदा

दारिद्रच दुःख ज्वर दाहितानाम्, माया पिशाची परिमर्दितानाम्। संसार सिन्धी परिपातितानाम्, क्षेमाय वै भागवतम् प्रगर्जति ॥

शब्दार्थ-संसार, सिन्धी ६. संसार रूपी, समुद्र में दारिद्रश 9. दरिद्रता के परिपातितानाम्, ७. डुबाये गये (प्राणियों) के २. दुःखरूपी, ज्वर से दुःख, ज्वर ३. जलाये हुये म. कल्याण के लिये, ही दाहितानाम्, क्षेमाय, वै माया पिशाची ४. मायारूपी राक्षसी से क्षीमद्भागवत महापुराण भागवतम् प्र. अच्छी तरह सताये गये (तथा) प्रगर्जित ॥ परिमर्दितानाम् । १०. गर्जना कर रहा है

श्लोकार्थं —दिरद्रता के दुःख रूपी ज्वर से जलाये हुये, माया रूपी राक्षसी से अच्छी तरह सताये गये तथा संसार रूपी समुद्र में डुबाये गये प्राणियों के कल्याण के लिये ही श्रीमद्भागवत महापुराण गर्जना कर रहां है।

#### अ०६]

#### त्रिनवतितमः श्लोकः

शौनक उवाच-- शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः।
सुरर्पये कदा ब्राह्मे शिछन्धि से त्विसम्॥६३॥

पदच्छेद---

शुकेन उक्तम् कदा राज्ञे, गोकर्णेन कदा पुनः। सुरर्पये कदा ब्राह्मेः, छिन्धि में संशयम् तु इमम्॥

शब्दार्थ--

शके न सुर्पये १०. देवपि नारद से श्रीणुकदेव मुनि ने ११. कव (कही) कही જ. उक्तम् कदा ब्राह्मै: सनकादि कुमारों ने कदा कब १५. दुर करें गाज २. राजा परीक्षित् से (यह कथा) छिन्धि १२. मेरे गोकर्णन ६. गोकर्ण जी ने मे १४. सन्देह को कव (सुनायी) संशयम् कदा और पुनः। फिर तु १३. इस इसम्॥

श्लोकार्थ — श्रीणुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित् से यह कथा केव कही. फिर गोकर्ण जी ने कब सुनायी और सनकादि कुमारों ने देवींष नारद से कब कही; मेरे इस सन्देह को दूर करें।

# चतुर्गावतितमः श्लोकः

सूत उवाच-- आकृष्णनिर्गमातिंत्रश्रद्वर्षाधिकगते कलौ । नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत् ॥६४॥

पदच्छेद—

आ कृष्ण निर्गमात् त्रिंशत्, वर्ष अधिक गते कलौ। नवमीतः नभस्ये च, कथा आरम्भम् शुकः अकरोत्॥

शब्दार्थ-

१०. नवमी तिथि से नवमीतः आ ₹. पश्चात् भाद्रपद मास (शुक्त पक्ष) की भगवान् श्री कृष्ण के नभ₹ये कृष्स निर्गमात् (गोलोकः) चले जाने के च 5. तदनन्तर त्रिंशत् १२. भागवत कथा का ሂ. तीस कथा वर्ष अधिक वर्ष अधिक ξ. १३. प्रारम्भ आरम्भम्

गते ७. बीत जाने पर शुकः ११. श्रीशुकदेव जी ने कलो। ४. कलियूग के अकरोत्॥ १४. किया था

श्लोकार्थं—भगवान् श्रीकृष्ण के गोलोक चले जाने के पश्चात् किलयुग के तीस वर्ष अधिक बीत जाने पर तदनन्तर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से श्रीशुकदेव जी ने भागवत कथा का प्रारम्भ किया था।

# पञ्चनवतितमः श्लोकः

परीचि च्छुवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये। शद्धे शुचौ नवस्यां च घेनुजोऽकथयत्कथाम् ॥६५॥

पदच्छेद-

परीक्षित् अवण अन्ते च, कर्ली वर्ष शत इये। शुद्धे शुची नवस्याम् च, घेनुजः अकथयत् कथाम् ॥

शब्दार्थ-

शुद्धे दे. शुक्ल पक्ष की राजा परीक्षित् के परीक्षित 9. आषाढ मास के (कथा) स्नने के श्रची 5. ٦. श्रवरा नवमी तिथि से पश्चात् नवस्याम् १०. अस्ते ₹. और (बीत जाने पर) 92. यह 9. च कलो गोकर्ण जी ने कलियुग के धेनुजः 99. 8. वर्ष वर्ष कही €. अकथयत् 98. दो सौ 93. शत इये। ሂ. कथाम् ॥ कथा

श्लोकार्थ--राजा परीक्षत् के कथा सुनने के पश्चात् कलियुग के दो सौ वर्ष और वीत जाने पर आपाड़ मास के शूक्ल पक्ष की नवमी तिथि से गोकर्ण जी ने यह कथा कही।

# षण्यावतितमः श्लोकः

तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सति। **जच्छजें सिते पक्षे नवम्यां** ब्रह्मणः सताः ॥६६॥

पदच्छेद-

तस्मात् अपि कलौ प्राप्ते, त्रिशत् वर्षं गते सति । ऊचः ऊर्जे सिते पक्षे, नवस्याम् ब्रह्मणः सुताः ॥

शब्दार्थ-

सति ।

पर

9.

१. उससे तस्मात् १४. (यह कथा) सुनायी ऊचुः ऊर्जे २. भी कार्तिक मास के अपि 90. कलियुग के सिते कली ११. शुक्ल पक्षे आगे 92. पक्ष की प्राप्ते तीस वर्ष १३. नवमी तिथि से त्रिंशत् वर्ष ሂ. नवम्याम् ६. बीत जाने ब्रह्मा जी के गते 5. ब्रह्मणः मानस पुत्र (सनकादि कुमारों ने)

पलोकार्थ - उससे भी आगे कलियुग के तीस वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि कुमारों ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से यह कथा सूनायी।

सुताः ॥

ક.

### सप्तनवतितमः श्लोकः

इत्येतत्ते समाख्यानं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ ।
कतौ भागवती वाती भवरोगविनाशिनी ॥६७॥
इति पतद् ते समाख्यातम्, यद् पृष्टः अहम् त्वया अनघ ।
कतौ भागवती वार्ता, भव रोग विनाशिनी ॥

शब्दार्थ-

पदच्छेद---

इति २. त्मने ६. इस प्रकार त्वया हे निष्पाप (शीनक जी) ! अन्य। पतद् वह सव १०. कलियुग में कली तुम्हें 9. भागवती ११. श्रीमद्भागवत की वता दिया है समाख्यातम् वार्ता ४. जो १२. कथा यद् भव रोग 93. संसार रूपी रोग को वृष्टः ५. पूछा था विनाशिनी॥ १४. मिटाने वाली है ३. मुझसे अहम

श्लोकार्थ--हे निष्पाप शौनक जी ! तुमने मुझसे जो पूछा था, इस प्रकार तुम्हें वह सब बता दिया है। कलियुग में श्रोमद्भागवत की कथा संसार रूपी रोग को मिटाने वाली है।

#### अष्ट नवतितमः श्लोकः

कृष्णप्रियं सकलकत्मवनाशनं च, मुक्तयेकहेतुमिह अक्तिविलासकारि। सन्तः कथानकमिदं पिचतादरेण, लोके हि तीथेपरिशीलनसेवया किम् ॥६८॥ पदच्छेद—कृष्ण प्रियम् सकल कल्मप नाशनम् च, मुक्ति एक हेतुम् इह भक्ति विलासकारि। सन्तः कथानकम् इदम् पिवत आदरेण, लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम्॥

शब्दार्थ---

१. हे सन्तों ! (आपलोग) कृष्ण, प्रियम् २. भगवान् श्रोकृष्ण की, प्रिया सन्तः ३. सम्पूर्ण १२. कथा का सकल कथानकम् कल्मण, नाशनम् ४. पापों का, नाश करने वाली इदम् 99. इस १४. पान करें प. और पिबत ਚ, मुक्ति १३. आदर के साथ ६. मुक्ति का आदरेण, १६. संसार में पक, हेतुम् लोके ७. प्रधान, साधन १५. इसके विपरीत इस ५. संसार से हि भक्ति तीर्थ, परिशीलन १७. तीर्थों में, अमण (और) ई. भक्ति को विलासकारि। १०. बढ़ाने वाली सेवया, किम् ॥ १८. (वहाँ) निवास से क्या लाभ है

श्लोकार्थ — है सन्तों ! आप लोग भगवान् श्रीकृष्ण की प्रिया, सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाली, संसार से मुक्ति का प्रधान साधन और भक्ति को बढ़ाने वाली इस कथा का आदर के साथ पान करें। इसके विपरीत संसार में तीथों में भ्रमण और वहाँ निवास से क्या लाभ है ? अर्थात् निर्यंक है।

# नवनवतितमः श्लोकः

स्वपुरुषमपि वीचय पाशहस्तम्, वदित यमः किल तस्य कर्णमूले। परिहर भगवत्कथासु मत्तान्, प्रभुरहमन्यनुणां न वैष्णवानाम् ॥६६॥

#### पदच्छेद—

स्व पुरुषम् अपि वीस्य पाश हस्तम्, वद्ति यमः किल तस्य कर्णं सूले। परिहर भगवत् कथासु मत्तान्, प्रभुः अहम् अन्य नृणाम् न वैष्णवानाम्॥

# शब्दार्थ-

| ሂ.  | अपने                                     | मृते।                                                                                                                                                                           | 90.                                                                                                                                                                                                                                                        | पास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹.  | दूत को                                   | परिहर                                                                                                                                                                           | - १६.                                                                                                                                                                                                                                                      | छोड़ देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ₹.  | भी                                       | भगवत                                                                                                                                                                            | ۹३.                                                                                                                                                                                                                                                        | भगवान् की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ૭.  | देखकर                                    | कथार्                                                                                                                                                                           | નુ ૧૪.                                                                                                                                                                                                                                                     | कथाओं में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | पाश लिये                                 | मत्तान                                                                                                                                                                          | ુ, ૧૫.                                                                                                                                                                                                                                                     | मस्त (लोगों) को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ₹.  | हाथ में                                  | प्रभुः                                                                                                                                                                          | २२.                                                                                                                                                                                                                                                        | स्वामी (हूँ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | -                                        | अहम्                                                                                                                                                                            | ৭৩.                                                                                                                                                                                                                                                        | (क्योंकि) मैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩.  | यमराज                                    | अन्य                                                                                                                                                                            | २०.                                                                                                                                                                                                                                                        | दूसरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92. | कि                                       | नृशाम                                                                                                                                                                           | દ્  ૨૧.                                                                                                                                                                                                                                                    | लोगों का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | उसके                                     | न                                                                                                                                                                               | १६.                                                                                                                                                                                                                                                        | नहीं (किन्तु)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| દુ. | कान के                                   | वैष्ण                                                                                                                                                                           | वानाम्।। १५.                                                                                                                                                                                                                                               | विष्णु भक्तों का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ६.<br>२.<br>७.<br>४.<br>३.<br>११.<br>१२. | <ul> <li>६. दूत को</li> <li>२. भी</li> <li>७. देखकर</li> <li>४. पाश लिये</li> <li>३. हाथ में</li> <li>११. कहता है</li> <li>१. यमराज</li> <li>१२. कि</li> <li>इ. उसके</li> </ul> | ६. दूत को       परिहर         २. भी       भगवत         ७. देखकर       कथार्         ४. पाश लिये       मत्तान         ३. हाथ में       प्रभुः         ११. कहता है       अहम्         १. यमराज       अन्य         १२. कि       नृणाम         ५. उसके       न | ६. दूत को       परिहर       १६.         २. भी       भगवत्       १३.         ७. देखकर       कथासु       १४.         ४. पाश लिये       मत्तान्,       १४.         ३. हाथ में       प्रभुः       २२.         ११. कहता है       अहम्       १७.         ११. वि       च्याम्       २०.         १२. कि       च्याम्       २१.         ५. उसके       न       १६. |

श्लोकार्थं—यमराज भी हाथ में पाश लिये अपने दूत को देखकर उसके कान के पास कहता है कि भगवान् की कथाओं मे मस्त लोगों को छोड़ देना, क्योंकि मैं विष्णु भक्तों का नहीं, किन्तु दूसरे लोगों का स्वामी हूँ।

# शततमः श्लोकः

असारे संसारे विषयविषसङ्गकुलधियः, चणार्धं चेमार्थं पिषत सुकगाथातुलसुधाम् । किमर्थं व्यर्थं भो बजत कुपथे कुत्सितकथे, परीचित्साची यच्छवणगतसुक्त्युक्तिकथने ॥१००॥

#### पदच्छेद--

असारे संसारे विषय विष सङ्ग आकृत धियः, श्वण अर्थम् श्वेमार्थम् पिवत ग्रुक गाथा अतुत्त सुधाम्। किमर्थम् व्यर्थम् भो जजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित् साक्षी यद् श्रवण गत मुक्ति उक्ति कथने॥

| शब्दार्थ— |      |                       |              |                                 |
|-----------|------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
| असारे     | ٩.   | सार-हीन               | किमर्थम्     | २१. क्यों                       |
| संसारे    | ₹.   | संसार में             | व्यर्थम्     | २०. निरर्थक                     |
| विषय      | ₹.   | विषय रूपी             | भोः          | १६. अरे ! (आप लोग)              |
| विष       | 8.   | विष के                | वजत          | २२. भटक रहे हैं                 |
| सङ्ग      | ሂ.   | संयोग से              | कुपथे        | १६. कुमार्ग में                 |
| आकुल .    | ξ.   | व्याकुल               | कुत्सित      | १७. निन्दित                     |
| घियः,     | ૭.   | बुद्धिवाले (आप लोग)   | कथे,         | १८. कथाओं के                    |
| क्षण      | 90.  | क्षण (भी)             | परीक्षित्    | २६. राजा परीक्षित्              |
| अर्धम्    | દ્ધ. | आधे                   | साधी         | ३०. प्रमाण (हैं)                |
| चोमार्थम् | 5.   | (अपने) कल्याण के लिये | यद्          | २३. क्योंकि (इस कथा के)         |
| पिबत      | ٩٤.  | पान करें              | श्रवण        | २४. कान में                     |
| शुक       | 99.  | श्रीमद्भागवत के       | गत           | २५. पड़ने से                    |
| गाथा      | 92.  | कथारूपी               | मुक्ति       | २६. मोक्ष की (प्राप्ति होती है) |
| अतुल      | 93.  | अनुपम                 | <b>उक्ति</b> | २७. (इस) बात को                 |
| सुघाम्।   | 98.  | अमृत-रस का            | कथने ॥       | २८. कहने में                    |

श्लोकार्थ —-सार-हीन संसार में विषय रूपी विष के संयोग से व्याकुल बुद्धिवाले आपलोग अपने कल्याण के लिये आघे क्षण भी श्रीमद्भागवत के कथारूपी अनुपम अमृत-रस का पान करें। अरे ! आप लोग निन्दित कथाओं के कुमार्ग में निर्थिक क्यों भटक रहे हैं ? क्योंकि इस कथा के कान में पड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बात को कहने में राजा परीक्षित प्रमाण हैं।

# एकाधिकशततमः श्लोकः

रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत् ॥१०१॥

सः

पदच्छेद-

रस प्रवाह संस्थेन, श्रीयुकेन ईरिता कथा। कण्ठे सम्बध्यते येन, सः वैकुण्ठ प्रभुः भवेतु ॥

शब्दार्थं---

9. भक्ति-रस की, धारा में सम्बध्यते ७. घारण रखता है रस, प्रवाह २. स्थित रहने वाले ५. जो (व्यक्ति) संस्थेन येन

३. श्रीशुकदेव मुनि के द्वारा श्रीश्रकेन

ईरिता, कथा। ४. कही गयी, कथा को वैकुण्ठ, प्रभुः ६. वैकुण्ठ लोक का, स्वामी ६. (अपने) कण्ठ में भवेत्॥ १०. हो जाता है कण्डे

श्लोकार्थ-भक्ति-रस की घारा में स्थित रहने वाले श्रीशुकदेव मुनि के द्वारा कही गयी कथा को जो व्यक्ति अपने कण्ठ में घारण रखता है, वह वैकृष्ठ लोक का स्वामी हो जाता है।

#### द्वयधिकशततमः श्लोकः

इति च परमगुद्धं सर्वसिद्धान्तसिद्धम्, सपदि निगदितं ते शाखापुञ्जं विलोकय। जगित शुककथातो निर्मलं नास्ति किश्चित्, पिव परसुखहेतोद्वीदशस्कन्धसारस् ॥१०२॥ पदच्छेद—

इति च परम गुह्यम् सर्वं सिद्धान्त सिद्धम्, सपदि निगदितम् ते शास्त्र पुञ्जम् विलोक्य। जगित शुक कथातः निर्मलम् न अस्ति किञ्चित्, पिव पर खुख हेतोः द्वादश स्कन्ध सारम्॥

शब्दार्थ---इति पह (उपाय) ५. और च परम्, गुह्यम्

४. अत्यन्त, गोपनीय सर्व, सिद्धान्त ६. सभी, मतों में सिद्धम् , ७. मान्य

सपदि तत्काल ٤. १०. बता दिया गया निगदितम् ३. तुम्हें

शास्त्रों के, समूह को 9. शास्त्र, पुञ्जम् देखकर विलोक्य। ₹.

११. संसार में जगति श्रीमद्भागवत कथा से अधिक 92. शुक, कथातः

वह

निर्मलस् पवित्र 93.

न अस्ति नहीं है (अतः) 94. किञ्चित्, कुछ भी 98.

पिब पान करो २०. परम, आनन्द को 98. पर, सुख

१७. पाने के लिए हेतोः

द्वादश, स्कन्ध १८. बारह, स्कन्धों वाले सारभूत (इस रस) का सारम्॥ **٩**٤.

क्लोकार्थं - शास्त्रों के समूह को देखकर तुम्हें अत्यन्त गोपनीय और सभी मतों में मान्य यह उपाय तत्काल बता दिया गया । संसार में श्रीमद्भागवत कथा से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है; अत: परम आनन्द को पाने के लिए बारह स्कन्घों वाले सारभूत इस रस का पान करो।

# त्र्यधिकशततमः श्लोकः

एतां यो नियततया शृणोति अक्त्या, यश्चैनां कथयति शुद्धचैष्णवाग्रे। तौ सम्यग्विधिकरणात्फलं लभेते, याथाध्यां ह सुबने किमप्यसाध्यम् ॥१०३॥

पदच्छेद—

पताम् यः नियततया श्रः गोति भक्त्या, यः च पनाम् कथयति गुद्ध वैष्णव अग्रे। तौ सम्यक् विधि करणात् फलम् लभेते, याथार्थ्यात् न हि भुवने किमपि असाध्यम्॥

शब्दार्थ-३. इस (कथा) को पताम जो (व्यक्ति) यः ४. नियम-पूर्वक नियततया ५. मुनता है श्रुणोति २. भक्ति-भाव से भक्त्या, ७. जो (व्यक्ति) य: ६. तथा च ११. इस (कथा) को पनाम् १२. कहता है कथयति पिवत्र शुद्ध इ. विष्णु भक्तों के वैष्णव अग्रे। सामने 90.

१३. वे दोनों १४. उचित सम्यक विधि े १४. अनुष्ठान करणात् १६. करने के कारण १७. मोक्ष-फल को फलम् लभेते, १८. प्राप्त करते हैं याथार्थ्यात् १६. सत्य है कि (उनके लिए) न हि २३. नहीं (है) भुवने ₹0. संसार में किमपि 29. कुछ भी असाध्यम्॥ २२. दूर्लभ

रिलोकार्थ —-जो व्यक्ति भक्ति-भाव से इस कथा को नियम-पूर्वक सुनता है तथा जो व्यक्ति पवित्र विष्णु भक्तों के सामने इस कथा को कहता है; वे दोनों उचित अनुष्टान करने के कारण मोक्ष-फल को प्राप्त करते हैं। सत्य है कि उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।

इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये विश्रमोक्षो नाम पष्ठः अध्यायः ॥६॥

॥ समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहातम्यम् ॥

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥



श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः

# श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

# प्रथमः स्कन्धः

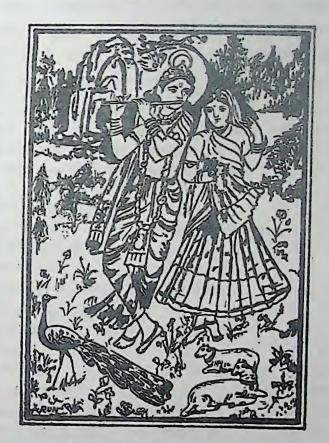

राधा भक्तिइरिक्वांनं ताभ्यां या च समन्विता। तां श्रीभागवर्तीं गाथां वन्दे युगलक्रिपणीम्॥



# श्रीमद्रागवपमहातैद्यातर्म

#### प्रथमः स्किन्धः

अथ प्रथमः अध्यायः

### पथमः श्लोकः

जन्माचस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् , तेने ब्रह्म हृदा य आदिकंवये मुद्धान्ति यत्सुरयः। तेजोवारिसृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगींऽसृपा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥१॥

पदच्छेद जन्म आदि अस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिष्ठः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदा यः आदिकवये मुद्धन्ति यत् स्रयः। तेजः वारि मृदाम् यथा विनिययः यत्र जिसर्गः असूपा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुन्नकम् सत्यम् परम् घीमहि॥

शब्दार्थ-७. मृष्टि, स्थिति और नाश होता है यत्, सूरयः। जन्म, आदि ६. इस जगत् की अस्य ५. जिस परमात्मा से यतः अन्वयात् २. निरन्तर व्याप्ति ४. अभाव होने के कारण इतरतः ३. और (असत् पदार्थों में) च अर्थेषु १. सद्रूप पदार्थों में अभिन्नः, स्वराट, ८. सर्वज, (एवं) स्वयंप्रकाश तेने ११. उपदेश दिया १०. वेद का, हृदय से ब्रह्म, हद्म यः, आदिकवये ६. जिस परमात्मा ने, ब्रह्मा को परम् मुद्यान्ति

तेजः, वारि, सृदास् १५. प्रकाश, जल और थल में १४. जैसे यथा विनिमयः १६. भ्रान्ति हो जाती है (वैसे ही) यत्र, त्रिसर्गः १७. जहाँ, त्रिगुणात्मिका सृष्टि १८. सत्यवत् प्रतीत होती है असृषा, १६. तेज से, अपने धारना, स्वेन २०. सर्वदा सदा निरस्त, कुहकम् २१. मुक्त रहने वाले, माया से २३. सत्य स्वरूप परमात्मा का सत्यम्

२२. (उस) परम

१२. जिसके विषय में, विद्वज्जन

मुद्यन्ति १३. मोहित रहते हैं (तथा) धीमहि ।। २४. हम घ्यान करते हैं घलोकार्थ — सदूप पदार्थों में निरन्तर व्याप्ति और असत् पदार्थों में अभाव होने के कारण जिस परमात्मा से इस जगत् की सृष्टि, स्थिति और नाश होता है; सर्वं एवं स्वयंप्रकाश जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वेद का हृदय से उपदेश दिया; जिसके विषय में विद्वन्जन मोहित रहते हैं तथा जैसे प्रकाश, जल और थल में परस्पर भ्रान्ति हों जाती है वैसे ही जहाँ त्रिगुणात्मिका सृष्टि सत्य की भाँति प्रतीत होती है; अपने तेज से सर्वदा माया से मुक्त रहने वाले उस परम सत्यस्वरूप परमात्मा का हम घ्यान करते हैं।

## द्वितीयः श्लोकः

धर्मः प्रोडिसनकैनवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्स्लनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुष्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्त्त्जणात्।।२॥

#### पदच्छेद--

धर्मः प्रोज्भित कैतवः अत्र परमः निर्मत्सराणाम् सताम्, वेद्यम् वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदम् ताप त्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम् वा पर्रः ईश्वरः, सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः ग्रुश्रुषुभिः तत् क्षणात्॥

#### शब्दार्थ--

| धर्मः          | 97. | वैदिक धर्म का       | श्रीमद्भागवते  | २६. | श्रीमद्भागवत के रहते |
|----------------|-----|---------------------|----------------|-----|----------------------|
| प्रोज्भित      | 90. | रहित                | महामुनि कृते   | ₹8. | वेद व्यास रचित       |
| कैतवः          | 숙.  | कपट और पाखण्ड से    | किस्           | 25. | व्यर्थ (हैं)         |
| अत्र           | 9.  | इस ग्रन्थ में       | वा             | २३. | अतः                  |
| परमः           | 99. | सर्व श्रेष्ठ        | परै:           | २७. | अन्य साधन            |
| निर्मत्सराणाम् | ٦.  | मद-मत्सर से रहित    | ईश्वरः,        | 95. | ईश्वर को             |
| सताम्,         | ₹.  | सज्जनों के          | सद्यः          | २१. | शीघ्र                |
| वेद्यम्        | 8.  | जानने योग्य         | हृदि           | 9७. |                      |
| वास्तवम्       | €.  | परम सत्य (एवं)      | अवरुध्यते      | २२. | विराजमान कर लेते हैं |
| अत्र           | २५. | इस                  | अत्र           | 98. | इस (श्रीमद्भागवत) को |
| वस्तु          | 93. | विषय (वर्णित है)    | <b>कृतिभिः</b> | 9६. | भाग्यशाली पुरुष      |
| शिवदम्         | ¥.  | कल्याणकारी          | શુશ્રૂ લુમિઃ   | 9ሂ. | सुनने के इच्छुक      |
| ताप त्रय       | ૭.  | तीनों तापों को      | तत्            | ٩٤. | उसी                  |
| उन्मूलनम् ।    | ۲.  | जड़ से उखाड़ने वाला | धणात्॥         | २०. | क्षण                 |
|                |     |                     |                |     |                      |

प्रलोकार्थं — इस ग्रन्थ में मद-मत्सर से रहित सज्जनों के जानने योग्य, कल्याणकारी, परम सत्य एवम् तीनों तापों को जड़ से उखाड़ने वाला, कपट और पाखण्ड से रहित, सर्वश्रेष्ठ वैदिक धर्म का विषय वर्णित है। इस श्रीमद्भागवत को सुनने के इच्छुक भाग्यशाली पुरुष हृदय में ईश्वर को उसी क्षण शीघ्र विराजमान कर लेते हैं, अतः वेदव्यास रिचत इस श्रीमद्भागवत के रहते अन्य साधन व्यर्थ हैं।

# तृतीयः श्लोकः

निगमकलपतरोगे जितं फलम् , युकमुखादस्तद्रवसंयुतम् । पिवत भागवतं रसमालयम् , सहरहा रसिका सुवि भावकाः ॥३॥

पदच्छोद-

नियम करपतरोः गलितम् फलम् , युक मुखात् अमृत द्रव संयुतम् । पिवत भागवतम् रसम् आलयम् , मुद्दः अहो रखिकाः सुनि भाखकाः ॥

शब्दार्थ-

१२. श्रीमद्भागवतरूपी ४. वेदरूपी निशम भागवतम् १४. रस का करपत रोः ५. कल्पवृक्ष से रसम् ७. टपके हुये (एवं) आलयम्, १५. आजीवन गतितम् १३. फल के १६. वार-वार फलम्, सुडुः मुकदेवरूपी तोते के 9. अरे बहो गुक ३. रसिक जनों! रस्किः ६. मुख के मुखात् वमृत द्रव १०. सुधारस से **स्**वि ६. पृथ्वी पर १९. पगे हये भावुकाः ॥ २. सहदय संयुतम्। पान करो पिचत 90.

श्लोकार्थ — अरे सहृदय रिंसक जनों ! वेदरूपी कल्पवृक्ष से पृथ्वी पर टपके हुए एवम् शुकदेवरूपी तोने मुख के सुधा रस से पगे हुये श्रीमद्भागवतरूपी फल के रस का आजीवन वार-वार पान करो

# चतुर्थः श्लोकः

नैमिवेऽनिमिवचेत्रे माचयः शौनकादयः। सत्रं स्वर्गीय लोकाय सहस्रसममासन ॥४॥

पदच्छेद--

नैमिषे अनिमिष छेडे, ज्युषयः शौनक आदयः। स्वत्रम् स्वर्णाय लोकाय, सहस्र समस् आसत्॥

मन्दार्थ-

२. नैमिषारण्य में स्वर्णाय ६. स्वर्ग (और) नैसिबे 9. देव क्षेत्र खोकाय ७. लोक के (कल्याण) के लिये धानिमिष क्षेत्रे ५. ऋषिगण ५. एक, हजार सहस ज्ञाबयः ३. शौनक देः वर्षं में पूर्ण होने वाले शीनक समम् ४. इत्यादि-वंठे थे आसत्॥ 99. बाद्यः। यज्ञ में 90. सत्रम्

एलोकार्थ—देव-क्षेत्र नीज़वारच्य में शीमक इत्यादि म्हाविगण स्वर्ग और लोक के करंगण के लिये एक हजार वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ में बैठे थे।

#### पञ्चमः श्लोकः

त एकदा तु सुनयः प्रातह तहुतारनयः। सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात् ॥५॥

पदच्छेद-

ते एकदा तु मुनयः, प्रातः द्वत द्वताग्नयः । सत्कृतम् सृतम् आसीनम्, पप्रच्छुः इदम् आद्रात् ॥

शन्दार्थं-

ते ५. उन पकदातु १. एक बार

६. मुनिजनों ने मुनयः २. सबेरे प्रातः

४. हवन किये हये हत

हुतारनयः । ३. आहवनीय अग्नि में

७. सत्कार पाये हुये (तथा) सरकृतम्

इ. सूतजी से सुतम् आसीनम् ८. बैठे हुए १२. पूछा पप्रच्छु:

99. इदम् यह

आदर के साथ 90. बादरात्॥

श्लोकार्थं — एक बार सबेरे आहवनीय अग्नि में हवन किये हुये उन मुनिजनों ने सत्कार पाये हुये तथा वैठे हुये सूत जी से आदर के साथ यह पूछा।

#### षष्ठः श्लोकः

ऋषय ऊचु:-

खलु पुराणानि सेनिहासानि चानघ। आरूयातान्यव्यवीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत ॥६॥

पदच्छेद---

त्वया खलु पुराणानि, ल इतिहासानि च अनघ। आख्यातानि अपि अधीतानि, धर्म शास्त्राचि यानि उत ॥

शब्दार्थ-

२. आपने त्वया ३. निष्ट्यय पूर्वक खलु पुराणानि पुराणों को €.

ሂ. साथ इतिहासानि ४. इतिहासों के

और

अनघ ।

9. हे निष्पाप सूत जी ! आख्यातानि, अपि १२. व्याख्या, भी की है

अधीतानि दे. पढ़ा है

घर्म शास्त्राणि पर्म शास्त्रों को

यानि ११. उनकी तथा उत् ॥ 90.

बलोकायँ हे निष्पाप सूत जी ! आपने निश्चय पूर्वक इतिहासीं के साथ पुराणों को और धर्म शास्त्रों की पढ़ा है तथा उनकी व्याख्या भी की है।

# सप्तमः श्लोकः

यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायणः। अन्ये च सुनयः सूत परावरविदो विदुः॥॥॥

पदच्छेद-

यानि वेद विदास् श्रेष्टः, भगवान् वादरायसः। अन्ये च मुनयः स्त, परावर विदः विदुः॥

शब्दार्थ-

यानि १०. दूसरे १२. जिन (शास्त्रों) को अस्ये ₹. ७. तथा वेद वेद च ११. मुनिजन ३. जानने वालों में विदास मुनयः 9. हे सूत जो ! श्रेष्ठः स्त ४. महान् प. इहलोक और परलोक के भगवान् ५. भगवान् परावर वेदव्यास विद्: द. जाता बादरायगुः। विदुः॥ १३. जानते हैं (उन्हें आप भी जानते हैं)

श्लोकार्थ—हे सूत जी ! वेद जानने वालों में महान् भगवान् वेद व्यास तथा इहलोक और परलोक के जाता दूसरे मुनिजन जिन शास्त्रों को जानते हैं, उन्हें आप भी जानते हैं।

#### ऋष्टमः श्लोकः

वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदतुम्हात्। ब्रयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुद्धमप्युत ॥ ॥ ॥

पदच्छेद---

वेत्थ त्वम् सौम्य तत् सर्वम्, तत्त्वतः तद् अनुप्रहात्। ज्युः स्निग्धस्य शिष्यस्य, गुरवः गुह्यस् अपि उत ॥

शब्दार्थ--

१५. बता देते हैं वेत्थ जानते हैं न युः 99. स्नेहं से युक्त २. आप स्निग्धस्य त्वम् शिष्यस्य 97. शिष्य को सौम्य हे सूत जी ! गुरु जन 90. गुरवः उन तत् गोपनीय रहस्य सब (शास्त्रों) को सर्वम् 93. €. गुसम् भली भाँति अपि 98. भी 9. तत्त्वतः उन ऋषियों की £. तथा इत।। तत् कृपा से अनुग्रहात्। 8.

श्लोकार्थ—हे सूत जी! आप उन ऋषियों की कृपा से उन सब शास्त्रों की भली भाँति जानते हैं तथा गुरु जन स्नेह से युक्त ज़िब विषय को गोपनीय रहस्य भी बता देते हैं।

#### नवमः श्लोकः

तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम्। पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमहस्ति॥६॥

पदच्छेद-

तत्र तत्र अञ्जला आयुष्मन्, भवता यद् विनिश्चतम्। पुंसाम् पकान्ततः श्रेयः, तद् नः शंसितुम् अर्हसि॥

शब्दार्थ--

उन-उन शास्त्रों में एकान्ततः एकमात्र तत्र तत्र श्रेयः कल्याणकारी (मार्ग) को अञ्जला ४. सरलता पूर्वक 90. लम्बी आयुवाले हे सूत जी! तद् उस आयुष्मन् ११. हमें ٦. आपने नः भवता ६. जो मार्ग शंसितुम् १२. बताने में यद् विनिश्चतम्। ७. समर्थं हैं निश्चित किया है (आप) अईसि॥ 93. मनुष्यों के लिये पुंसाम्

हलोकार्थं - लम्बी आयुवाले हे सूत जी ! आपने उन-उन शास्त्रों में सरलतापूर्वक मनुष्यों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है, आप उस एकमात्र कल्याणकारी मार्ग को हमें बताने में समर्थ हैं।

#### दशमः श्लोकः

प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः । मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या खुषदुताः ॥१०॥

पदच्छेद-

प्रायेण अरुप आयुषः सभ्य, कली अस्मिन् युगे जनाः। सन्दाः सुमन्द् मतयः, मन्द् भाग्याः हि उपद्रताः॥

शब्दार्थ-

प्रायेण ५. अधिकतर आलसी सन्दाः थोड़ी 9. सुमन्द 90. अत्यन्त जड़ अल्प बुद्धि वाले जायुवाले 99. आयुप: मतयः सभासदों में श्रेष्ठ हे सूत जी ! 92. हीन सन्द सभ्य ३. कलि 93. भाग्य वाले कली भाग्याः और हि 98. अस्मिन् २. इस 94. अशान्त (होंगे) युग में युगे उपद्वताः ॥ मनुष्य जनाः।

पलोकार्य — सभासदों में श्रेष्ठ हे सूत जी! इस कलियुग में अधिकतर मनुष्य थोड़ी आयुवाले, आलसी, अत्यन्त जड़ बुद्धिवाले, हीन भाग्यवाले और अशान्त होंगे।

## एकादशः श्लोकः

भूरीणि भूरिकमीणि श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधोऽत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। ब्रह्मिनः श्रद्धानानां येनात्मा सम्बसीदिति ॥११॥

पदच्छेद — भूरीशि भूरि कर्माशि, श्रोतव्यानि विभागशः। अतः साधो अत्र यत् सारम्, संमुद्धत्य मनीपया।

ब्र हि नः श्रद्यानानाम् , येन आत्मा सम्बसीदति ॥

शब्दार्थ-

भूरीणि दे. सार वस्तु है (उसका) २. अनेक (शास्त्रों) को सारम् सूरि, कर्साणि १. अनेक, कर्मों को (बताने वाले) समुद्धत्व ११. निज्ञय करके ४. सुनना चाहिये १०. अपनी बुद्धि से श्रोतच्यानि मनीपया। चिभागशः। ३. विभाग करके ब्राहि वतावें 98. ं अतः ५. किन्तु (अल्पायु होने से) 92. हम ६. हे सूत जी ! (आप) साधी श्रद्धानानाम् १३. श्रद्धालुओं को १५. जिससे, आत्मा इन (शास्त्रों) में येन, आत्मा अज सम्प्रसीद्ति॥ १६ प्रसन्न होती है यत

श्लोकार्थ — अनेक कर्मों को बताने वाले अनेक शास्त्रों को विभाग करके मुनना चाहिये, किन्तु अस्पायु होने से हे सूत जी ! आप इन शास्त्रों में जो सार वस्तु है उसका अपनी बुद्धि से निश्चय करके हम श्रद्धालुओं को बतावें, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है ।

# द्वादशः श्लोकः

सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः। देवक्यां वसुदेवस्य जानो यस्य चिकीर्षया ॥१२॥ स्त जानासि भद्रम् ते, भगवान् सात्वताम् पतिः।

पदच्छेद - स्त जानासि भद्रम् ते, भगवान् सात्वताम् पतिः। देवक्याम् वसुदेघस्य, जातः यस्य चिकीर्षया॥

शब्दार्थ-9. हे सूत जी! पतिः। स्त ५. रक्षक १०. देवकी के गर्भ से जानासि १२. (उसे आप) जानते हैं देवक्याम् वस्देव जी की (पत्नी) कल्याण हो वसुदेवस्य भद्रम् ११. अवतरित हुये थे आपका जातः ७. जिस (ज़ीला) को भगवान् भगवान यस्य चिकीर्षया॥ वैष्णव जन के करने की इच्छा से सात्वताम्

श्लोकार्थ हे सूत जी ! आपका कल्याण हो । वैष्णव जन के रक्षक भगवान् जिस लीला को करने की इच्छा से वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्थ से अवतरित हुए थे, उसे आप जानते हैं।

# त्रयोदशः श्लोकः

तन्नः शुश्रूषमाणानामहस्यङ्गानुवर्णितुम् । यस्यावतारा भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥

पदच्छेद-

तद् नः शुंश्रूषमाणानाम्, अईसि अङ्ग अनुवर्णितुम्। यस्य अवतारः भूतानाम्, क्षेमाय च भवाय च॥

शब्दार्थ-

 उन भगवान् को कथा का १. जिस (भगवान्) का यस्य तद् हम लोगों से अवतारः २. अवतार नः भूतानाम् ३. प्राणियों के स्नने के इच्छुक शुश्रवमाणानाम् ५. १२. समर्थ हैं क्षेमाय अर्हसि ४. कल्याण हे सूत जी ! (आप) ५. और 9. सङ्ग वर्णन करने में भवाय च ॥ ६. उन्तित के लिये होता है यत्वर्णितुम्। ११.

श्लोकार्थं — जिस भगवान् का अवतार प्राणियों के कल्याण और उन्नीत के लिये होता है; हे सूतजी ! आप सुनने के इच्छुक हम लोगों से उन भगवान् की कथा का वर्णन करने में समर्थ हैं।

# चतुर्दशः श्लोकः

आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृण्न्। ततः सद्यो विमुच्येत यद्विश्रेति स्वयं अयम् ॥१४॥

पदच्छेद--

आपन्नः संस्कृतम् घोराम् यद् नाम विवशः गृण्न्। ततः सदः विमुच्येत, यद् विभेति स्वयम् भयम् ॥

शब्दार्थं—

• ३. प्राप्त हुआ (मनुष्य) उस (घोर संसार) से ततः आपन्नः २. संसार को **द.** शीघ्र संस्तिम् संद्य: १. अयानक विमुच्येत १०. मुक्त हो जाता है घोराम् ४. जिनके ११. क्योंकि (उससे) यद् यव् बिभेति ५. नाम का १४. डरता है नाम ६. विवश होकर भी 93. अपने आप **स्वयम्** विवशः 92. भय (भी) उच्चारण करता हुआ भयम्॥ गृणन् । 19.

श्लोकार्थं—भयानक संसार को प्राप्त हुआ मनुष्य जिनके नाम का विवश होकर भी उच्चारण करता हुआ उस घोर संसार से शीघ्र मुक्त हो जाता है; क्योंकि उससे भय भी अपने आप डरता है।

# पञ्चदशः रलोकः

यत्पादसंश्रयाः सृत मुनयः प्रशमायनाः। सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धन्यापोऽनुसेवया ॥१५॥

पदच्छेद---

यत् पाद् संश्रयाः स्त, मुनयः प्रश्रम अयनाः। सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः, स्वधु नी आपः अनुसेवया॥

शब्दार्थ--

यत ४. जिस (भगवान्) के प. तत्काल सद्यः इ. पवित्र कर देते हैं ५. चरण कमलों के पुनन्ति पाद संथयाः ७. स्पर्श मात्र से ६. सहारे (मनुष्य को) उपस्पृष्टाः स्त हे सूत जी ! स्वर्धनी १०. (किन्तु) गंगाजी का

सुनयः ३. मूनिजन आपः ११. जल

अशाम, अयनाः । २. परम शान्ति के, स्थान अनुसेवया ॥ १२. वारम्वार सेवन करने से (पवित्र करता है)

श्लोकार्थं—हे सूत जी ! परम शान्ति के स्थान मुनिजन जिस भगवान् के चरण-कमलों के सहारे मनुष्य को स्पर्श मात्र से तत्काल पवित्र कर देते हैं; किन्तु गङ्गाजी का जल वारम्बार सेवन करने से पवित्र करता है।

# षोडशः श्लोकः

को वा भगवतस्तस्य पुण्यरतोकेड्यकर्मणः। शुद्धिकामो न शृणुधाचशः कितमतापहम् ॥१६॥

पदच्छेद-

कः वा भगवतः तस्य, पुण्य श्लोक ईस्य कर्मगाः। शुद्धि कामः न श्रुगुयात्, यशः कलि मल अपहम् ॥

शब्दार्थ-

कः ३. कौन (मनुष्य) शुद्धि कामः २. पवित्र होने की इच्छा रखने वाला वा १ अथवा न ११. नहीं

भगवतः ७ भगवान् की श्राणुयात् १२. सुनेगा तस्य ६. उन यशः १०. कीर्ति को

णुज्य श्लोक ४. पवित्र नाम वाले (एवं) किल मल ८. किलयुग के पापों को ईख्य कर्मणः। ४. प्रशंसनीय कर्म करने वाले अपहुम् ॥ ६. धोने वाली

इलोकार्थ अथवा पवित्र होते की इच्छा रखने वाला कीन मनुष्य पवित्र नाम वाले एवम् प्रशंसनीय कर्व करने वाले उने भगवान की कलियुग के पापों को धोने वाली कीर्ति की नहीं सुनेगा ?

#### सप्तदशः श्लोकः

तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। ब्रह्म नः अद्घानानां लीलया दघतः कलाः॥१७॥

पदच्छेद-

तस्य कर्माणि उदाराणि, परिनीतानि स्रिमिः। ब्रह्म नः श्रद्धानानाम्, लीलया दधतः कलाः॥

शब्दार्थ--

११. वर्णन करें o. हे सूत जी ! (आप) ब्राह ६. उस (परम प्रभु) के 9. हम ल: तस्य १०. चरित का श्रद्धांनानाम् २. श्रद्धालु जनों से कर्माणि ३. लीला पूर्वक लीलया **उदाराणि** ६. महान् ५. घारण करने वाले न. गाये गये परिगीतानि दधतः ४. कलाओं को ७. विद्वानों के द्वारा स्रिशिः। कलाः ॥

श्लोकार्थ—हे सूत जी ! आप हम श्रद्धालु जनों से लीला पूर्वक कलाओं को घारण करने वाले उस परम प्रभु के विद्वानों के द्वारा गाये गये महान् चरित का वर्णन करें।

# ऋष्टादशः श्लोकः

अधाख्याहि हरेधीमञ्जवतारकथाः शुभाः। लोला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥१८॥

पदच्छेद—

अथ आख्याहि हरेः घीमन् , अवतार कथाः ग्रुभाः । कीलाः विद्घतः स्वैरम् , ईश्वरस्य आत्मन् आयया ॥

शब्दार्थ-

प्र. लीलाओं को १२. अब **लीलाः** अध ६. धारण करने वाले वाख्याहि १३. कहिए **बिद्घतः**  श्री हरि के हरे: डवैरस् ४. स्वेच्छा पूर्वक धीमन १. हे बुद्धिमान् सूत जी ! भगवान् **इश्वरख्य** . 9. अवतारों की २. अपनी 윰. अवतारं आत्यव कथाओं को ३. सत्त्वगुणी भाया से 99. मायया 🏻 कथाः मंगलमयी श्रमाः । 90.

क्लोकार्थं हे बुद्धमान् सूत जी ! अपनी सत्त्वगुणी माया से स्वेच्छा पूर्वक लीलाओं को घारण करने धाले भगवान् श्रीहरि के अवतारों की मंगलमयी कथाओं को अब कहिये।

# एकोनविंशाः श्लोकः

वयं तु न वितृष्याम उत्तमश्लोकविक्रमे । यच्छुण्वनां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१६॥

पंदच्छेद---

वयम् तु न वितृष्यामः, उत्तम श्लोक विक्रमे। यत् श्रुग्वताम् रसज्ञानाम् , स्वादु स्वादु पदे पदे ॥

शव्दार्थ-

वितृष्यामः

उत्तम श्लोक

न

चयम् हम सब . ४. तो नु

५. नहीं

६. तृप्त हो रहे हैं पित्र कीर्ति (तथा)

पराक्रमशाली (प्रभु की

यत्

पदे-पंदे ॥

७. जिमे म्नते हुए भ्रण्वताम् रसिक जनों को

रसज्ञानाम्

स्वादु स्वादु ११. अधिकाधिक रसस्वादन

(होता है) १०. पग-पग पर

विक्रमे। कथाओं को सुनने से)

एलोकार्थ--पवित्र-कीर्ति तथा पराक्रमशाली प्रभु की कथाओं को मुनने से हम सब तो तृप्त नहीं हो रहे हैं, जिसे सुनते हुये रसिकजनों को पग-पग पर अधिकाधिक रसास्वादन होता है।

# विंशः श्लोकः

कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। अतिमत्योनि भगवान् गृहः कपटमानुषः ॥२०॥

पदच्छेद-

कृतवान् किल वीर्याणि, सह रामेण केशवः। अतिमत्यांनि भगवान् , गूढः कपट मानुषः॥

शब्दार्थ-

रामेख

केशवः।

१०. की थीं कृतवान्

अतिमत्यानि जलौकिक (और) 9 भगवान् भगवान्

किल 99. यह इतिहास प्रसिद्ध है वीर्याणि पराक्रम युक्त लीलायें सह 8. साथ

५ गुप्त रूप से गूढ: ७. छलिया वेष में कपट

वलराम जी के ₹. श्रीकृष्ण ने ₹.

मनुष्य के मानुषः॥

श्लोकार्थ-भगवान् श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ गुप्त रूप से मनुष्य के छिलया वेष में अलौकिक और पराक्रम युक्त लीलायें की थीं, यह इतिहास प्रसिद्ध है। फा०--३५

# एकविंशः रलोकः

कितागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्। आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सत्त्रणा हरेः॥२१॥

पदच्छेद-

कलिम् आगतम् आज्ञाय, क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्। आसीनाः दीर्घ सत्रेण, कथायाम् सक्षणाः हरेः॥

शब्दार्थ-

किलम् २. किलयुग को आसीनाः १०. वैठे हैं (अतः हमें)

आगतम् ३. आया हुआ दीर्घ द, लम्बे

आज्ञाय ४. जानकर सत्रेण ६. यज्ञ में क्षेत्रे ७. नैमिषारण्य क्षेत्र में कथायास १२. कथा स

क्षेत्रे ७. नैमिषारण्य क्षेत्र में कथायास् १२. कथा सुनने का अस्मिन् ५. इस सक्षणाः १३. पर्याप्त समय (है) वैष्णुवे ६. वैष्णव हुरे:॥ ११. भगवान् श्री कृष्ण की

वयम्। १. हम लोग

स्लोकार्थ — हम लोग कलियुग को आया हुआ जानकर इस वैष्णव नैमिषारण्य क्षेत्र में लम्बे यज्ञ में बैठे हैं; अत: हमें भगवान् श्री कृष्ण की कथा सुनने का पर्याप्त समय है।

#### द्वाविंशः श्लोकः

त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्धताम्। कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम् ॥२२॥

पदच्छेद-

त्वम् नः संदर्शितः धात्रा, दुस्तरम् निस्तितीर्पताम् । कलिम् सत्त्व हरम् पृंसाम्, कर्णधारः इव अर्णवस् ॥

शब्दार्थ-

त्वम् १०. आप कित्रम् प्र. कित्रमुग को (पार करने के इच्छुक) नः ६. हमारे लिये सत्त्व हरम् ७. सत्त्व गुण का अपहरण करने वाले

द्धंदर्शितः १२. (कर्णधार) वताये गये हैं पुंसाम् ४. जनों के धात्रा ११. जनों के धात्रा ११. कर्णधार की दस्तरम् १. अगाध १६. तरह

निस्तितीर्घताम्। ३. पार करने की इच्छा अर्थाचम्॥ २. समुद्र को रखने वाले

ज्लोकार्थ — अगाध समुद्र को पार करने की इच्छा रखने वाले जनों के कर्णधार की तरह सत्त्वगुण का अपहरण करने वाले किलयुग को पार करने के इच्छुक हमारे लिये आप ब्रह्मा जी के द्वारा कर्णधार बताये गये हैं।

# त्रयोविंशः श्लोकः

त्र हि योगेश्वरे कुष्णे जहाण्ये धर्मवर्मणि। स्वां काष्टामधुनोपेतं धर्मः कं शरणं गतः॥२३॥

#### पदच्छेद-

ब्रह्ह योगेश्वरे ऋण्णे, ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि। स्वाम् काष्टाम् अधुना उपेते, धर्मः कम् शरण्म् गतः॥

#### शब्दार्थ-

| ब्राह्य    | 98.        | (यह आप हमें) बतावें | काष्टाम् | હ.   | धाम          |
|------------|------------|---------------------|----------|------|--------------|
| योगेश्वरे  | ૪.         | योगिराज             | अधुना    | દ્ધ. | अव           |
| कृष्णे     | <b>ų</b> . | श्री कृष्ण के       | उपेते    | 5.   | पधार जाने पर |
| ब्रह्मण्ये | ٩.         | वेद रक्षक (एवं)     | धर्मः    | 90.  | धर्म         |
| घर्भ       | ₹.         | धर्म के             | कस्      | 99.  | किसकी        |
| वर्मणि।    | ₹.         | कवच .               | शरणम्    | 92.  | शरण में      |
| स्वाम्     | ξ.         | अपने                | गतः ॥    | 93.  | गया          |

श्लोकार्थ — वेद रक्षक एवम् धर्म के कवच योगिराज श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर अव धर्म किसकी शरण में गया; यह आप हमें बतावें।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम-स्कन्धे नैमिषीयोपाल्याने प्रथमः अध्यायः ॥१॥



# श्रीमद्भागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्कन्धः

अथ द्वितीयः अध्याय।

पथमः श्लोकः

इति संप्रश्नसंहष्टो विषाणां रौसहर्षणिः। व्यास उवाच-

प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुसुपचक्रसे ॥१॥

पदच्छेद--इति संप्रश्न संहष्टः, विप्राणाम् शीमहर्षणिः।

प्रतिपूज्य वचः तेषाम्, प्रवक्तुम् उपचक्रमे॥

शब्दार्थ-

इति २. पहले पुछे गये प्रतिपूज्य ८. स्वागत करते हुये

३. प्रश्न से चचाः ७. प्रश्नका संप्रश्न

तेषाम् ६. उन ऋषियों के ४. हर्षित हुये संह्रष्टः

विप्राणाम् १. ऋषियों के द्वारा प्रवक्तुम् ६. कहना

रीमहर्षाः। ५. रोमहर्षण के पुत्र सूत जी ने उपचक्रमे ॥ ५०. प्रारम्भ किया

श्लोकार्थ - ऋषियों के द्वारा पहने पूछे गये प्रश्न से हिंषत हुये रोमहर्षण के पुत्र सूत जी ने उन ऋषियों के प्रश्न का स्वागत करते हुये कहना प्रारम्भ किया।

#### द्वितीयः श्लोकः

यं प्रवजनतमनुपेतमपेतकृत्यम् , द्यैपायनो विरहकातर आजुहाव । पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृद्यं झुनिमानतोऽस्मि ॥२॥ पदच्छेद - यम् प्रवजन्तम् अनुपेतम् अपेत कृत्यम्, हैपायनः विरह कातरः आजुहाव। पुत्र इति तन्मयतया तरवः अभिनेदुः, तम् सर्व भूत हृद्यम् मुनिम् आनतः अस्मि ॥

श्वदार्थ-

५. जिन शुकदेव जी के पुत्र इति ५. हे पुत्र हे पुत्र, इस प्रकार यम्

प्रवजन्तम् ४. सन्यास के लिये जाते हुये तन्मयतया ११. (शुकदेव जी से) अभिन्न होने के कारण

अनुपेतम् १. यज्ञोपवीतसंस्कार से रहित तरवः १०. वृक्षों ने

३. अनिधकारी (एवं) १२. (उनका) उत्तर दिया था अपेत अभिनेदुः,

२. लौकिक-वैदिक कर्मों के कृत्यम् , तम् १४. उन

द्वैपायनः सर्वभूत, हृद्यम् १३. सभी प्राणियों के, हृद्य में विराजमान ७. वेदव्यास जी

विरह कातरः ६. वियोग से दुःखी होकर मुनिम् १५. शुकदेव मूनि को

**६. प्कारने लगे (तथा)** आनतः अस्मि॥ १६. (मैं) प्रणाम करता हुँ आजुहाव।

क्लोकार्थ--- यज्ञोपवीत संस्कार से रहित, लौकिक-वैदिक कर्मों के अनिधकारी एवं संन्यास के लिये जाते हये जिन शुकदेव जी के वियोग से दु:खी होकर वेद व्यास जी हे पुत्र ! हे पुत्र !! इस प्रकार प्रकारने लगे तथा वृक्षों ने शुकदेव जी से अभिन्न होने के कारण उनका उत्तर दिया था; सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान उन शुकदेव मुनि को मैं प्रभाम करता हूँ।

## तृतीयः श्लोकः

यः स्वानुभावमित्वत्रभृतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमितितिर्वतां तमोऽन्धम् । संसारिणां करूणयाऽऽह् पुराणगुद्धम्, तं व्याससूनुसुपयामि गुरुं सुनीनाम् ॥३॥ पदच्छेद—

याः स्व अनुभावम् अखिल श्रुति सारम् एकम् , अध्यात्म दीपम् अतितितीर्पताम् तमः अन्यम् । संसारिणाम् कठणया आह पुराण गुह्यम् , तम् व्यास स्तुम् उपयामि गुरुम् सुनीनाम् ॥

शब्दार्थ--- संसारी प्राणियों के लिये **संसारि**णाम् १. जिन्होंने, आत्मा का यः, स्व १३.-करुणा करके अनुभावम् २. अनुभव कराने वाले करुण्या अखिल, श्रुति ३. चारों, वेदों का १४. कहा आह १२. प्राण को ४. सार (तथा) पुराख सारम्. ११. (इस) रहस्यमय एकम्, अध्यातम ६. अद्वितीय, आध्यात्मिक गुहास, १६. उन, वेदव्यासजी के १०. दीपक रूपी तम्, व्यास दीपम् १७. पुत्र शुकदेव मुनि की अतितितीर्पताम् ७. पार करने की इच्छा रखने वाले सुनुम्

तमः ५. घोर अज्ञान रूपी उपयामि १८. शरण में मैं जाता हूँ अन्धम्। ६. अन्धकार को गुरुम्, सुनीनाम्॥ १५. गुरु, मुनि जनों के

अन्धम् । ६. अन्धकार को गुरुम्, मुनीनाम् ॥ १५. गुरु, मुनि जनी के श्लोकार्थ — जिन्होंने आत्मा का अनुभव कराने वाले चारों वेदों का सार तथा घोर अज्ञानरूपी अन्धकार को पार करने की इच्छा रखनेवाले संसारी प्राणियों के लिए अद्वितीय आध्यात्मिक दीपक रूपी इस रहस्यमय पुराण को करुणा करके कहा, मुनि जनों के गुरु उन वेदव्यासजी के पुत्र शुकदेव मुनि की शरण में मैं जाता हैं।

चतुर्थः श्लोकः

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥४॥

पदच्छेद---

नारायणम् नमस्कृत्य, नंरम् च एव नरोत्तमम्।
देवीम् सरस्वतीम् व्यासम्, ततः जयम् उदीरयेत्॥

शब्दार्थ---६. देवी को देवीम् ४. नारायण को नारायग्रम् नमस्कार करके सरस्वतीम् ५. सरस्वती नमस्कृत्य २. नरको द. व्यास जी को व्यासम् नरम् ३. और १०. तदनन्तर ततः च 99. जयकार तथा जयम् एव नरों में श्रेष्ठ उदीरयेत्।। १२. करना चाहिए 9. नरोत्तमम्।

श्लोकार्थ—नरों में श्रेष्ठ नर को और नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यासजी को नमस्कार करके तदनन्तर जयकार करनो चाहिये।

#### पञ्चमः श्लोकः

सुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्गिलींकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति ॥५॥

पदच्छेद--

मुनयः साधु पृष्टः अहम् , भवद्भिः लोक मङ्गलम् । यत् कृतः कृष्ण सम्प्रश्नः, येन आत्मा सुप्रसीद्ति ॥

शब्दार्थ—

ञुनयः हे मुनियों ! ६. अच्छी वात साधु ७. पूछी है वृष्ट:

अहम् ३. मुझसे भवद्भिः २. आप लोगों ने लोक ४. लोक मङ्गलम्। ५. कल्याणकारी

यत् कृतः कुच्या

१०. भगवान् श्रीकृष्ण के विषय में ई. (यह) प्रश्न सम्प्रश्नः १२. जिससे येन 93. आत्मा आत्मा

क्योंकि

११. किया गया है

सुमसीद्ति॥ १४. प्रसन्न होती है

श्लोकार्थ-हे मुनियों ! आप लोगों ने मुझसे लोक कल्याणकारी अच्छी बात पूछी है । क्योंकि यह प्रश्न भगवान् श्रीकृष्ण के विषय में किया गया है, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है।

# षष्टः श्लोकः

स वै पुंसां परो धर्मी यतो भिक्तरधो चले। अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥६॥

पदच्छेद—

सः वै पुंसाम् परः धर्मः, यतः भक्तिः अधोक्षजे। अहैतुकी अप्रतिहता, यया आत्मा सम्प्रसीद्ति ॥

शन्दार्थ-

यतः

भक्तिः

सः २. वह अधोक्षजे। ই .३. ही अहैतुकी पुंसाम् मनुष्यों काः अप्रतिहता ४. श्रेष्ठ परः यया घर्मः ५. धर्म है आत्मा

जिससे भांक (होती है) 90.

७. भगवान्-श्रीकृष्ण में

**६.** निष्काम प्रतिरन्तर

99. जिस भक्ति से 92. आत्मा

सम्प्रसीदति॥ प्रसन्न तथा आनन्दित 93. होता है

प्लोकार्थं — मनुष्यों का वही श्रेष्ठ घर्म है, जिससे भगवान् श्रीकृष्ण में निरन्तर निष्काम भक्ति होती है। जिस भक्ति से आत्मा प्रसन्न तथा आनन्दित होता है।

#### सप्तमः श्लोकः

वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च तदहैतुकम्॥७॥

पदच्छेद---

वासुद्वे भगवति, भक्ति योगः प्रयोजितः। जनयति आगु वैराग्यम्, ज्ञानम् च तद् अहैतुकम्॥

शब्दार्थ--

२. श्रीकृष्ण में दे. वैराग्य को वासुदेवे वैराग्यम ७. ज्ञान को भगवति १. भगवान ज्ञानम् जौर भक्ति योगः ४. भक्तियोग न्दा प्रयोजित:। ३. लगाया हुआ ५. उस तद अहेतुकम् ॥ ६. निष्काम जनयति ११. उत्पन्न करता है १०. शीघ्र ही आग्र

श्लोकार्थ---भगवान् श्रीकृष्ण में लगाया हुआ भक्तियोग उस निष्काम ज्ञान को और वैराग्य को मीह्र ही उत्पन्न करता है।

### ग्रष्टमः श्लोकः

धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। नोत्पादयेखदि रतिं अस एव हि केवलस्।।॥।

पदच्छेद---

धर्मः सु अनुष्ठितः पुंसाम् , विष्वक्सेन कथासु यः। न उत्पाद्येत् यदि रतिम् , श्रमः एव हि केवलम्॥

शब्दार्थ-

३. धर्म उत्पादयेत धर्मः १०. उत्पन्न किया सु अनुष्ठितः ६. यदि विधि-विधान से किया गया यदि 9. रतिम मनुष्यों की रिच को पं साम् 9. १३. परिश्रम विष्वक्सेन ४. भगवान् की अभः ५. कथाओं में १४. ही (है अर्थात् निरर्थक है) पव कथास जो हि 99. ٦. यः। केवलम्॥ (वह) केवल नहीं 92. न

श्लोकार्थ — विध-विधान से किया गया जो धर्म भगवान की कथाओं में यदि मनुष्यों की रुचि को उत्पन्न नहीं किया तो वह केवल परिश्रम ही है। अर्थात् निरर्थक है।

#### नवमः श्लोकः

धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाग्र हि स्मृतः ॥६॥ धर्मस्य हि आपवर्ग्यस्य, न अर्थः अर्थाय उपकल्पते। न अर्थस्य धर्म एकान्तस्य, कामः लामांग्र हि स्मृतः॥

शब्दार्थ-

पदच्छेद-

|           |    |                 | न          | ٦8. | नहा                  |
|-----------|----|-----------------|------------|-----|----------------------|
| धर्मस्य   | ٦. | धर्म का         | अर्थस्य    | 90. | धन के                |
| हि        | ξ. | ही              | धर्म .     | ۲.  | (तथा) धर्म में       |
| आपचर्यस्य | ٩. | मोक्ष देने वाले | पकान्त स्य |     | उपयोगी               |
| न         | ૭. | नहीं (है)       | कासः       | 93. | कामनाओं की पूर्ति ही |
| अर्थः     | ₹. | प्रयोजन         | लाभाय      | 99. | लाभ से               |
| अर्थाय    | 8. | घन की           | हि         | 92. | केवल                 |
| उपकरपते।  | ¥. | प्राप्ति        | स्मृतः ॥   | 94. | कही गयी है           |
|           |    |                 |            |     |                      |

श्लोकार्थ--मोक्ष देने वाले धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति ही नहीं है तथा धर्म में उपयोगी धन के लाभ से केवल कामनाओं की पूर्ति ही नहीं कही गयी है।

#### दशमः श्लोकः

कामस्य नेन्द्रियपीतिलाभो जीवेन यावना । जीवस्य नत्त्वज्ञिासा नाथों यश्चेह कर्मभिः ॥१०॥

पदच्छेद--

कामस्य न इन्द्रिय प्रीतिः, लाभः जीवेत यावता ! जीवस्य तत्त्व जिल्लासा, न अर्थः यः च इह कर्मभिः ॥

शब्दार्थ--

9. कामनाओं का भगवत स्वरूप के कामस्य तत्त्व प्र. नहीं (है किन्त्) जिज्ञासा आन की इच्छा ही न ३. इन्द्रियों की इन्द्रिय १६. नहीं (है) प्रीतिः ४. त्रिप्त (ही) १५. (वह जीवन का) प्रयोजन अर्थः १४. जो (स्वर्गादि फल बताये गये हैं) २. फल लाभः यः ७. जीवन निर्वाह हो सके (वह है) जीवेत च ११. अतः ६. जितने से . १२. इस संसार में इह यावता । १०. जीवन का फल है कर्मभिः॥ १३. वैदिक अनुष्ठानों से जीवस्य

प्रलोकार्थ--कामनाओं का फल इन्द्रियों की पृप्ति ही नहीं है, किन्तु जितने से जीवन निर्वाह हो सके, वह हैं। भगवत् स्वरूप के जान की इच्छा ही जीवन का फल है, अतः इस संसार में वैदिक अनुष्ठानों से जो स्वर्गीद फल बताये गये हैं, वह जीवन का प्रयोजन नहीं है।

### एकादशः श्लोकः

वदन्ति तत्तरविवस्तरवं यज्ज्ञानमद्वयम् । ब्रह्मोति परमारमेति भगवानिति शब्यते ॥११॥

पदच्छेद-

वदन्ति तत् तत्रवविदः, तत्त्वम् यत् ज्ञानम् अद्यम्। वहा इति परमात्मा इति, भगवान् इति शब्द्यते॥

श्रव्दार्थ--

वदन्ति ७. वताते हैं वस नहा ४. उसे इति तत् बही तस्वविदः ५. तत्त्व ज्ञानी जन १०. परमात्मा परमात्मा ६. वास्तविक वस्तु इति ११. और तत्त्वम् यत् भगवान् १२. भगवान् ३. सच्चिदानन्द-घन-स्वरूप ज्ञान है इति ज्ञानम् १३. इन नामों से शब्द्यते॥ १४. २. अखण्ड अद्ययम्। कहा जाता है

श्लोकार्थ — जो अखण्ड सिच्चिदानन्द-घन-स्वरूप जान है, उसे तत्त्वज्ञानी जन वास्तविक वस्तु बताते है। वहो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् इन नामों से कहा जाता है।

# द्वादशः श्लोकः

तच्छ्रद्धाना सुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया । परयन्त्यात्मनि चात्मानं अक्त्या श्रुतगृहीतया ॥१२॥

पदच्छेद--

तद् श्रद्धानाः मुनयः, ज्ञान वैराग्य युक्तया। पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम्, भक्त्या श्रुत गृहीतया॥

शब्दार्थ--

उस बहा के ऊपर आत्मानि ११. अपनी आत्मा में तद् थद्धा रखने वाले और श्रद्धानाः 9. ३. मुनिजन १२. परमात्मा का **ञुनयः** आत्मानम् १०. भक्ति के द्वारा ६. ज्ञान भक्त्या ञ्चान वैराग्य वैराग्य से श्रुत 8. शास्त्रों से 5. **६.** मिश्रित युक्तया। गृहीतवा ॥ **4.** ज्ञात हुई (तथा) दर्शन करते हैं पश्यन्ति 93.

श्लोकार्थ — उस ब्रह्म के ऊपर श्रद्धा रखने वाले मुनिजन शास्त्रों से ज्ञात हुई तथा ज्ञान और वैराग्य से मिश्रित भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते हैं।

# त्रयोदशः श्लोकः

पुरिभर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरिताषणम् ॥१३॥

पदच्छेद--

अतः पुरिभः द्विज श्रेष्टाः, वर्णं आश्रम विभागशः। सु अनुष्ठितस्य धर्मस्य, संसिद्धिः हरि तोषणम् ॥

शब्दार्थ--

अत: पुस्भिः

द्विज

श्रेष्ठाः

विभागशः।

३. इसलिये

१. हे विप्र

वर्ण आश्रम ४. वर्ण और आश्रम के

६. मनुष्यों के द्वारा

२. वर्यो !

५. विभाग के अनुसार

सु अनुष्ठितस्य ७. विधि-पूर्वक आचरित

 धर्म की धर्मस्य इ. सफलता संसिद्धिः

१०. भगवान् श्रीहरि की हरि तोषणम् ॥ ११. प्रसन्नता ही है

श्लोकार्थ--हे विप्रवर्यों ! इसलिये वर्ण और आश्रम के विभाग के अनुपार मनुष्यों के हारा विधि-पूर्वक आचरित धर्म की सफलता भगवान श्रीहरि की प्रसन्ता ही है।

# चतुर्दशः श्लोकः

तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥१४॥

पदच्छेद-

तस्माद् एकेन मनसा, भगवान् सात्वताम् पतिः। थोतव्यः कीर्तितव्यः च, ध्येयः पूज्यः च नित्यदा ॥

शब्दार्थ-

तस्माद् पकेन मनसा

भगवान्

9. इसलिये २. एकाग्र ३. मन से

६: भगवान् श्रीकृष्ण का ४. भक्तों के

सारवताम् पतिः । पालक **y**. श्रोतन्यः 5. श्रवण

६. कीर्तन कीर्तितव्यः च

१०. और ध्येयः ११. ध्यान

१३. पूजन करना चाहिये

97. तथा च नित्यदा ॥ सर्वदा 9.

प्लोकार्थ-इसलिये एकाग्र मन से भक्तों के पालक भगवान श्रीकृष्ण का सर्वदा श्रवण, कीर्तन और भ्यान

पूज्यः

तथा पूजन करना चाहिये।

### पञ्चदशः श्लोकः

यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् । छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम् ॥१५॥

पदच्छेद---

यद् अनुध्या असिना युक्ताः, कर्म प्रन्थि निवन्धनम् । छिन्दन्ति कोविदाः तस्यः, कः न कुर्यात् कथा रतिम् ॥

शब्दार्थ---

३. जिस भगवान् के छिन्दन्ति ५. काटते हैं यद् २. विद्वज्जन ४. चिन्तन रूपी कोविदाः अनुध्या १०. उस परमात्मा की ५. तलवार से असिना तस्य युक्ताः ६. कौन व्यक्ति १. भक्ति योग से युक्त क: कर्मों की गांठों के कर्म ग्रन्थि न, क्रयांत १२. नहीं करेगा निबन्धनस्। ७. मूलं कारण को कथा रितम्॥ ११. कथा में प्रेमभाव

श्लोकार्थ--भिक्त योग से युक्त विद्वज्जन जिस भगवान के चिन्तन रूपी तलवार से कर्मों की गाँठों के मूल कारण को काटते हैं, कौन व्यक्ति उस परमात्मा की कथा में प्रेमभाव नहीं करेगा ?

### षोडशः श्लोकः

शुश्रूषोः अद्धानस्य वासुदेवकथाविः। स्यान्महत्सेवया विष्ठाः पुण्यतीर्थनिषेवणात् ॥१६॥

पदच्छेद--

गुश्रूषोः श्रह्घानस्य, वासुदेव कथा विचः । स्यात् महत् सेवया विप्राः, पुण्य तीर्थ निषेवगात् ॥

शब्दार्थ-

शुश्रुषोः ६. श्रवण के इच्छुक स्यात् ११. होती है ४. (तथां, महात्माओं की श्रह्यानस्य ७. श्रद्धालु जन की महत् मगवान् श्रीकृष्ण की वासुदेव सेवया ¥. सेवा से १. हे मुनि जनों! कथा में विप्राः कथा 2. पुण्य तीर्घ पवित्र तीथों का रुचिः। रुचि ₹. 90. निषेवणात्॥ ३. सेवन करने से

श्लोकार्थ हे मुनि जनों ! पितत्र तीर्थों का सेवन करने से तथा महात्माओं की सेवा से श्रवण के इच्छुक श्रद्धालु जन की अगवान् श्री कृष्ण की कथा में रुचि होती है।

#### सप्तदशः श्लोकः

शृज्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः । हृचन्तःस्थो स्मभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम् ॥१७॥

पदच्छेद---

भ्राच्यताम् स्वकथाम् स्वन्तः, पुण्य श्रवण कीर्तनः । हि अमदाणि, विधुनोति सहत् सताम् ॥

शब्दार्थ--

७. हृदय के ६. सूनने वालों के हरि श्रुण्वताम् अपनी कथा को ሂ. अन्तःस्थः 5. अन्दर स्थित होकर स्व कथाम (वे) भगवान श्रीकृष्ण 2. ही क्रहण: हि 8. पुण्य पवित्र करने वाला है अभद्राणि १०. अमंगलों को 3. ११ दूर करते हैं (जिनका) श्रवण और विधुनोति श्रवण कीर्तनः। १३. मित्र हैं कीर्तन सुहत (वे) सन्तों के 92. खताम् ॥

प्लोकार्थ — जिनका श्रवण और कीर्तन पवित्र करने वाला है; वे भगवान् श्री कृष्ण अपनी कथा को मुनने वालों के हृदय के अन्दर स्थित होकर ही अमञ्जलों को दूर करते हैं। वे संतों के मित्र हैं।

# ऋष्टादशः श्लोकः

नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी॥१८॥

पदच्छेद--

नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तम श्लोके, भक्तिः भवति नैष्टिकी॥

शब्दार्थ--

 भगवान् श्रीकृष्ण में ६. समाप्त हो जाने पर भगवति नष्ट प्रायेषु ४. अधिकांश रूप में पुण्य 9. उत्तम **श्लोके** यश वाले यभद्रेष ५. अमञ्जलों के 5. 99. भक्ति अक्तिः नित्यम् १. सदा होती है भवति 97. २. भगवत् भक्तों की भागवत नेष्ठिकी॥ १०. स्थायी ३. सेवा से सेवया।

श्लोकार्थ—सदा भगवत् भक्तों की सेवा से अधिकांशरूप में अमङ्गलों के समाप्त हो जाने पर पुण्य यश वाले भगवान् श्रीकृष्ण में स्थायी भक्ति होती है।

# एकोनविंशः श्लोकः

तदा रजस्तमोभावाः कामलोभाद्यश्च ये। चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सन्त्वे प्रसीदति ॥१६॥

पदच्छेद--

तदा रजः तमः भावाः, काम लोभ आद्यः च ये। चेतः पतैः अनाविद्यम्, स्थितम् सन्वे प्रसीद्ति॥

शब्दार्थ---

तदा 9. उस समय चेतः ८. चित ३. रजोगुण और तमोगुण से पतेः रजः तमः £. उत्तमे अनाविद्मम् १०. अनामक होकर भावाः ४. उत्पन्न १२. स्थित होना हुआ स्थितम् कास ५. काम लोभ, आद्यः ७. लोभ इत्यादि (दुर्गुण हैं) सन्वे ११. सन्वगुण में

च ६. और थे। २. जो

श्लोकार्थं—उस समय जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम और लोभ इत्यादि दुर्गुण हैं, चित्त उनसे अनासक्त होकर सत्त्वगुण में स्थित होता हुआ आनन्दित होता है।

प्रसीदति ॥ १३. आनन्दित होता है

# विंशः रलोकः

एवं प्रसन्नमनसो अगवज्ञक्तियोगतः। अगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते॥२०॥

पदच्छेद---

एवम् प्रसन्न मनसः, भगवत् भक्ति योगतः। भगवत् तत्त्व विज्ञानम्, मुक्त संगस्य जायते॥

शव्दार्थं--

9. इ. भगवान् के एवम् इस प्रकार भगवत् तत्त्व प्रसन्न प्रसन्न 90. स्वरूप का मन वाले (और) मनसः विज्ञानम् 99. जान भगवान् श्री कृष्ण के पहित (जनों) को ₹. भगवत् मुक्त भक्तिः भक्ति आसक्ति से संगस्य 9. योगतः। योग से जायते॥ होता है 97.

श्लोकार्थं—इस प्रकार भगवान् श्री कृष्ण के भक्ति योग से प्रसन्त मनवाले और आसक्ति से रहित जनों को भगवान् के स्वरूप का ज्ञान होता है।

### एकविंशः रज्ञोकः

भिचते हृदयग्रन्थिरिछ्चन्ते सर्वसंशयाः। चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीरवरे॥२१॥

पदच्छेद--

भियते हृद्य ग्रन्थिः, छिचन्ते सर्वं संशयाः । श्वीयन्ते च अस्य कर्माणि, हण्टे एव आत्मनि ईश्वरे ॥

शब्दार्थ-

भिद्यते ७. टूट जाती है ११. और ५. हृद्य की १२. उस व्यक्ति के हृदय अस्य प्रनिधः ६. (अज्ञानता को) गाँठ कर्माछि १३. कर्म के प्रपंच १०. मिट जाते हैं **छिद्यन्ते** ३. दर्शन हो जाने पर हरहे सारे सर्व ४. ही एव संदेह संशयाः । दे. 9. आत्मा में आत्मनि क्षीण हो जाते हैं श्रीयन्ते 98. ईश्वरे ॥ २. ईश्वर का

श्लोकार्थ—आत्मा में ईश्वर का दर्शन हो जाने पर ही हृदय की अज्ञानता की गाँठ टूट जाती है; सारे संदेह मिट जाते हैं और उस व्यक्ति के कर्म के प्रपंच क्षीण हो जाते हैं।

## द्वाविंशः श्लोकः

अतो वै कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा। वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्मप्रसावनीम् ॥२२॥

पदच्छेद-

अतः वै कवयः नित्यम्, भक्तिम् परमया मुदा। बासुदेवे भगवति, कुर्वन्ति आत्म प्रसादनीम्॥

शब्दार्थ-

अतः वै 9. इसीलिये मुदा। प्र. आनन्द से २. बुद्धिमान् जन वासुदेवे ७. श्रीकृष्ण में कवयः भगवति ६. भगवान नित्यम् ₹. सदा कुर्वनित भक्तिम् भक्ति १०. करते हैं

परमया ४. परम आत्म प्रसादनीम्॥ ५. आत्मा को प्रसन्न करने वाली

एलोकार्थ — इसीलिये बुद्धिमान् जन सदा परम आनन्द से भगवान् श्रीकृष्ण में आत्मा को प्रसन्न करने वाली भक्ति करते हैं।

## त्रयोविंशः श्लोकः

सन्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य घत्ते। स्थित्यादये हरिविरिश्चिहरेति संज्ञाः, श्रेयांसि तत्र खलु सन्वतनोत्र णां स्युः॥२३॥ पदच्छेद--

सरवम् रजः तमः इति प्रकृतेः गुणाः तैः, युक्तः परः पुरुषः एकः इह अस्य धते । स्थिति आद्ये हिर विरिश्चि हर इति संजाः, श्रेयांसि तत्र खलु सस्य तनोः नृखाम् स्युः॥

शब्दार्थ---स्थिति, आद्ये ६. पालन, उत्पत्ति और संहार के लिये खरवम्, रजः, तमः १. सत्व, रज, तम इति, प्रकृतेः, गुणाः २. ये, प्रकृति के, गुण हैं हरि, विरिश्चि, हर १०. विष्णु, ब्रह्मा, जंकर इति, संबाः, ११. इन, नामों को तैः, ४. उन गुणों से श्रेयांसि ५. मिला हुआ १७. कल्याग युक्तः १३. उनमें ७. श्रेष्ठ, परमात्मा परः, पुरुषः तत्र ६. एक अद्वितीय १५. ही यकः खलु सत्त्व, तनीः १४. सत्त्वगुग शरीर वाले विष्णु से ३. इस संसार में इह १६: मनुष्यों का इस जगत् के नृषाम् अस्य धसी। स्यः ॥ १८. होता है १२. धारण करता है

श्लोकार्थ—सत्त्व, रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं। इस संसार में उन गुणों से मिला हुआ, एक अद्वितीय श्रेष्ठ परमात्मा इस जगत् के पालन, उत्पत्ति और संहार के लिये ब्रह्मा, विष्णु और गंकर इन नामों को धारण करता है, उनमें सत्त्वगुण शरीर वाले विष्णु से ही मनुष्यों का करवाण होता है।

चतुर्विशः श्लोकः

पार्धिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्चयीमयः। तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्त्वं यद् ब्रह्मदर्शनम् ॥२४॥ पार्थिवात् दारुणः धूमः, तस्मात् अग्निः त्रयीमयः। तमसः तु रजः तस्मात्, सत्त्वम् यद् ब्रह्मदर्शनम्॥

शब्दार्थ--

पदच्छेद-

६. उसी प्रकार पार्थिवात १. पृथ्वी से उत्पन्न तु काष्ठ की अपेक्षा, घुआँ (श्रेष्ठ है) रजोगुण (श्रेष्ठ है) रजः दारुणः,धूमः २. इं. (और) उपसे ३. उस घ्रयें से तस्मात् तस्मात् १०. संत्त्रगुण (श्रेष्ठ है) अग्नि (श्रेष्ठ है) सरवम् अग्निः ११. जिस (सत्त्र गुण) से वेद विहित कर्म का साधक होने से यद् त्रयीमयः। 8. ब्रह्म दर्शनम् ॥ १२. ब्रह्म का दर्शन (होता है) तमोगुण से तमसः श्लोकार्थ - पृथ्वी से उत्पन्न काष्ठ की अपेक्षा घुआँ श्रेष्ठ है। उस घुयें से वेद-विहित कर्म का साधक होने से अग्नि श्रेष्ठ है। उसी प्रकार तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और उससे सत्त्वगुण श्रेष्ठ है, जिस सत्त्वगुण से ब्रह्म का दर्शन होता है।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

भेजिरे मुनयोऽथाये भगवन्तमधोत्तजम्। सन्दं विशुद्धं चेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥२५॥

पदच्छेद--

भेजिरे मुनयः अथ अग्रे, भगवन्तम् अधीक्षजम्। सत्त्वम् विशुद्धम् क्षेमायः करुपन्ते ये अनु तान् इह ॥

शब्दार्थ--

 सेवा की थी विशुद्धम् भेजिरे ग्रद 8. ३. मुनिजनों ने १३. (वे) कल्याण के क्षेमाय म्नयः 9. इसोलिये १४. भागी होते हैं १०. जो (जन) कल्पन्ते अध २. सतयुग में चे अग्रे ६. भगवान्-१२. अनुसरण करते हैं अनु भगवन्तम् ११. उन (मुनि जनों) का ७. विष्णुकी अधोक्षजम्। तान् सत्त्वगुणी इस संसार में सरवम् इह ॥

श्लोकार्थ—इसीलिए सतयुग में मुनिजनों ने शुद्ध सत्त्वगुणी भगवान् विष्णु की सेवा की थी। इस संसार में जो जन उन मुनि जनों का अनुसरण करते हैं, वे कल्याण के भागी होते हैं।

# षड्विंशः श्लोकः

मुमुच्यो घोररूपान् हित्वा भृतपतीनथ। नारायणकलाः शान्ता अजन्ति खनसूयवः ॥२६॥

पदच्छेद-

मुमुक्षवः घोर रूपान्, हित्वा भूतपतीन् अध। नारायण कलाः ग्रान्ताः, भजन्ति हि अनस्यवः॥

शब्दार्थ--

३. मोक्ष के इच्छुक (व्यक्ति) भगवान् विष्णु के मुमुक्षवः नारायग ४. भयंकर १०. अवतार को घोर कलाः ५. स्वरूप वाले म. शान्त स्वरूप वाले खपान् शान्ताः ७. छोड़कर भजन्ति १२. भजते हैं हित्वा भूतपतीन् भूतनाथों को हि 99. ही इसीलिये २. ईर्ष्या से रहित (तथा) अमस्यवः ॥ थथ।

प्लोकार्थं—इसीलिए ईर्ष्या से रहित तथा मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति भयंकर स्वरूप वाले भूतनाथों को छोड़कर शान्त स्वरूप वाले भगवान् विष्णु के अवतार को ही भजते हैं।

### सप्तविंशः श्लोकः

रजस्तमःप्रकृतयः समशीला अजन्ति वै । पितृभूतप्रजेशादीन् अियैश्वर्यप्रजेप्सवः ॥२७॥

पदच्छेद-

रजः तमः प्रकृतयः, सम शीलाः भजन्ति वै। पितृ भूत प्रजेश आदीन्, श्री ऐश्वर्थ प्रजा ईप्सवः॥

शब्दार्थ-

रजः ४. रजोगुण और विद्य द. पितर तमः ५. तमोगुण भूत ६. भूत और

प्रकृतयः ६. स्वभाव वाले (जन) प्रजेश, आदीन् १०. प्रजापित, इत्यादि देवों की सम शीलाः ७. समान स्वभाव वाले श्री १. धन और

भजन्ति १२. भजते हैं धेशवर्थ २. सम्पत्ति के साथ

वै। ११. ही प्रजा, ईप्सवः॥ ३. पुत्र के, अभिलापी (तथा)

ग्लोकार्थं — प्रन और सम्पत्ति के साथ पुत्र के अभिलाषी तथा रजोगुण और तमोगुण स्वभाव वाले जन समान स्वभाव वाले पितर, भूत और प्रजापित इत्यादि देवों को ही भजते हैं।

### अष्टाविंशः श्लोकः

वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः। वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः॥२८॥

पदच्छेद---

वासुदेव पराः वेदाः, वासुदेव पराः मखाः। वासुदेव पराः योगाः, वासुदेव पराः क्रियाः॥

शब्दार्थ—

वासुदेव ३. भगवान् श्रीकृष्ण में (ही है) षासुदेव ६. भगवान् श्रीकृष्ण में (ही है) पराः तात्पर्यं भी २. तात्पर्य पराः 9. चारों वेदों का योगाः ७. योगः क्रिया का वेदाः वासुदेव ६. भगवान् श्रीकृष्ण में (ही है) घासुदेव १२. भगवान् श्रीकृष्ण में (ही है) ५. तात्पर्य (भी) ११. तात्पर्यं (भी) पराः पराः कियाः॥ यज्ञों का १०. वंदिक अनुष्ठानों का मखाः।

श्लोकार्थं — नारों वेदों का तात्पर्य भगवान् श्रीकृष्ण में ही है। यज्ञों का तात्पर्य भी भगवान् श्रीकृष्ण में ही है। योगक्रिया का तात्पर्य भी भगवान् श्रीकृष्ण में ही है। वैदिक अनुष्ठानों का तात्पर्य भी भगवान् श्रीकृष्ण में ही है।

## एकोनत्रिंशः श्लोकः

वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः। वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः॥२६॥

पदच्छेद--

वासुदेव परम् ज्ञानम्, वासुदेव परम् तपः। वासुदेव परः धर्मः, वासुदेव परा गतिः॥

शब्दार्थ-

वासुदेव २. श्रीकृष्ण का (ही) वासुदेव प्रीकृष्ण के (ही) बोधक (है) परम् ₹. .3 लिये (हैं) परः धर्मः 9. जान धर्मों का अनुष्ठान श्चानम् છ. ५. भगवान् श्रीकृष्ण को ही वासुदेव चासुदेव १९. भगवान् श्रीकृष्ण का ही ६. बताती (है) प्रतिपादक (है) परम् 92. परा गतिः ॥ तपः। तपस्या (ऑर) मोक्ष (भी) 90.

श्लोकार्थं — ज्ञान श्रीकृष्ण का ही बोधक है, तपस्या भगवान् श्रीकृष्ण को ही यतातो है धर्मों का अनुष्ठान श्रीकृष्ण के ही लिये है और मोक्ष भो भगवान् श्रीकृष्ण का ही प्रति । दक है।

#### त्रिंशः रलोकः

स एवेदं ससर्जाग्रे अगवानात्ममायया । सदसद्रूपया चासौ गुणमय्यागुणो विश्वः ॥३०॥

पदच्छेद--

सः एव इदम् ससर्ज अग्रे, भगवान् आत्म मायया। सद् असद् रूपया च असौ, गुण्मय्या अगुण्ः विभुः॥

शब्दार्थ-

प्रसिद्ध सः एव (और वास्तविक दृष्टि से) असत्य 8. असब् इस विश्व को स्वरूप वाली 98. इदम् रूपया 90. और ससर्ज 94. बनाया था ₹. च यग्रे सृष्टि के प्रारम्भ में असौ ሂ. **9.** उस १२. त्रिगुणात्मिका ξ. परमात्मा ने गुणमय्या भगवान 99. अपनी ٩. निगु ण अगुणः आत्म माया से ₹. 93. विभुः ॥ व्यापक रूप से सायया । (प्रपंच की दृष्टि से) सत्य सब्

श्लोकार्थं—निर्णुण और व्यापक रूपसे प्रसिद्ध उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में प्रपंच की दृष्टि से सत्य और वास्तविक दृष्टि से असत्य स्वरूप वाली अपनी त्रिगुणात्मिका माया से इस विश्व को बनाया था।

## एकत्रिंशः रलोकः

तया विलिसिनेष्येषु गुणेषु गुणवानिव ! अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विज्ञिभतः ॥३१॥

पदच्छेद-

विलिसतेषु पपु, गुरोषु गुरावान् इव। प्रविष्टः आभाति, विज्ञानेन विज्ञिभितः॥

शब्दार्थ-

७. अंदर 9. उस माया के अन्तः तया प्रवेश करके २. विलासक्य प्रविष्टः विलसितेष ११. सूशोभित होने हैं आभाति ३. इन तीनों ध्य विशानेन ६. विशुद्ध ज्ञान से ४. गुणों में ग्रोष् १०. प्रकाशित होते हए ५. गुणवाले की विज्ञिस्मितः ॥ गुणवान्

६. भाँति (भगवान् श्रीकृष्ण) इव।

क्लोकार्थ--- उस माया के विलासकृप इन तीनों गुणों में गुणवाले की आँति भगवान् श्रीकृष्ण अन्दर प्रवेश करके विशुद्ध ज्ञान से प्रकाशित होते हुए सुशोभित होते हैं।

### द्वात्रिंशः श्लोकः

ह्यवहितो वहिद्दिष्ठचेकः स्वयोनिष् । नानेव भाति विश्वातमा भूतेषुं च तथा पुमान् ॥३२॥

पदच्छेद---

यथा हि अवहितः विहः, दारुषु एकः स्व योनिषु। नाना इव भाति विश्वातमा, भूतेषु च तथा पुमान्॥

शब्दार्थ--

नाना

जैसे १. जिस प्रकार इव यथा भाति १०. प्रतीत होती है ही हिं विश्वात्मा १२. जगत् का आत्मा ४. छिपो हुई अवहित: प्राणियों में भूतेषु 98. चहिः अग्नि 9. १५. अनेक रूपों से प्रतीत होता है ३. काष्ठों में च दारुष ११. उसी प्रकार ५. एक तथा घकः 93. परम पुरुष रव योनिषु। ₹. अपने कारण पुमान् ॥ अनेक रूपों में

श्लोकार्थ-जिस प्रकार अपने कारण काष्ठों में छिपी हुई एक ही अग्नि जैसे अनेक रूपों में प्रतीत होती है. उसी प्रकार जगत् का आत्मा परम पुरुष प्राणियों में अनेक रूपों से प्रतीत होता है।

### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

असौ गुणमयैभविभू तसू समेन्द्रियात्मभिः । स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो सुङ्कते भूतेषु तद्गुणान् ॥३३॥

पदच्छेद-

यसी गुणमयैः भावैः, भूत स्दम इन्द्रिय आत्मिभः। स्वनिर्मितेषु निर्विष्टः, भुङक्ते भूतेषु तद् गुणान्॥

शब्दार्थ-

असी ६. वह परमात्मा स्वनिर्मितेषु ६. अपने द्वारा रचित गुण्मयैः १. त्रिगुणात्मक निर्धिष्टः द. प्रविष्ट होकर भावैः ५. विकारों से भुङक्ते १२. (स्वयम्) भोगता है

भूत स्दम २. पंच तन्मात्रा (रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द) भूतेषु

७. प्राणियों में

इन्द्रिय ३. इन्द्रिय और

तद् १०. उनके र) गुराम्॥ ११. गुणों को

आत्मिभिः। ४. अंत करण स्वरूप (मन बुद्धि चित्त अहंकार) गुणान्॥ ११. गुणों को स्लोकार्थ—त्रिगुणात्मक पंच तन्मात्रा, इन्द्रिय और अन्त:करण स्वरूप विकारों से अपने द्वारा रचित प्राणियों में प्रविष्ट होकर वह परमात्मा उनके गुणों को स्वयम् भोगता है।

## चतुस्त्रियाः श्लोकः

भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः । लीलावतारानुरतो देवतियङ्गरादिषु ॥३४॥

पदच्छेद-

भावयति एषः सत्त्वेन, लोकान् वै लोक भावनः। लीला अवतार अनुरतः, देव तिर्यङ् नर आदिखु॥

शब्दार्थ--

भावयति लीला ५. क्रीड़ा के लिए १४. पालन करता है १०. वह परमात्मा ६. अवतार अवतार एषः सरवेन ११. सत्त्वगुण से ७. धारण करने वाला अनुरतः १३. समस्त ब्रह्मांड का 9. देवता देव लोकाम् तिर्यङ् २. पशु-पक्षी १२. ही वै ३. मनुष्य लोक 5. जगत् का नर बादिषु ॥ ४. इत्यादि रूपों में भावमः। पालक

श्लोकार्थ—देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य इत्यादि रूपों में क्रीड़ा के लिए अवतार घारण करने वाला, जगत का पालक वह परमात्मा सत्त्वगुण से ही समस्त ब्रह्मांड का पालन करता है।

> इति श्रीमद्भागक्ते महापुराणे पारसहंस्यां संहिताया प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपास्याने द्वितीयः अध्यायः ॥२॥

## श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्कृत्धः

अथ नृतीयः अध्यायः

पथमः श्लोकः

सूत उवाच— जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्यहदादिभिः। सम्भूनं षोडशकलमादौ लोकसिख्चया ॥१॥ पदच्छेद—

जगृहे पौरुपम् रूपम्, भगवान् महत् आदिभिः। सम्भूतम् पोडश कलम्, आदी लोक सिस्क्षया॥

शब्दार्थ-

जगृहे धारण किया था सम्भूतम् ७. उत्पन्न हुए 92. पौरुषस् द. सोलह १०. पूरुष के षोडश £. कलाओं वाले रूपम् ११. स्वरूप को कलम २. सष्टि के प्रारम्भ में आदौ भगवान् 9. भगवान ने 3. लोकों के महत्तत्त्व (अहंतत्त्व) और लोक महत् ሂ. निर्माण की इच्छा से आदिभिः। पंच तन्मात्रा आदि के द्वारा सिस्थया ॥

श्लोकार्थ—भगवान् ने सृष्टि के प्रारम्भ में लोकों के निर्माण की इच्छा से महत्तत्त्व, अहंतत्त्व और पंच-तन्मात्रा आदि के द्वारा उत्पन्न हुए सोलह कलाओं वाले (जिसमें दस इन्द्रियां, एक मन और पाँच महाभूत होते हैं ऐसे) पुरुष के स्वरूप को धारण किया था।

## द्वितीयः श्लोकः

यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः। नाभिहदाम्बुजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः॥२॥

पदच्छेद-

यस्य अम्भस्ति शयानस्य, योगनिद्राम् वितन्वतः । नाभि हृद् अम्बुजात् आसीत्, ब्रह्मा विश्वसृजाम् पतिः ॥

शब्दार्थं---

७. सरोवर के ५. जिस भगवान् के यस्य हद कमल से अस्भि जल में अम्बुजात् 9. सोये हुए (तथा) आसीत् १२. उत्पन्न हुए थे शयानस्य ₹. योग निद्राम् ११. ब्रह्मा जी योगमाया का ₹. वसा **६.** प्रजापतियों के वितन्वतः। विस्तार करते हुए .विश्वसृजाम् नाभिरूपी १०. स्वामी नाभि पतिः॥

श्लोकार्थ — जल में सोये हुए तथा योग माया का विस्तार करते हुए जिस भगवान के नाभिरूपी सरोवर के कमल से प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे।

### तृतीयः श्लोकः

यस्यावयवसंस्थानैः किल्पतो लोकविस्तरः। तद्दे भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वसूर्जितस्।।३।।

पदच्छेद-

यस्य अवयव संस्थानेः, कित्रतः लोक विस्तरः। तद् वै भगवतः रूपम्, विग्रद्धम् सत्वम् ऊर्जितम् ॥

शब्दार्थ---

जिसके तद् वै वही 9. यस्य २. अंगों के भगवतः भगवान् का अवयव ३. आकारों से संस्थानैः 92. स्वरूप है रूपम् कर्लिपतः ६. रचना हुई है विशुद्ध म् 5. निर्मल ४. लोकों क सतोगुणी (और) लोक सत्त्वम् 90. ऊर्जितम्॥ विस्तरः। ५. विस्तार की 99. शक्तिशाली

श्लोकार्थ—जिसके अंगों के आकारों से लोकों के विस्तार की रचना हुई है, भगवान का वही निर्मल, सतो-गुणो और शक्तिगाली स्वरूप है।

चतुर्थः श्लोकः

पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचतुषा, सहस्रपादोबभुजाननाङ्गुतम् । सहस्रमूर्धभ्रवणाचिनासिकम्, सहस्रमौत्यम्बरङ्गण्डलोत्लसत् ॥॥।

पदच्छेद--

पश्यन्ति अदः रूपम् अदभ्र चक्षुषा, सहस्र पाद उठ भुज आनन अद्भुतम्। सहस्र सूर्धन् श्रवण अक्षि नासिकम्, सहस्र मौलि अम्बर कुण्डल उज्जलत्॥

णब्दार्थ-(तथा) हजारों १६. देखते हैं पश्यन्ति सहस्र १०. सिर **मूर्धन्** १३. भगवान् के उस, रूप को अदः, रूपम् ११. कान, आँख एवं প্ৰবন্ত, अश्व दिव्य 98. थद्स १२. नाक से युक्त आँखों से नासिकम्, 94. चक्षुषा, सहस्र, पाद १. (मुनिजन) हजारों, पैर ५. हजारों, मुकुट सहस्र, मीलि ६. वस्त्र और २. जंघा, भुजा और अग्बर उह, भुज कुण्डलों से ३. मुखों के कारण 9. कुण्डल थानन सुशोभित आश्चयंकारी उल्लसत्॥ 5. अव्भुतम्।

श्लोकार्थं — मुनिजन हजारों पैर, जंघा, भुजा और मुखों के कारण आश्चर्यकारी; हजारों मुकुट, वस्त्र और कुण्डलों से सुशोभित तथा हजारों सिर, कान, आँख एवम् नाक से युक्त भगवान् के उस रूप को दिव्य आँखों से देखते हैं।

#### पञ्चमः श्लोकः

एतन्नानावताराणां निधानं बीजमञ्ययम् । यस्यांशांशेन खुड्यन्ते देवतिर्यङ्नशदयः ॥५॥

पदच्छेद—

पतद् नाना अवताराणाम् , निधानम् वीजम् अव्ययम् । यस्य अंश अंशेन सुज्यन्ते, देव तिर्थेङ् नर आदयः॥

शब्दार्थ—

प्रत्येक पतज् अंश यह रूप 9. २. अनेक अंश से नाना अंशेन अवताराखाम् ३. अवतारों का खुडयन्ते १४. उत्पन्न होते हैं निधानम् ४. भण्डार है १०. देवता देव वीजम् ११. पणु, पक्षी और ५. आदि कारण है तिर्यङ अव्ययम् । ६. (और) अविनाशी है १२. मनुष्य नर जिसके १३. इत्यादि (प्राणी) यस्य आद्यः॥

ध्लोकार्थ—यह रूप अनेक अवतारों का भण्डार है, आदि कारण है और अविनाशी है, जिसके प्रत्येक अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य इत्यादि प्राणी उत्पन्न होते हैं।

### पष्टः श्लोकः

स एव प्रथमं देवः कीमारं सर्गमास्थितः। चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्॥६॥

पदच्छेद--

सः एव प्रथमम् देवः, कौमारम् सर्गम् आस्थितः। चचार दुश्चरम् ब्रह्मा, ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम्॥

शब्दार्थ-

११. पालन किया था सः एव १. वही चचार अति कठिन प्रथमम् ३. पहले अवतार में दुश्चरम् 5. देवः २. विष्णु भगवान् (जिसमें उन) चारों बाह्यणों ने 9. ब्रह्मा कौमारम् ब्रह्मचर्य का ४. चार कुमारों के ष्रहाचर्यम् १०. सर्गम् ५. रूप में अखण्डितम् ॥ ६. अख्राद आस्थितः। ६. अवतरित हुए थे

श्लोकार्थं—वही विष्णु भगवान् पहले अवतार में चार कुमारों (सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार) के रूप में अवतरित हुए थे, जिसमें उन चारों ब्राह्मणों ने अति कठिन अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन

किया था।

### सप्तमः श्लोकः

द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् । उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥७॥

पदच्छेद-

द्वितीयम् तु भवाय अस्य, रसातल गताम् महीस्। उद्धरिष्यन् उपादत्त, यक्षेशः सीकरम् वषुः॥

शब्दार्थ---

द्वितीयम् २. दूसरे अवतार में महीम्। ७. पृथ्वी का उद्धरिष्यन् ५. उद्धार करने के लिये १. तथा तु उपाद्त्त १२. धारण किया था यक्केशः ६. यज्ञपति विष्णु ने ४. कल्याणार्थ भवाय ३. इस जगत् के अस्य सौकरम् १०. सुकर के ५. पाताल लोक में रसातल ११. शरीर को ६. गई हुई वपुः॥ गताम्

श्लोकार्थ—तथा दूसरे अवतार में इस जगत् के कल्याणार्थ पाताल लोक में गई हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञपति विष्णु ने सूकर के शरीर को धारण किया था।

## अष्टमः श्लीकः

तृतीयसृषिसर्गे च देवर्षित्वसुपेत्य सः।
तन्त्रं सात्वतमाचट नैटकस्य कर्मणां यतः।।दा।

पदच्छेद--

तृतीयम् ऋषि सर्गम् च, देवर्षित्वम् उपेत्य सः । तन्त्रम् सात्वतम् आचष्ट, नैष्कर्म्यम् कर्मणाम् यतः॥

शब्दार्थ---

तन्त्रम् द. नार्यः स्तात्वतम् ७. वैष्णव शास्त्र सात्वतम् ६. उपदेश किया २. तीसरे नारद पाञ्चरात्र संहिता का तृतीयम् ऋषि सर्गम् ३. ऋषि अवतार में १. और इ. उपदेश किया था देवर्षित्वम् .. ५. देवर्षि नारद के रूप को नैष्कर्म्यम् ११. निष्काम कर्मणाम् १२. कर्मों का (वर्णन है) ६. घारण करके उपेत्य १०. जिसमें उन विष्णु ने यतः॥ सः।

श्लोकार्थ--और तीसरे ऋषि अवतार में उन विष्णु ने देवर्षि नारद के रूप को घारण करके वैष्णव शास्त्र नारद पाञ्चरात्र संहिता का उपदेश किया था, जिसमें निष्काम कर्मों का वर्णन है।

#### नवमः श्लोकः

तुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणाष्ट्रणी। भूत्वाऽऽत्मोपशमोपेतमकरोद् दुश्चरं तपः ॥६॥ तुर्ये धर्मकला सर्गे, नर नारायणी ऋषी। भूत्वा आत्म उपशम उपेतम्, अकरोत् दुश्चरम् तपः ॥

शव्दार्थ--

पदच्छेद-

| तुर्ये    | ٩. | चौथे अवतार में (उन्हीं भगवान् ने)        | भूत्वा        | 5.  | होकर    |
|-----------|----|------------------------------------------|---------------|-----|---------|
| धर्म      | ₹. | धर्मराज (की पत्नी मूर्तिदेवी के गर्भ से) | आत्म          | 읔.  | आत्म    |
| कला       |    | अंश                                      | उपशम          | 90, | संयम से |
| सर्ग      | ٧. | अवतार                                    | <b>उपेतम्</b> | 99. | युक्त   |
| नर        | ٧. | नर और                                    | अकरोत्        | 98. | की थी   |
| नारायणी   | ξ. | नारायण नामक                              | दुश्चरम्      | 97. | कठिन    |
| त्रमुषी । | 9. | ऋषि .                                    | तपः 🏻         | 93. | तपस्या  |

श्लोकार्थं — चौथे अवतार में उन्हीं भगवान् ने धर्मराज को पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से अंशावतार नर और नारायण नामक ऋषि होकर आत्मसंयम से युक्त कठिन तपस्या की थी।

#### दशमः श्लोकः

पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविष्तुतम् । प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम् ॥१०॥

पदच्छेद-

पञ्चमः किपलः नाम, सिद्धेशः काल विष्तुतम्। प्रोवाच आसुरये सांख्यम्, तत्त्व प्राम विनिर्णयम्॥

शब्दार्थ--

१२. उपदेश किया था १. (भगवान् का) पाँचवाँ अवतार प्रोवाच पश्चमः ५. (उन्होंने) आसुरि नाम के मूनि को कपिलः ३. कपिल आसुरये ११. सांख्य शास्त्र का सांख्यम ४. नाम से (हुआ था उसमें ) नाम २. सिद्धों के अधिपति के रूप में द. (तथा) पच्चीस तत्त्वों के **चिद्धेशः** तत्त्व ६. समूह का ६. समय के प्रभाव से श्राम काल विनिर्णयम् ॥ १०. निर्णय करने वाले विष्लुतम्। ७. नष्ट हए

श्लोकार्थ — भगवान् का पाँचवाँ अवतार सिद्धों के अघिपति के रूप में किपल नाम से हुआ था। उसमें उन्होंने आसुरि नाम के मुनि को समय के प्रभाव से नष्ट हुए तथा प्रच्चीसं तत्त्वों के समूह का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था।

पच्चीस तत्त्व :--पाँच तत्मात्रायें, पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच कर्मेन्द्रियां, एक मन, बुद्धि, अहंकार और पुरुष ये पच्चीस तत्त्व कहलाते हैं।

#### एकादशः रलोकः

षद्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तोऽनसूयया। आन्वीचिकीमलकीय प्रहादादिभ्य अचिवान् ॥११॥

पदच्छेद-

षण्ठे अत्रेः अपत्यत्वम् , चृतः प्राप्तः अनस्यया । आन्वीक्षिकीम् अलकाय, प्रहाद आदिभ्यः उचिवान् ॥

शब्दार्थ--

पच्छे

৭. छुठे अवतार में (वे) आन्चीश्चिकीस् १०. अध्यात्म विद्या का

अत्रे: २. अत्रि ऋषि की अलकाय ७. अलर्क अपरयत्वम् ३. संतान दत्तात्रेय के रूप में प्रहाद द. प्रह्लाद

चृतः ५. वरदान माँगने पर आदिश्यः ६. आदि को प्राप्तः ६. प्राप्त हुए थे (और) ऊचिवान्॥ ११. उपदेश दिये थे

अनस्यया। ४. अनस्या के

श्लोकार्थ—छटे अवतार में वे अत्रि ऋषि की संतान दत्तात्रेय के रूप में अनसूया के वरदान माँगने पर प्राप्त हुए थे और अलर्क, प्रह्लाद आदि को अध्यात्म विद्या का उपदेश दिये थे।

## द्वादशः श्लोकः

ततः सप्तम श्राक्तत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत । स यामाचैः सुरगणैरपात्स्वायम्भुवान्तरम् ॥१२॥

पदच्छेद—

ततः सप्तमे बाक्तत्याम् , रुचेः यद्यः अभ्यजायत । सः याम बाद्येः सरगर्थेः, अपात् स्वायम्भव अन्तरस्

शब्दार्थ-

 तदनन्तर (वे भगवान्) ततः याय याम 5. सप्तमे सातवें अवतार में आद्यैः इत्यादि ₹. £. आकूती नाम नी आकृत्याम् खरगराः देवताला क साथ 90.

रचे: ४. र्हाच राजा की (पत्नी ) अपात् १३. रक्षानी थी यद्यः ५. यज्ञ रूप में स्वायम्भूज ११. स्वायमात नाम के

अभ्यजायत । ६. उत्पन्न हुए थे (जिसमें) अन्तरभ्र ॥ १२. मन्वन्तर क

सः ७. उन्होंने

श्लोकार्थं — तदनन्तर वे भगवान् सातवें अ लार में आकृतो नाग की हिंच राजा की पत्नी हैं कर जप में उत्पन्न हुए थे, अंसमें उन्होंने याम इसादि देवताओं के लाथ स्वायमभूव नाम के मन्यन्तर की रका की थी।

### त्रयोदशः श्लोकः

अब्दमे मेक्देव्यां तु नाभेजीन उक्कमः। दर्शयन् वर्त्म धीराषां सर्वीश्रमनमस्कृतम्॥१३॥

पदच्छेद---

अष्टमे सेव देव्याम् तु, नाभेः जातः उवक्रमः। दर्शयन् वर्तम् धीराखाम्, सर्वे आश्रम नमस्कृतम्॥

शब्दार्थ---

१. आठवें अवतार में दर्शयन् १२. दिखलाया था अप्रमे थ. मेरु देवी के गर्भ से वर्म ११. मार्ग मेर देव्याम् धीराणाम् १०. परम हंसों का तो (वे) ব্ৰ नाभि नामक राजा की (पत्नी) खर्व चारों **9**. नाभेः प. आश्रमों से ५. उत्पन्न हुए आश्रम जातः दे. पूजित विशाल पग वाले नमस्कृतम्॥ उरुक्रमः। (उन) ऋषभ देव ने

श्लोकार्थ--आठवें अवतार में तो वे नाभि नामक राजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। विशाल पग वाले उन ऋषभ देव ने चारों आश्रमों से पूजित परम हंसों का मार्ग दिखलाया था।

# चतुर्दशः श्लोकः

ऋषिभिर्याचितो श्रेजे नवमं पार्थिवं वपुः। दुर्यमामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उशत्तमः ॥१४॥

पदच्छेद--

ऋषिभिः याचितः भेजे, नवसम् पार्थिवस् वषुः।
दुग्ध इसाम् ओषधीः विप्राः, तेन अयम् सः उशत्तमः॥

शब्दार्थ--

ऋषिभिः २. ऋषियों से इस पृथ्वी से इसाम् १०. औषिघयों को याचितः ३. प्रार्थित (उन भगवान् ने) ओषघीः ७. हे ऋषियों ! भेजे ६. प्राप्त किया था विप्राः १२. जिससे १. नवें अवतार में तेन नवमम् पार्थिवम् १३. यह (अवतार) ४. पृथु राजा के अयम् पन्होंने (इस अवतार में) वयुः। ٧. रूप को सः उशत्तमः ॥ १४. अत्यन्त श्रेष्ठ (माना गया है) दुग्ध ११. दूहा था

धलोकार्थ—नवें अवतार में ऋषियों से प्राधित उन भगवान् ने पृथु राजा के रूप को प्राप्त किया था। है ऋषियों! उन्होंने इस अवतार में इस पृथ्वी से औषिधयों को दूहा था, जिससे यह अवतार अत्यन्त श्रेंष्ठ माना गया है।

### पञ्चदशः श्लोकः

रूपं स जगृहे मात्स्यं चात्त्वोदधसंप्लवे। नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वी वस्वतं मनुम् ॥१५॥

पदच्छेद-

रूपम् सः जगृहे मात्स्यम्, चाचुष उदधि सम्प्लवे। नावि आरोप्य महीमय्याम् , अपात् वैवस्वतम् मनुम् ॥

शब्दार्थ-

रूपम् ६. रूप को नावि ٤. नाव पर ४. विष्णु भगवान् ने आरोप्य 90. चढाकर सः (और उस समय) पृथ्वी निर्मित ७. घारण किया था महीमय्याम् ५. जगृहे 93. रक्षा की थी

मात्स्यम् मछली के ሂ. अपात् चाक्षुष नाम के मन्वन्तर के अन्त में वैवस्वतम् चाक्षुष

वैवस्वत नाम के 99. 92. मन् की

उदधि समूद्र में सम्प्लवे।

पृथ्वी के डूबने पर

**एलोकार्थ** — चाक्षुष नाम के मन्वन्तर के अन्त में समुद्र में पृथ्वी के डूबने पर विष्णु भगवान् ने मछली के रूप को धारण किया था और उस समय पृथ्वी निर्मित नाव पर चढ़ाकर वैवस्वत नाम के मनु की रक्षा की थी।

मनुम्॥

## षोडशः श्लोकः

सुरासुराणामुद्धिं मध्नतां मन्दराचलम् । दभे कसठरूपेण पृष्ठं एकादशे विशुः ॥१६॥

पदच्छेद---

सुर असुराणाम् उद्धिम् , मध्नताम् मन्दराचलम् । द्धे कमठ रूपेण, पृष्ठे एकादशे विभुः॥

शब्दार्थ---

३. देवता और स्रर कमठ 9. कच्छप ४. दैत्यों के द्वारा रूपेण s. रूप से असुराणाम् १०. अपनी पीठ पर उद्धिम् पुष्ठे ५. समुद्र का ६. मंथन करते समय पकादशे ग्यारहवें अवतार में मध्नताम् 9. **इ.** मंदराचल पर्वत को व्यापक विष्णु भगवान् ने मन्दराचलम्। विभुः॥ ₹.

११. घारण किया था वध्रे

**ध्लोकार्थ-**ग्यारहवें अवतार में व्यापक विष्णु भगवान ने देवता और दैत्यों के द्वारा समूद्र का मंथन करते समय कच्छप रूप से मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर घारण किया था।

#### सप्तदशः श्लोकः

भान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च । अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया ॥१७॥

पदच्छेद-

धान्वन्तरम् द्वादशमम्, त्रयोदशमम् एव च। अपाययत् सुरान् अन्यान्, मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया ॥

शब्दार्थ--

११. (अमृत) पिलाया था धान्वन्तरम् 9. धान्वन्तरि के रूप मे (भगवान का) अपाययत् देवनाओं को सुरान् **हाद्शमम्** वारहवां (अवतार हुआ था) ७. असूरों को त्रयोदशमम् अन्यान तेर इवें अवतार में मोहिन्यो ५. मोहनी पव ही 90. मोहित करते हुये मोहयन् ३. और (उन्होंने) च। स्त्री के रूप में स्त्रिया ॥

श्लोकार्थ—-धन्वन्तरि के रूप में भगवान् का बारहवाँ अवतार हुआ था और उन्होंने तेरहवें अवतार में मोहनी स्त्री के रूप में अमुरों को मोहित करते हुये देवताओं को ही अमृत पिलाया था।

## ऋष्टादशः श्लोकः

चतुर्दशं नारसिंहं विश्वदैत्येन्द्रमूर्जिनम् । ददार करजैर्वचस्येरकां कटकृत्यथा ॥१८॥

पदच्छेद--

चतुर्दशम् नारसिंहम्, विसद् दैत्येन्द्रम् ऊर्जितम्। ददार करजैः वक्षसि, एरकाम् कटकृत् यथा॥

शब्दार्थ-

चतुर्दशम् विदीर्ण कर दिया था चौदहवें अवतार में (भगवान् ने) ददार नारसिंहम् करजैः ७. नाख्नों से २. नरसिंह रूप को वक्षसि ६. हृदय को विम्रद् ३. धारण करके ११. एरका की सींक को (चीर देता है) दैत्येन्द्रम् ५. दैत्यराज हिरण्यकशिपु के परकाम ऊर्जितम् । शक्तिशाली चटाई बनाने वाला 90. करकृत

यथा॥ ६. जैसे

श्लोकार्थ — चौदहवें अवतार में भगवान् ने नरसिंह रूप को घारण करके शक्तिशाली दैत्यराज हिरण्यकिशपु के हृदय को नाखूनों से विदीर्ण कर दिया था। जैसे चटाई बनाने वाला एरका की सींक को चीर देता है।

## एकोनविंशः श्लोकः

पश्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बलेः। पदत्रयं याचमानः प्रत्यादितसुस्त्रिविष्टपम् ॥१६॥

पदच्छेद-

पश्चर्शम् वामनकम्, कृत्वा अगात् अध्वरम् बलेः। पद त्रयम् याचमानः, प्रत्यादितसुः त्रिविष्टपम् ॥

शब्दार्थं--

(भगवान्) पंद्रहवें अवतार में बलेः। ५. राजा वलि के 9. पञ्चदशम् वामनकम् २. वामन रूप का पद त्रयस् ६. तीन पग भूमि की याचभानः ७. याचना करते हुये ३. धारण कर कृत्वा प्रत्यादित्सुः ५. लौटाने की इच्छा से १०. गये थे अगात् विविष्टपस् ॥ ४. देवताओं को (स्वर्ग लोक) यज्ञ में ٤. अध्वरम्

श्लोकार्थ — भगवान् पन्द्रहवें अवतार में वामन रूप को धारण कर देवताओं को स्वर्गलोक लौटाने की इच्छा से तीन पग भूमि की याचना करते हुये राजा बलि के यज्ञ में गये थे।

### विंशः श्लोकः

अवतारे षोडशमे परयन् ब्रह्मद्रुहो चृपान् । त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःच्त्रामकरोन्महीम् ॥२०॥

पदच्छेद—

अवतारे पोडशमे, पश्यन् ब्रह्म हुद्दः नुपान् । क्रिः सप्तकृतवः कुपितः, निःश्वनाम् अकरोत् महीम् ॥

शब्दार्थ-

अवतारे २. अवतार में जिःसप्तकृत्वः ६. इक्कीस वार पोडशमे १. सोलहवें कुपितः ७. क्रोधित होकर पश्यन् ६. देखते हुये (भगवान् ने परशुराम रूपसे) निःक्षत्राम् १०. क्षत्रियों से रहित ब्रह्म ४. ब्राह्मणों का अकरोत् ११. कर दिया था दहः ५. द्रोही महीम्॥ ५. पृथ्वी को

नृपान्। ३. राजाओं को

भलोकार्थं—सोलहवें अवतार में राजाओं को ब्राह्मणों का द्रोही देख भगवान ने परशुराम रूप से क्रोधित होकर पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था।

## एकविंशः श्लोकः

ततः सप्तद्यो जातः सत्यवत्यां पराशरात् । चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंस्रोऽस्पमेधसः ॥२१॥

पदच्छेद--

ततः सप्तद्शे जातः, सत्यवत्याम् पराशरात्। चक्रे चेद् तरोः शाखाः, हण्य्वा पुंसः अरुप मेघसः॥

शब्दार्थ--

१. तदनन्तर (वे भगवान्) चेद, तरोः १०. वेदरूपी, वृक्ष के ततः ११. चार विभाग सत्रहवें अवतार में सप्तदशे शाखाः ५. उत्पन्न हुये (और) ६. देखकर जातः हण्या सत्यवत्याम् सत्यवती के गर्भ से र्पंसः ६. मनुष्यों को 8. पराशर ऋषि से ₹. पराशरात्। अल्प ७. मन्द प. बुद्धि चक्रे किये 97. मेघसः॥

श्लोकार्थ— तदनन्तर वे भगवान् सत्रहवें अवतार में पराशर ऋषि से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्त हुये और मनुष्यों को मन्द बुद्धि देखकर वेदरूपी वृक्ष के चार विभाग किये।

## द्वाविंशः श्लोकः

नरदेवत्वसापद्यः सुरकार्यविकीर्षया । सागुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् ॥२२॥

पदच्छेद--

नरदेवत्वम् आपन्नः, सुर कार्यं चिकीर्षया। समुद्र निग्रह आदीनि, चक्रे वीर्याणि अतः परम्॥

शब्दार्थ--

३. क्षत्रियरूप को निग्रह नरदेवत्वस् ६. बन्धन प्राप्त किया (तथा) आदीनि ७. इत्यादि आपन्नः देवताओं के कार्य को चक्रे किया था सुरकार्य 99. पुरुषार्थ को करने की इच्छा से (भगवान् ने) चिकीर्घया। वीर्याणि १०. (और) इससे भी समुद्र का अतः समुद्र परम्॥ ક. बढ़कर

श्लोकार्थ—देवताओं के कार्य को करने की इच्छा से भगवान् ने क्षत्रिय रूप को प्राप्त किया तथा समुद्र का बन्यन इत्यादि और इससे भी बढ़कर पुरुषार्थ किया था।

#### त्रयोविंशः श्लोकः

एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी। रामकृष्णाविति भुवो अगवानहरद्भरम्॥२३॥

पदच्छेद-

पकोनविशे विशितिसे, वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी। राम कृष्णौ इति भुवः, भगवान् अहरत् भरम्॥

शब्दार्थ-

२. (भगवान् ने) उन्नीसवें और पकोनविशे इति नाम से ३. बीसवें अवतार में विंशतिमे भुव: દ્ધ. पृथ्वी के ४. यादव कूल में वृध्यिषु भगवान् १. भगवान् ने ६. प्राप्त करके ११. दूर किया था प्राप्य अहरत् जन्मनी। ሂ. जन्म भरम्॥ १०. भार को बलराम और श्रीकृष्ण राम कृष्णी 9.

श्लोकार्थ—भगवान् ने उन्नीसवें और बीसवें अवतार में यादव कुल में जन्म प्राप्त करके वलराम और श्रीकृष्ण नाम से पृथ्वी के भार को दूर किया था।

## चतुर्विंशः श्लोकः

ततः कलौ सम्बन्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् । बुद्धो नाम्नाजनसुतः कीकटेषु अविष्यति ॥२४॥

पदच्छेद-

ततः कलौ सम्प्रवृत्ते, सम्मोहाय सुर द्विषाम्। बुद्धः नाम्ना अजन सुतः, कीकटेषु भविष्यति॥

शब्दार्थ--

 उसके बाद 9o. नाम से ततः नाम्ना २. कलियुग का कलौ ७. अजन के अजन ३. प्रारम्भ होने पर (वे भगवान्) सम्प्रवृत्ते पुत्र रूप में सुत: ५. मोहित करने के लिये कीकटेषु मगध देश में सम्मोहाय थ. देवताओं के द्रोहियों को भविष्यति ॥ 99. उत्पन्न होंगे। सुरद्विपाम्। बुद्ध बुद्धः

श्लोकार्थं—उसके बाद कलियुग का प्रारम्भ होने पर वे भगवान देवताओं के द्रोहियों को मोहित करने के लिए मगघ देश में अजन के पुत्र रूप में बुद्ध नाम से उत्पन्न होंगे।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

अथासौ युगसंध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । जनिता विष्णुयशसो नास्ना कलिकर्जगत्पतिः ॥२५॥

पदच्छेद-

थथ असौ युग संध्यायाम् , दस्यु प्रायेषु राजसु । जनिता विष्णु यशसः, नाम्ना कल्किः जगत् पतिः ॥

शब्दार्थ-

उसके बाद जनिता अथ 9. १४. उत्पन्न होंगे असी ६. वे (भगवान्) विष्णु १२. विष्ण् युग २. कलियुग की १३. यश के (घर) यशसः संध्यायाम् ३. समाप्ति के अवसर पर ११. नाम से नारना ६. लुटेरे हो जाने पर काल्किः १०. कल्कि दस्यु प्रायेषु ४. अधिकतर जगत् के जगत् 19. राजाओं के पतिः ॥ राजसु । पालक

श्लोकार्थं—उसके वाद कलियुग की समाप्ति के अवसर पर अधिकतर राजाओं के लुटेरे हो जाने पर जगत् के पालक वे भगवान् किल्क नाम से विष्णु यश के घर उत्पन्न होंगे।

## षड्विंशः श्लोकः

अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः।

यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥२६॥

पदच्छेद--

अवताराः हि असंख्येयाः, हरेः सत्त्व निघेः द्विजाः । यथा अविदासिनः कुल्याः, सरसः स्युः सहस्रशः॥

शब्दार्थ--

२. जैसे अवताराः १२. अवतार हैं यथा हि १०. निश्चय ही अविदासिनः ३. अगाघ असंख्येयाः ११. अगणित ६. नाले कुल्याः हरे: द. भगवान् विष्णु के ४. संरोवर से सरसः सरव, निधेः ७. निकलते हैं (उसी प्रकार) सत्त्वगुण के, भण्डार स्यु: बिजाः। १. हे ऋषियों ! सहस्रशः॥ ५. हजारों

श्लोकार्थ है ऋषियों ! जैसे अगाध सरोवर से हजारों नाले निकलते हैं, उसी प्रकार सत्त्वगुण के भण्डार भगवान् विष्णु के निश्चय ही अगणित अवतार हैं। फा॰—३६

## सप्तविंशः श्लोकः

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महीजसः। कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापनयस्त्रथा।।२७॥

पदच्छेद-

ऋषयः सनवः देधाः, मनु पुत्राः महत् ओजसः। कलाः सर्वे हरेः पव, स प्रजा पतयः तथा ॥

शब्दार्थ--

१. सभी ऋषि 98. अवतार (हैं) कलाः ऋषयः खर्चे 99. (ये) सभी २. मनु भनवः ३. देवता हरे: भगवान् विष्णु के 92. देघाः ६. मनु के ही 93. मनु प्रव सहित पुत्राः १०. पुत्र स प्रजापतियों के महत् 9. महान् प्रजापतयः पराक्रमी और बोजसः। 5. तथा॥

एलोकार्थ—सभी ऋषि, मनु, देवता और प्रजापितयों के सिंहत महान् पराक्रमी मनु के पुत्र, ये सभी भगवान् विष्णु के ही अवतार हैं।

## ऋष्टाविंशः श्लोकः

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु अगवान् स्वयम् । इन्द्रारिव्याकुलं लोकं सृडयन्ति युगे युगे ॥२८॥

पदच्छेद---

पते च अंशकलाः पुंसः, कृष्णः तु भगवान् स्वयम्। इन्द्र अरि व्याकुलम् लोकम् , मृडयन्ति युगे युगे ॥

शब्दार्थ-

9. ये प. (वे) इन्द्र के पते इन्द्र अरि ४. और £. शत्रु दैत्यों से च १०. उपद्रव ग्रस्त ३. अंशावतारी (हैं) अंश कलाः • व्याकुलम् पंस: २. परम पुरुष लोकम् ११. लोक को १४. सुख पहुँचाते हैं श्री कृष्ण भगवान्, तो मृडयन्ति कृष्णः, तु युगे 97. प्रत्येक ७. पूर्ण ब्रह्म (हैं) भगवान् युगे ॥ अपने आप 93. युग में स्वयम्।

श्लोकार्थं—ये परम पुरुष अंशावतारी हैं और श्रीकृष्ण भगवान् तो अपने आप पूर्ण ब्रह्म हैं। वे इन्द्र के शत्रु दैत्यों से उपद्रव ग्रस्त लोक को प्रत्येक युग में सुख पहुँचाते हैं।

## एकोनत्रिंशः रलोकः

जन्म गुद्धां भगवतो य एतत्प्रयतो नरः। सायं प्रातगृ<sup>९</sup>णन् भकत्या दुःखग्रामाद्विसुच्यते ॥२६॥

पदच्छेद-

जन्म गुह्मम् भगवतः, यः पतत् प्रयतः नरः। सायम् प्रातः गृण्न् भन्त्या, दुःख प्रामात् विमुख्यते॥

शब्दार्थ-

| जन्म    | ٦. | अवतार       | सायम्        | <b>ದ್</b> . | सायंकाल          |
|---------|----|-------------|--------------|-------------|------------------|
| गुह्यम् | ₹. | गोपनीय है   | <b>जातः</b>  | 9.          | प्रातः (एवम्)    |
| भगवतः   | ٩. | भगवान् का   | गृणम्        | 99.         | उच्चारण करता है  |
| य:      | 8. | जो          | भक्त्या      | 90.         | भक्ति पूर्वक     |
| पतत्    | ક. | इसका        | <b>বুঃ</b> জ | 99.         | (वह) कष्ट के     |
| व्रयतः  | ξ. | नियम-पूर्वक | श्रामात्     | 93.         | समूह से          |
| नरः।    | ሂ. | नर          | विमुच्यते ॥  | 98.         | मुक्त हो जाता है |

श्लोकार्थ--भगवान् का अवतार गोपनीय है। जो नर नियम-पूर्वक प्रातः एवम् सायंकाल इसका भक्तिपूर्वक उच्चारण करता है, वह कष्ट के समूह से मुक्त हो जाता है।

## त्रिंशः श्लोकः

एतद् पं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥

पदच्छेद--

पतद् रूपम् भगवतः, हि अरूपस्य चित् आत्मनः। माया गुणैः विरचितम्, महत् आदिभिः आत्मनि॥

शब्दार्थ-

| पतद् , रूपम् | ሂ. | ये, अवतार     | याया .   | દુ.       | माया के    |
|--------------|----|---------------|----------|-----------|------------|
| भगवतः        | 8. | भगवान् के     | गुर्णैः  | 90.       | गुणों से   |
| हि           | €: | निश्चय पूर्वक | विरचितम् | 92.       | रचित हैं   |
| अरूपस्य      | ₹. | निराकार       | महत्     | <b>9.</b> | महत्तत्त्व |
| चित्         | ٩. | ज्ञान .       | आदिभिः   | ۲.        | इत्यादि    |
| आत्मनः।      | ₹. | स्वरूप (एवम्) | आत्मिन ॥ | 99.       | अपने में   |

श्लोकार्थ--- ज्ञान स्वरूप एवम् निराकार भगवान् के ये अवतार निश्चय पूर्वक महत्तत्त्व इत्यादि भाया के गुणों से अपने में रिचत हैं।

#### एकत्रिंशः श्लोकः

यथा नभसि भेघीघो रेणुर्वी पार्थिवोऽनिले। एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः॥३१॥

पदच्छेद---

यथा नभसि मेघ ओघः, रेगुः वा पार्थिवः अनिले। एवम् द्रष्टरि दृश्यत्वम्, आरोपितम् अबुद्धिभिः॥

ছাত্বার্থ--

अनिले। वायु में (मानते हैं) 9. जिस प्रकार यथा १०. उसी प्रकार नभसि आकाश में ٧. पवस् मेघ बादलों के द्वष्टि साक्षी आत्मा में 92. ४. झुण्ड को ओघः ११. जगत् प्रपंच **ड**श्यत्वम् घली को आरोपितम् १३. कल्पित (है) रेखुः ۵. अबुद्धिभिः ॥ २. अज्ञानी प्राणी अथवा ξ. वा पार्थिवः पृथ्वी की

हलोकार्थ — जिस प्रकार अज्ञानी प्राणी बादलों के झुण्ड को आकाश में अथवा पृथ्वी की घूली को वायु में मानते हैं; उसी प्रकार जगत् प्रपंच साक्षी आत्मा में किल्पत है।

## द्वात्रिंशः श्लोकः

अतः परं यदव्यक्तमव्यूहगुणव्यूहितम्। अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनर्भवः॥३२॥

पदच्छेद--

अतः परम् यद् अन्यक्तम् , अन्यूढ गुण न्यूहितम् । अष्ट अश्रुत वस्तुत्वात्, सः जीवः यत् पुनर्भवः ॥

शब्दार्थ-

१. इस (स्थूल शरीर) से न दिखाई देने और अतः अद्द १०. न सुनाई पड़ने के २. भिन्न (तथा) परम् अश्रुत ६. जो 99. यव् **घर्**तुत्वात् कारण ७. सूक्ष्म वस्तु (है) अन्यक्तम् सः **८.** वह १२. जीव (कहलाता है) रहित जीवः अन्यूह **4.** गुण (और) 93. जो गुण ₹. यत् आकार से पुनर्भवः॥ 98. व्युहितम्। बार-बार जन्म लेता है

श्लोकार्थं—-इस स्थूल शरीर से भिन्न तथा गुण और आकार से रहित जो सूक्ष्म वस्तु है, वह न दिखाई देने और न सुनाई पड़ने के कारण जीव कहलाता है; जो बार-बार जन्म लेता है।

### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

यत्रेमे सदसद्र्पे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा। अविद्ययाऽऽत्मनि कृते इति तद्वस्यदर्शनम् ॥३३॥

पदच्छेद—

यत्र इमे सब् असब् रूपे, प्रतिषिद्धे स्व संविदा। अधिद्यया आत्मनि कृते, इति तब्ब्रह्म द्र्शनम्॥

शब्दार्थ---

| यत्र        | 9.         | जिस (अवस्था) में     | अविचया        | ₹.  | अविद्या के द्वारा  |
|-------------|------------|----------------------|---------------|-----|--------------------|
| इमे         | 8.         | इन                   | आत्रमान, कुते | ₹.  | आत्मा में, स्थापित |
| सद्         | <b>x</b> . | सत्य और              | इति           | 阜.  | इस प्रकार          |
| असद् रूपे   | ₹.         | असत्य रूपों का       | বৰ্           | 90. | उसी अवस्था में     |
| प्रतिषिद्धे | ۲.         | निवारण होता है       | त्रहा         | 99. | वह्य का            |
| स्व संविदा। | 9.         | अपने आत्मिक ज्ञान से | दर्शनम् ॥     | 92. | दर्शन होता है      |

श्लोकार्थं — जिस अवस्था में अविद्या के द्वारा आत्मा में स्थापित इन सत्य और असत्य रूपों का अपने आत्मिक ज्ञान से निवारण होता है, इस प्रकार उसी अवस्था में ब्रह्म का दर्शन होता है।

## चतुस्त्रिंशः श्लोकः

यचेषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः। सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते॥३४॥

पदच्छेद-

यदि एषा उपरता देवी, माया वैशारदी मितः। सम्पन्नः एव इति विदुः, महिम्नि स्वे महीयते॥

शब्दार्थ--

| यदि     | ۹.        | यदि             | सम्पन्नः  |     | कृतार्थ (और)          |
|---------|-----------|-----------------|-----------|-----|-----------------------|
| एवा     | 8.        | यह              | ्यव       | 5.  | तब (ंजीव)             |
| उपरता   | ७.        | नष्ट हो जाती है | इति       | 93. | ऐसा                   |
| देवी    | ξ.        | देवी            | विदुः     | 98. | विद्वान लोग जानते हैं |
| माया    | <b>4.</b> | माया            | ं महि ३ न | 99. | महिमा में             |
| वैशारदी | ٦.        | निपूण           | स्वे      | 90. | अपने स्वरूप की        |
| मतिः।   | ₹.        | बुद्धिं रूपा    | महीयते ॥  | 97. | प्रतिष्ठित हो जाता है |

प्लोकार्थं — यदि निपुण बुद्धिरूपा यह माया देवी नष्ट हो जाती है, तब जीव कृतार्थ और अपने स्वरूप की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसा विद्वान् लोग जग्नते हैं।

#### पञ्चत्रिंशः श्लोकः

एवं जन्मानि कर्माणि स्वकर्नुरजनस्य च। वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुस्तानि हृत्पतेः ॥३५॥

पदच्छेद-

एवम् जन्मानि कर्माणि, हि अकर्तुः अजनस्य च। वर्णयन्ति रूम कवयः, वेद गुद्धानि हृत्पतेः॥

शब्दार्थं—

११. इस प्रकार £. और एवम् वहुत से जन्मों वर्णयन्ति सम १२. वर्णन करते हैं जन्मानि कर्मों का कर्माणि 90. १. महर्षि गण कवयः ३. और वेदों में वेद ₹. हि अकर्तुः अकर्ता गुह्यानि ७. गुप्त हृत्पतेः ॥ ५. हृदयेश्वर भगवान् के अजन्मा अजनस्य

श्लोकार्थ — महर्षिगण अकर्ता और अजन्मा हृदयेश्वर भगवान् के वेदों में गुप्त बहुत से जन्सों और कर्मों का इस प्रकार वर्णन करते हैं।

## षट्त्रिंशः श्लोकः

स वा इदं विश्वममोघलीलः, सृजत्यवत्यत्ति न सङ्जतेऽस्मिन्।
भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः, षाड्वर्गिकं जिघति षड्गुलेशः ॥३६॥
पदच्छेद—

सः वा इदम् विश्वम् अमोघ लीलः, स्रजति अवति अति न सज्जते अहिमन्। भूतेषु च अन्तर्हितः आत्म तन्त्रः, षाड्वर्गिकम् जिन्नति षड्गुण् ईशः॥

शब्दार्थ-

सः वा २. वे भगवान् भूतेषु द. प्राणियों में इद्म्, विश्वम् ३. इस, जगत् को च ११. और अमोघ, लीलः १. सफल, लीला करने वाले अन्तर्हितः ६. विराजमान स्जित ४. रचते हैं आत्मतन्त्रः १०. परम स्वतन्त्र

अवति, अत्ति ४. रक्षा, (और) संहार करते हैं षाड्विकम् १३. अन्तःकरण के छ: शत्रुओं का

न सज्जते ७. नहीं लिप्त होते हैं जिद्यति १४. उपभोग करते हैं

अस्मिन्। ६. इस (जगत्) में षड्गुण ईशः॥ १२. छः गुणों के स्वामी (वे भगवान्)

श्लोकार्थं—सफल लीला करने वाले वे भगवान् इस जगत् को रचते हैं, रक्षा और संहार करते हैं, इस जगत् में लिप्त नहीं होते हैं। प्राणियों में विराजमान, परम स्वतन्त्र और छः गुणों के स्वामी वे भगवान् अन्तःकरण के छः शत्रुओं का उपभोग करते हैं।

## सप्तत्रिंशः खोकः

न चास्य करिचन्निपुणेन घातुः, अवैति जन्तुः कुमनीय जनीः। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः, संतन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः॥३७॥

पदच्छेद—

न च अस्य करिचत् निपुणेन धातुः, अवैति जन्तुः कुमनीपः ऊतीः। नामानि रूपाणि मनो बचोभिः, सन्तन्वतः नट चर्याम् इव अञ्चः॥

शव्दार्थ---

क्रमनीयः १५. नहीं ४. कुबुद्धि ल १२. लीलाओं को ३. और च ऊतीः । **द.** इस नामानि, रूपाणि ११. नाम. रूप (और) अस्य कश्चित 9. कोई भी मनी बचोसिः १३. मन तथा वाणी से नियुरोन १४. भलीभाँति ७. करने वाले की सन्तन्वतः विधाता के ६. नट को लीला धातुः, 90. नट चर्याम् अवैति १६. जान सकता है भांति 5. इच जन्तुः प्राणी २. मुर्ख यदाः ॥

श्लोकार्थ — कोई भी मूर्ख और कुबुद्धि प्राणी नट की लीला करने वाले की भाँति इस विधाता के नाम, रूप और लीलाओं को मन तथा वाणी से भलीभाँति नहीं जान सकता है।

### ऋष्टात्रिंशः श्लोकः

स वेद धातुः पदवीं परस्य, दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्कपाणेः । योऽमायया संततयानुवृत्त्या, अजेत तत्पादसरोजगन्धम् ॥३८॥

पदच्छेद---

सः वेद् धातुः पदवीम् परस्य, दुरन्त वीर्यस्य रथाङ्क पाणेः। यः अमायया संततया अनुवृत्या, भजेत तत् पाद सरीज गन्धम्॥

शब्दार्थ---

वह (व्यक्ति) सः 9 य: वेद १०. निष्कपट भाव से ७. जानता है, **अमायया** धातुः ५. भगवान के **६.** निरन्तर संततया पदवीम् ६. लोक को अनुषृत्या ११. बार-बार भजेत, ४. सर्व श्रेष्ठ सेवन करता है. परस्य, 98 दुरन्त, वीर्यस्य २. भगवान् के चरण अनन्त, पराक्रम वाले 92. तत् पाइ रथाङ्ग, पाग्रेः। ३. चक्र, सुदर्शनधारी सरोज, गन्धम् ॥ १३. कमल की, स्गन्ध का

एलोकार्थ — वह व्यक्ति अनन्त पराक्रम वाले, चक्र सुदर्शनधारी सर्वश्रेष्ठ भगवान् के लोक को जनता है, जो निरन्तर निष्कपट भाव से बार-बार भगवान् के चरण कमल की सुगन्ध का सेवन करता है।

## एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

अथेह घन्या भगवन्त इत्थं, यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे। कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं, न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः॥३६॥

पदच्छेद-

अथ इह धन्याः भगवन्तः इत्थम्, यद् वासुदेवे अखिल लोकनाथे। कुवन्ति सर्वात्मकम् आत्म भावम्, न यत्र भूयः परिवर्तः उत्रः॥

शब्दार्थ-

कुर्वन्ति ११. स्थापित करते हैं २. इस अध ३. संसार में सर्वात्मकम् सम्पूर्ण रूप से इह १०. अपनापन (वे) घन्य (हैं) आत्मभावम् घन्याः १. हे महर्षियों ! १६. नहीं (होता है) भगवन्तः इत्थम्, ६. इस प्रकार १२. इस संसार में यञ १३. (उनका) फिर से जो यदु भूयः वासुदेवे भगवान् वासुदेव में परिवर्तः 94. आवागमन अखिल, लोकनाथे। ७. सम्पूर्ण विश्व के स्वामी कप्रकारी उप्रः ॥ 98.

श्लोकार्थ—हे महर्षियों ! इस संसार में वे धन्य हैं, जो इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व के स्वामी भगवान् वासुदेव में सम्पूर्ण रूप से अपनापन स्थापित करते हैं । इस संसार में उनका फिर से कप्टकारी आवागमन नहीं होता है ।

## चत्वारिंशः श्लोकः

इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितं। उत्तमरलोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥४०॥

पदच्छेद-

इदम् भागवतम् नाम, पुराखम् ब्रह्म सम्मितम्। उत्तम श्लोक चरितम् , चकार भगवान् ऋषिः॥

शब्दार्थ-

इदम् ५. इस उत्तम ६. पुण्य भागवतम् ६. श्रीमद्भागवत श्लोक १०. श्लोक (भगवान् श्रीकृष्ण) के

नाम ७. नाम के चरितम् ११. चरित से युक्त
पुराणम् ५. पुराण को चकार १२. बनाया है

प्राप्त ३. वेद भगवान् १. भगवान्

सम्मितम्। ४. सम्मत ऋषिः॥ २. वेद व्यास जी ने

श्लोकार्थ--भगवान् वेद व्यास जी ने वेद सम्मत इस श्रीमद्भागवत नाम के पुराण को पुण्य श्लोक भगवान् श्रीकृष्ण के चरित से युक्त बनाया है।

## एकचत्वारिंशः श्लोकः

निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। तदिदं ग्राह्यामास सुतमात्मवतां वरम् ॥४१॥

पदच्छेद---

निःश्रेयसाय लोकस्य, धन्यम् स्वस्त्ययनम् महत्। तद् इदम् श्राह्यामास, सुतंम् आत्मवताम् वरम्॥

शब्दार्थं---

इद्भू दे. यह (भागवत महापुराण) निःश्रेयसाय ५. कल्याण के लिये ४. लोक के लोकस्य ब्राह्यामास ११. पढ़ाया था ३. पुत्र (शुकदेव) को ६. सुखदायी धन्यस् सुतम् आत्सवताम् १. (भगवान् वेदव्यास ने) आत्मज्ञानियों में **स्वर**त्यथनम् ७. कल्याणकारी सर्व श्रेष्ठ महान् (एवं) वरम्॥ महत्। प्रसिद्ध तद

श्लोकार्थ--भगवान् वेदव्यास जी ने आत्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ पुत्र शुकदेव को लोक के कत्याण के लिये सुखदायी, कल्याणकारी, महान् एवम् प्रसिद्ध यह भागवत महापुराण पढ़ाया था ।

## द्विचत्वारिंशः श्लोकः

सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। स तु संश्रावयामास महाराजं परीचितम्॥४२॥

पदच्छेद--

सर्व वेद इतिहासानाम्, सारम् सारम् समुद्धृतम्। सः तु संभावयामास, महाराजम् परीक्षितम्॥

शब्दार्थ-

सर्व वेद ४. चारों वेद और सः तु १. शुकदेव जी ने

इतिहासानाम् ५. इतिहासों की संश्राचयामास ५. (विधिवत्) सुनाया था

सारम् सारम् ६. सार वस्तु महाराजम् २. महाराज समुद्धृतम्। ७. संकलित कर (इस पुराण को) परीक्षितम्॥ ३. परीक्षित् को

क्लोकार्थ--शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित् को चारों वेद और इतिहासों की सार वस्तु संकलित कर इस पुराण को विधिवत् सुनाया था।

## त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिभिः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मजानादिभिः सह ॥४३॥

पदच्छेद--

प्रायोपविष्टम् गङ्कायाम् , परीतम् परमर्षिभिः। कृष्णे स्वधाम उपगते, धर्म हान आदिभिः सह॥

शब्दार्थ-

प्रायोपविष्टम् ६. आमरण अनशन में वंठे थे

गङ्घायाम् ६. गंगा के तट पर

परीतम् ५. घिरे हुए (राजा परीक्षित्)

परमर्षिभिः। ७. ऋषि-महर्षियों से कृष्णे ३. श्रीकृष्ण के

स्वधाम उपगते ४. गोलोक धाम ५. पधार जाने पर

धर्म ज्ञान १. धर्म ज्ञान

आदिभिः सह ॥ २. भक्ति और वैराग्य आदि के साथ

श्लोकार्थ-धर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आदि के साथ श्रीकृष्ण के गोलोक धाम पधार जाने पर गंगा के तट पर ऋषि-महर्षियों से घिरे हये राजा परीक्षित् आमरण अनशन में बैठे थे।

# चतुरचत्वारिंगः रलोकः

कली नष्टदशामेष पुराणाकाँऽधुनोदितः। तत्र कीर्तयतो विषा विषर्षे भू रितेजसः ॥४४॥

पदच्छेद-

कली नष्ट दशाम् एषः, पुराण अर्कः अधुना उदितः। कौर्तयतः विप्राः, विप्रर्षेः भूरि तेजसः॥

शब्दार्थ-

कली १. कलियुग में

उदितः।

च. उग गया है

नए

२. समाप्त हो गई है

तत्र

१३. गंगा तट पर

३. दृष्टि जिनकी (ऐसे व्यक्तियों के लिये) कीर्तयतः डशाम्

१४. भागवत कथा कहते रहने पर (मैं भी वहाँ बैठा था)

प्य:

४. यह

विप्राः

इ. हे शौनकादि ऋषियों !

पुराख

५. पुराण रूपी

विप्रर्षेः

१०. महर्षि व्यास के

अर्कः

६. सूर्य

भूरि

११. अधिक १२. तेजस्वी (पुत्र शुकदेव जी के)

अधुना ७. अव तेजसः॥

क्लोकार्थ - किलयुग में समाप्त हो गई है दृष्टि जिनकी, ऐसे व्यक्तियों के लिये यह पुराणरूपी सूर्य अब उग गया है। हे शौनकादि ऋषियों ! महर्षि व्यास के अधिक तेजस्वी पुत्र शुकदेव जी के गंगातट पर भागवत कथा कहते रहने पर में भी वहाँ बैठा था।

## पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तद्नुग्रहात्। सोऽहं वः आविष्यामि यथाधीतं यथामित ॥४५॥

पदच्छेद---

अहम् च अध्यगमम् तत्र, निविष्टः तद् अनुप्रहात्। सः अहम् वः श्रावयिष्यामि, यथा अधीतम् यथा मति॥

शब्दार्थं--

| अहम्        | 9. मैं               | अहम्          | इ. मैं                         |
|-------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| অ           | ४. और                | च:            | १४. आप लोगों को (श्रीमद्भागवत) |
| अध्यगमम्    | ३. पहुँचा            | श्रावयिष्यामि | १५. सुनाऊँगा                   |
| নদ          | २. वहाँ (गंगा तट पर) | যথা           | ११. तथा                        |
| निविष्टः    | ७. वैठ गया           | अघीतम्        | १०. अध्ययन के                  |
| तद्         | ५. उन (शुकदेव जी) की | यथा           | १३. अनुसार                     |
| अनुव्रहात्। | ६. कृपा से           | मति॥          | १२. बुद्धि के                  |
| सः          | द. वही               |               |                                |

श्लोकार्थ—मैं वहाँ गंगा तट पर पहुँचा और उन शुकदेव जी की कृपा से बैठ गया। वही मैं अध्ययन के तथा वृद्धि के अनुसार आप लोगों को श्रीमद्भागवत सुनाऊँगा।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम-स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने तृतीयः अध्यायः ॥॥॥



#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्कान्धः

अय चतुर्थः अध्यायः

प्रथमः श्लोकः

व्यास उवाच- इति ब्रुवाणं संस्तृय सुनीनां दीर्घसित्रणाम्।

वृद्धः कुलपितः सूनं वृह्वृत्यः शौनकोऽज्ञवीत् ॥१॥

पदच्छेद---

इति ब्रुवाणम् संस्त्य, मनीनाम् दीर्घ सत्रिणाम्। वृद्ध: कुलपतिः स्तम्, वृह्वृचः शीनकः अववीत्॥

शब्दार्थ--

इति ४. वयोवृद्ध पूर्वोक्त प्रकार से वृद्धः **ब**ुवाण्म् बोलते हुये कुलपतिः ६. आचार्य संस्त्य ११. स्तुति करके १०. सूत जी की स्तम् ५. ऋग्वेदी मुनीनाम् ३. मुनियों में वृह्वचुनः शीनकः ७. शौनक जी ने

दीर्घ १. लम्बे समय तक शौनकः ७. शौनक जी ने सित्रिणाम् । २. यज करने वाले अज्ञवीत् ॥ १२. (उनसे) कहा

श्लोकार्थ — लम्बे समय तक यज करने वाले मुनियों में वयोवृद्ध ऋग्वेदी आचार्य शौनक जी ने पूर्वोक्त प्रकार से वोलते हुये सूत जी की स्तुति करके उनसे कहा।

## द्वितीयः श्लोकः

शौनक उवाच— सून सून सहाभाग वद नो वदनां वर ।

कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्चकः ॥२॥

पदच्छेद---

स्त स्त महासाग, वद नः वदताम् वर। कथाम् सागवतीम् पुण्याम्, यद् आह सगवान् शुकः॥

शब्दार्थ--

स्त स्त ४. हे सूत जी ! (आप) कथाम् ५. कथा को भागवतीम् ६. भगवान् की (उस)

वद ६. सुनावें पुण्याम् ७. पुण्यमयी मः ५. हमें यद् १०. जिसे

वदताम् १. वक्ताओं में आह् १२. कहा था

घर। २. श्रेष्ठ भगवान्, शुकः॥ ११. भगवान्, शुकदेवं जी ने

श्लोकार्थ— वक्ताओं में श्रेष्ठ, बड़भागी हे सूत जी ! आप हमें भगवान् की उस पुण्यमयी कथा को सुनावें जिसे भगवान् शुकदेव जी ने कहां था।

## तृतीयः श्लोकः

कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः ॥३॥

पदच्छेद-

करिमन् युगे प्रवृत्ता इयम् , स्थाने वा केन हेतुना । कुतः संचोदितः कृष्णः, कृतवान् संहिताम् मुनिः ॥

शब्दार्थं—

कस्मिन हेतुना। . ६. कारण से 9. किस युगे २. युग में ८. (तथा) किससे कुतः संचोदितः १०. प्रेरित होकर प्रारम्भ हुई प्रवृत्ता कुड्णः ११. वेद व्यास इयम् यह (कथा) 9. ३. किस स्थान पर कृतवान् १४. रचना की थी स्थाने संदिताम् १३. (भागवत) संदिता की वा अथवा 8. मुनिः॥ १२. मुनि ने केन किस У.

श्लोकार्थ—किस युग में किस स्थान पर अथवा किस कारण से यह कथा प्रारम्भ हुई तथा किससे प्रेरित होकर वेदव्यास मुनि ने भागवत संहिता की रचना की थी।

# चतुर्थः श्लोकः

तस्य पुत्रो महायोगी समदङ् निर्विकलपकः । एकान्तमतिरुक्षिद्रो गुढो मूढ इवेयते ॥४॥

पदच्छेद---

तस्य पुत्रः महायोगी, समहक् निर्विकल्पकः। एकान्त मतिः उजिद्रः, गूढः मूढः इव ईयते॥

शब्दार्थ--

तस्य १. उनके **ग्रांतः** ७. ब्रह्म में स्थित रहने वाले (ब्रह्मनिष्ठ)

पुत्रः २. पुत्र (शुकदेव जी) उश्चिद्रः ८. संसार से सावधान

महायोगी ३. महान् योगी गुढः ६. एकान्त सेवी (तथा)

समहक् ४. समान दृष्टि वाले **ज्रुटः** १०. मूर्ख को निर्विकलपकः। ५. भेद-भाव रहित इव ११. भाँति

पकान्त ६. एकमात्र ईयते॥ १२. चेष्टायें करते हुये से प्रतीत होते हैं

श्लोकार्थ— उनके पुत्र शुकदेव जी महान् योगी, समान दृष्टि वाले, भेद-भाव रहित, एकमात्र ब्रह्म में स्थित रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ, संसार से सावधान, एकान्त सेवी तथा मूर्ख की भाँति चेष्टायें करते हुए से प्रतीत होते हैं।

#### पञ्चमः श्लोकः

हष्ट्वानुयान्तसृषिमात्मजमण्यनग्नं, देव्यो हिया परिद्धुनं सुतस्य चित्रम्। तद्वीच्य पृच्छिति सुनौ जगदुस्तवास्ति, स्त्रीपुम्भिदा न तु सुतस्य विविक्षहष्टेः॥५॥ पदन्छेद—

हच्य्वा अनुयान्तम् ऋषिम् आत्मजम् अपि अनग्नम् , देव्यः हिषा परिद्धुः न सुतस्य चित्रम् । तद् वीच्य पृच्छति मुनौ जगदुः तव अस्ति, स्त्री पुम् भिदा न तु सुतस्य विविक्त हच्टेः॥

शब्दार्थ—

१३. पूछने पर (देवियों ने) ५. देखकर पृच्छति हष्ट्वा २. पीछे-पीछे आते हुए मुनों । **अनुयान्तम्** १२. वेदव्यास मुनि के ऋषिम् ४. वेदव्यास ऋषि को १४. उत्तर दिया जगदुः १. (नंगे) पुत्र शुकदेव जी के आत्मजम्, १५. आपको तव अपि, अनग्नम्, ३. भी, वस्त्र पहने रहने पर अस्ति, 90. 쿵 देव्यः, हिया ६. देवियों ने, लज्जा से की, पुम्, भिदा १६. स्त्री और पुरुष का, भेद-ज्ञान परिद्धुः ७. वस्त्र पहन लिया (किन्त्) २२. नहीं है (देखकर) नहीं १८. किन्त् न त्र पुत्र शुकदेव जी को १६. (आपके) पुत्र शुकदेवजी की सुतस्य सुतस्य १०. (यह) आश्चर्य (है) विविक चित्रम्। २०. निर्मल ११. उसे, देखकर २१. दृष्टि में (यह भेद) तद्, वीच्य हर्दः ॥

श्लोकार्थ — नंगे पुत्र शुकदेव जी के पीछे-पीछे आते हुए, वस्त्र पहने एहने पर भी वेदव्यास ऋषि को देखकर देवियों ने लज्जा से वस्त्र पहन लिया, किन्तु शुकदेव जी को देखकर नहीं, यह आश्चर्य है। उसे देखकर वेदव्यास मुनि के पूछने पर देवियों ने उत्तर दिया — आपको स्त्री और पुरुष का भेद-ज्ञान है, किन्तु आपके पुत्र शुकदेव जी की निर्मल दृष्टि में यह भेद नहीं है।

### षष्टः श्लोकः

कथमालचितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् । उन्मत्तमूकजडवद्विचरन् गजसाह्नये ॥६॥

पदच्छेद — कथम् आलक्षितः पौरैः, सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान्। उन्मत्त मुक जडवत्, विचरन् गजसाह्वये॥

शब्दार्थ---

कथम्, आलक्षितः ५. कैसे, पहिचाने गये उन्मत्त, मुक ४. पागल, गूँगे (और) पौरै: ७. पुरवासियों के द्वारा जडवत् ५. मूर्ख की भाँति

सम्प्राप्तः २. पहुँचे हुए (तथा) विचरन् ६. विचरते हुये (शुकदेव जी) कुरुजाङ्गलान्। १. दिल्ली के पिन्छम प्रदेश में गजसाह्ये॥ ३. हस्तिनापुर में

श्लोकार्थ-दिल्ली के पिच्छम प्रदेश में पहुँचे हुये तथा हस्तिनापुर में पागल, गूंगे और मूर्ख की भाँति विचरते हुये शुकदेव जी पुरवासियों के द्वारा कैसे पहिचाने गये।

### सप्तमः श्लोकः

कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह। संवादः समभ्तात यत्रैषा सात्वती श्रुतिः॥७॥

पदच्छेद---

कथम् वा पाण्डवेयस्य, राजर्षेः मुनिना सह। संवादः समभूत् तात, यत्र एषा सात्वती श्रुतिः॥

शब्दार्थ--

कसे दे. सम्भव हुआ कथम 19. समभूत् 9. और २. हे तात! वा तात पाण्डवेयस्य १०. जहाँ पर ४. पाण्डव नन्दन (परीक्षित्) का यत्र राजर्षे: १२. इस (भागवत पुराण का) ₹. राजींव यया मुनिना ११. भक्तों से सम्बन्धित **X**. श्रुकदेव मूनि के सात्वती श्रुतिः॥ १३. अवण सम्पन्न हुआ था सह। साथ संवाद: वार्तालाप

रिलोकार्थं — और हे तात ! रार्जीप पाण्डव नन्दन परीक्षित् का शुक्रदेव मुनि के साथ कैसे वार्तालाप सम्भव हुआ; जहाँ पर भक्तों से सम्बन्धित इस भागवत पुराण का श्रवण सम्पन्न हुआ था ।

### ऋष्टमः श्लोकः

स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् । अवेच्वते महाभागस्तीर्थीकुर्वस्तदाश्रमम् ॥८॥

पदच्छेद--

सः गोदोहन मात्रम् हि, गृहेषु गृहमेघिनाम्। अवेक्षते महाभागः, तीर्थो कुर्वन् तद् साश्रमम्॥

शब्दार्थ--

अवेक्षते १२. ठहरते हैं 9. वे सः महाभाग (शुकदेव जी) ५. एक गाय के दूहने महाभागः ₹. गोदोहन ६. जितने समय तक तीर्थी 90. पवित्र मात्रम् कुर्वन् 99. करते हुये ही हि उनके ४. घरों में गृहेचु 5. तव् घरों को गृहसेधिनाम्। ३. गृहस्थों के आश्रमम्॥ દ.

श्लोकार्थं—वे महाभाग शुकदेव जी गृहस्थों के घरों में एक गाय के दूहने जितने समय तक ही उनके घरों को पिवत्र करते हुये ठहरते हैं।

### नवमः श्लोकः

अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम्। तस्य जन्म महारचर्यं कर्माणि च गृणीहि नः ॥६॥

पदच्छेद--

अभिमन्यु सुतम् स्त, प्राहुः भागवत उत्तमम्। तस्य जन्म महत् आश्चर्यम्, कर्माणि च गृणीहि नः॥

शब्दार्थ-

२. अभिमन्यु के अभिमन्य जन्म जन्म ३. पुत्र (परीक्षित्) को महत् आश्चर्यम् ५. वडे विचित्र सुतम् 9. हे सूत जी ! कर्माण ११. कार्यों को स्त कहा गया है 90. और च प्राहु: भगवद् भक्तों में युणीहि 93. वताइये भागवत ሂ. श्रेष्ठ १२. (आप) हमें नः॥ उत्तमम्। ७. उनके तस्य

क्लोकार्थं हे सूत जी ! अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित् को भगवद भक्तों में श्रेष्ठ कहा गया है । उनके बड़े विचित्र जन्म और कार्यों को हमें बताइये ।

## दशमः श्लोकः

स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां बानवर्धनः। प्रायीपविष्ठो गङ्गायामनादृत्याधिराट् श्रियस् ॥१०॥

पदच्छेद--

सः सम्राट् कस्य था हेतोः, पाण्ड्रनाम् मान वर्धनः। प्रायोपविष्टः गङ्गायाम्, अनादत्य अधिराट् श्रियम्॥

शब्दार्थ-

४. वे यान वर्धनः। ३. सम्मान को बढ़ाने वाले **U:** ५. सम्राट् परीक्षित् प्रायोपविष्टः १२. आमरण अनशन में बैठे थे खबार किस गङ्गा के तट पर 99. कस्य गङ्गायाम् तथा अनाहत्य १०. अनादर करके षा अधिराट् हेवीः कारण से प्रमाज्य की 9. २. पाण्डवों के श्चियम् ॥ पाण्हुनाम् लक्ष्मी का

मलोकार्य — तथा पाण्डवों के सम्मान की बढ़ाने वाले वे सम्राट् परीक्षित किस कारण से सम्राज्य की लक्ष्में का समादर करके कुना के बट पर आमरण अनुशन में बैठे थे।

#### एकादशः श्लोकः

नमन्ति यत्पादनिकेतमातमनः, शिवाय हानीय धनानि रात्रवः । कथं स वीरः श्रियमङ्ग दुस्त्यज्ञाम्, युवैषतोतसम्दुमहो सहासुभिः ॥११॥ पदच्छेद— नमन्ति यत् पाद निकेतम् आत्मनः, शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। कथम् सः वीरः श्रियम् अङ्ग दुस्त्यज्ञाम्, युवा ऐवत उत्सदुःम् अहो सह असुभिः॥

शब्दार्थ--प्रणाम करते थे १२. राज्य लक्ष्मी को (अपने) नमन्ति श्चियम यत्, पाद, निकेतम् ७. जिनके चरणों की, चौकी को अङ्क १. हे तात! ११. जिसे छोडा न जा सके, उस आत्मनः, शिवाय ४. अपने, कल्याण के लिये द्रत्यजाम् हानीय १०. युवक ने ६. समर्पित करके युवा घनानि १६. इच्छा की थी <u>चेपत</u> ५. वहुत-साधन १४. छोड़ने की ३. शत्रगण उत्सन्द्रम् शववः। अहो २. आश्चर्य है १५. क्यों कथम् सह, असुभि:॥ १३. प्राणों के साथ इ. उस महाबली सः वीर

श्लोकार्थं —हे तात ! आश्चर्य है, शत्रुगण अपने कल्याण के लिये बहुत सा-धन समर्पित करके जिनके चरणों की चौकी को प्रणाम करते थे, उस महावली युवक ने, जिसे छोड़ा न जा सके, उस राज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ छोड़ने की क्यों इच्छा की थी।

#### द्वादशः श्लोकः

शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, य उत्तमरलोकपरायणा जनाः । जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरस् ॥१२॥ शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, ये उत्तम रलोक परायणाः जनाः । जीवन्ति न आत्मार्थम् असौ पराश्रयम्, मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम् ॥

शब्दार्थ---जीवन्ति इ. जीते हैं शिवाय ६. मङ्गल ११. नहीं (जीते अतः) ५. संसार के लोकस्य १०. स्वायंवश आत्मार्थम् ७. उन्नति (और) भवाय समृद्धि के लिये असौ १२. वे (राजा परीक्षित्) भूतये, १३. दूसरों के उपकारक पराश्रयम् जो 9. १६. त्याग दिये थे मुमोच ३. पुण्य कीर्ति (भगवान् में) उत्तम लोक १५. वैराग्य के द्वारा क्यों निर्विद्यं, कुतः तत्पर (हैं वे) परायखाः कलेवरम्॥ १४. अपने शरीर को मनुष्य ₹. जनाः।

श्लोकार्थ—जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान् में तत्पर हैं, वे संसार के मङ्गल, उन्नित और समृद्धि के लिये जीते हैं, स्वार्थवश नहीं जीते । अतः वे राजा परीक्षित् दूसरों के उपकारक अपने शरीर को वैराग्य के द्वारा क्यों त्याग दिये थे ।

पदच्छेद---

#### त्रयोदशः श्लोकः

तत्सर्व नः समाचदव एष्टो यदिह किंचन। मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्॥१३॥

पदच्छेद—

तत् सर्वम् नः समाचदव, पृष्टः यद् इह किंचन। मन्ये त्वाम् विषये वाचाम्, स्नातम् अन्यत्र छान्दसात्॥

शब्दार्थ--

तत् ५. वह
सर्वम् ६. सब
नः, समाचच्व ७. हमें, सुनाइये
पृष्टः ४. पूछा गया है,
यद् २. जो

**यद्** २. जो **इह** १. इस समय **किंचन**। ३. कुछ सन्ये १४. मानता हूँ स्वास् १२. (मैं) आपको

विषये ११. विषय शास्त्रों में वाचाम् १०. वाणी के

रनातम् १३. उच्चकोटि का विद्वान्

अन्यत्र ६. अतिरिक्त **छान्द्सात्॥** ५. वेद से

श्लोकार्थ—इस समय जो कुछ पूछा गया है, वह सब हमें सुनाइये। वेद से अतिरिक्त वाणी के विषय शास्त्रों में मैं आपको उच्चकोटि का विद्वान् मानता हूँ।

## चतुर्दशः श्लोकः

सूत उवाच--

द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये। जातः पराशरायोगी वासव्यां कलया हरेः॥१४॥

पदच्छेद---

द्वापरे समनुप्राप्ते, तृतीये युग पर्यये। जातः पराशरात् योगी, वासन्याम् कलया हरेः॥

शब्दार्थ--

ह्मापरे ४. द्वापर के
समनुप्राप्ते ५. आ जाने पर
तृतीये १. तीसरे
युग २. युग के
पर्यये। ३. परिवर्तन स्वरूप

जातः ११. उत्पन्न हुये थे पराशरात् ६. महर्षि पराशर से योगी १०. योगिराज वेदव्यास

वासन्याम् ७. वासवी के गर्भ में कलया ६. कला के द्वारा हरे:॥ इ. भगवान विष्णु की

हलोकार्थ—तीसरे युग के परिवर्तन स्वरूप द्वापर के आ जाने पर महर्षि पराशर से वासवी के गर्भ में भगवाम् विष्णु की कला के द्वारा योगिराज वेदव्यास उत्पन्न हुये थे।

#### पञ्चदशः श्लोकः

#### स कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि । विविक्तदंश आसीन जदिते रविमण्डले ॥१५॥

पदच्छेद--

सः कदाचित् सरस्वत्याः, उपस्पृश्य जलम् ग्रचि । विविक्त देशे आसीनः, उदिते रवि मण्डले॥

शब्दार्थ---

| सः             | 9. | वे                   | विविक्त      | 90. | एकान्त         |
|----------------|----|----------------------|--------------|-----|----------------|
| <b>कदाचित्</b> | ٦. | एक समय               | देशे         | 99. | स्थान पर       |
| सरस्वत्याः     | ξ  | सरस्वती नदी के       | थासीनः       | 92. | वैहे थे        |
| उपस्पृश्य      | 5. | स्नानादि क्रिया करके | <b>उदिते</b> | 닟,  | उदय हो जाने पर |
| जलम्           | 5. | जल में               | रवि          | ₹.  | सूर्य          |
| श्चि।          | 9. | पवित्र               | मण्डते ॥     | 8.  | मण्डल का       |

श्लोकार्थ--वे एक समय सूर्य मण्डल का उदय हो जाने पर सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नानार्दि किया करके एकान्त स्थान पर बैठे थे।

## षोडशः श्लोकः

परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्त रहसा । युगधर्भ व्यतिकरं प्राप्तं सुवि युगे युगे ॥१६॥

पदच्छेद-

पर अवरधः सः ऋषिः, कालेन अव्यक्त र्रष्ट्रसा । युग धर्म व्यतिकरम् , प्राप्तम् भुवि युगे युगे ॥

शब्दार्थ--

| पर अवरचः | ٩. | भूत-भविष्य के ज्ञाता | थुग धर्म  | 99. | युग के धर्म की              |
|----------|----|----------------------|-----------|-----|-----------------------------|
| सा       | ٦. | वे                   | व्यतिकरम् | 92: | मिलावट को (देखकर सोचने लगे) |
| ऋषिः     | ₹. | महर्षि वेदव्यास      | ब्राप्तम् | 90. | लायी हुई                    |
| कालेन    | દ  | काल के द्वारा        | भुवि      | 8.  | मृत्यु लोक में              |
| अन्यक    |    | सूक्ष्म              | युगे      | ¥.  | प्रत्येक                    |
| रंहसा।   | 5. | गतिवाले              | थुगे ॥    | Ę.  | युग में                     |

क्लोकार्थं — भूत-भिक्य के ज्ञाता वे महिष वेदव्यास मृत्युलोक में प्रत्येक युग में सूक्ष्म गतिवाले काल के द्वारा लायी हुई युग के धर्म की मिलावट को देखकर सोचने लगे।

#### सप्तदशः श्लोकः

भौतिकानां च भावानां शकिहासं च तत्कृतम्। अश्रद्दधानान्निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुवः॥१७॥

पदच्छेद-

भौतिकानाम् च भावानाम्, शक्ति हासम् च तत् छतम्। अश्रद्धानान् निःसत्त्वान् , दुर्मेधान् हसित आयुषः॥

शब्दार्थं-

भौतिकानाम् २. भौतिक अधद्धानान् ६ अश्रद्धाल् निःसत्वान् ५. और निर्वल ३. पदार्थों की दुर्भधान 5. दूष्ट दुद्धि भावानाम् थ. शक्ति हीनता को ह्रसित 90. शक्ति हासम् अल्प

च ६. तथा आयुषः॥ ११. आयु वाले (मनुष्यों को देखा)

तत् कृतम्॥ १. (उन्होंने) काल से की हुई

श्लोकार्थ— उन्होंने काल से की हुई भाँतिक पदार्थों की शक्ति हीनता को और अश्रद्धालु, निर्वल, दुष्ट बुद्धि तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों को देखा।

## ऋष्टादशः श्लोकः

दुर्भगांश्च जनान् वीच्य मुनिर्दिच्येन चत्तुषा । सर्ववर्णाश्रमाणां यदध्यौ हितममोघदक् ॥१८॥

पदच्छेद-

दुर्भगान् च जनान् चीच्य, मुनिः दिव्येन चक्षुषा। सर्वे वर्षे आश्रमाणाम् यद्, दध्यौ हितम् अमोघ दक्॥

शब्दार्थ--

दुर्भगान् सर्वं वर्ण चारों वर्ण (और) भाग्यहीन 90. ₹. चारों आश्रमों के लिये 99. आश्रमाणाम् तथा ३. मनुष्यों को जो 97. जनान् . यव् १४. ध्यान किया वीच्य ४. देखकर दध्यी मुनिः १३. हितकारी था, (उसका) ७. वेदव्यास ऋषि ने हितम् दिव्येन अमोघ **५. अलोकिक X**. अचुक ६. दृष्टि वाले 4. दृष्टि से चक्षुषा। दक् ॥

श्लोकार्थं—तथा भाग्यहीन मनुष्यों को देखकर अचूक दृष्टि वाले वेदव्यास ऋषि ने आलीकिक दृष्टि से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लिये जो हितकारी था, उसका घ्यान किया।

## एकोनविंशः रखोकः

चातुहोंत्रं कर्म गुद्धं प्रजानां वीच्य वैदिकम्। व्यवधाद् पज्ञसन्तत्ये वेदमेकं चतुर्विधम् ॥१६॥

पदच्छेद---

चातुर्होत्रम् कर्म गुद्धम् , प्रजानाम् वीच्य वैदिकम् । व्यद्धात् यज्ञ सन्तत्ये, वेदम् एकम् चतुर्विधम् ॥

शब्दार्थ-

१२. विभक्त किया चातुहोंत्रम् २. अग्निष्टोम (इत्यादि हवन) दयद्वास् ७. यज्ञ के ३. कर्मको यञ सन्तरयै वस्तार के लिये ५. पवित्र शुद्ध म १०. वेद की ४. प्रजा के लिये वेदम् **प्रजानाम्** वीच्य दे. एक ६. जानकर (उन्होंने) एकम् ११. चार भागों में वैदिकम्। चतुर्विधम् ॥ वेद विहित 9.

श्लोकार्थ—वेद विहित अग्निष्टोम इत्यादि हवन कर्म को प्रजा के लिये पित्रत जानकर उन्होंने यज्ञ के विस्तार के लिये एक वेद को चार भागों में विभक्त किया।

## विंशः श्लोकः

ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः। इतिहासपुराणं च पश्चमो वेद उच्यते॥२०॥

पदच्छेद-

भूग् यजुः सामन् अथर्वन् थाख्याः, वेदाः चत्वारः उद्धृताः । इतिहास पुराणम् च, पञ्चमः वेदः उच्यते ॥

शब्दार्थ-

८. विभाग (किये) १. ऋग्वेद उद्धताः। ञ्चा इतिहास (महाभारत इत्यादि) इतिहास (एवम्) 90. २. यजुर्वेद यजुः पुराण को ३. सामवेद (और) पुराणम् 99. सामन् £. अथर्वन ४. अथर्ववेद तथा ख पश्चमः 92. पांचवां ५. नाम से **आख्याः** वेदः 93. वेद वेद के वेदाः €. उच्यते.॥ कहते हैं 98. चार 9. चत्वारः

श्लोकार्थ — ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवेंवेद नाम से वेद के चार विभाग किये। तथा महाभारत इत्यादि इतिहास एवं पुराण को पाँचवाँ वेद कहते हैं।

## एकविंशः श्लोकः

तत्रगर्वेदघरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः। वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत ॥२१॥

पदच्छेद--

तत्र ऋग्वेद घरः पैलः, सामगः जैमिनिः कविः। वैशम्पायनः एव एकः, निष्णातः यज्जुपाम् उतः॥

शब्दार्थ-

तत्र १. उन चारों वेदों में से वैश्रस्पायनः ६. महर्षि वैशस्पायन प्रमुखेद २. ऋग्वेद के एव १०. ही घरः ३. प्रथम जाता एकः १२. प्रथम

**पैलः** ४. पैन ऋषि (और) निष्णातः १३. जानकार (हुये थे) सामगः ५. सामवेद के यज्जुषाम् ११. यजुर्वेद के जैमिनिः ६. जैमिनि उत ॥ ५. तथा

जैमिनिः ६. जैमिनि कविः। ७. महर्षि (हये)

श्लोकार्थ — उन चारों वेदों में से ऋग्वेद के प्रथम जाता पैल ऋषि और सामवेद के जैमिनि महर्षि हुये तथा महर्षि वैशम्पायन ही यजुर्वेद के प्रथम जानकार हुये।

## द्वाविंशः श्लोकः

अथर्वाङ्गिरसामासीत्सुमन्तुर्दाढणो सुनिः। इतिहासपुराणानां पिता से रोमहर्षणः॥२२॥

पदच्छेद—

अथर्चाङ्गिरसाम् आसीत्, सुमन्तुः दावर्णः सुनिः। इतिहास पुराणानाम्, पिता से रोमहर्षणः॥

शब्दार्थं--

अथर्वाङ्किरसाम् ४. अथर्ववेद के इतिहास ६. इतिहास (और) आसीत् ५. प्रथमं ज्ञाता (थे) पुराणानाम् ७. पुराणों के (प्रथम ज्ञाता)

सुमन्तुः २. सुमन्तु पिता ६. पिता दारुणः १. दारुण के पुत्र मे ६. मेरे

मुनिः। ३. मुनि रोमहर्षणः॥ १०. रोमहर्षण थे

श्लोकार्थं—दारुण के पुत्र सुमन्त मुनि अथर्ववेद के प्रथम ज्ञाता थे। इतिहास और पुराणों के प्रथम ज्ञाता मेरे पिता रोमहर्षण थे।

#### त्रयोविंशः श्लोकः

त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यस्रनेकथा। शिष्यैः प्रशिष्यैस्तचिछुप्यैवेदास्ते शाखिनोऽभवन् ॥२३॥

पदच्छेद---

ते पते ऋषयः वेदम् , स्वम् स्वम् व्यस्यन् अनेकधा । शिष्यैः प्रशिष्यैः तत् शिष्यैः, वेदाः ते शाखिनः अभवन् ॥

शब्दार्थ-

प्रशिष्यैः इ. प्रशिष्यों (तथा) ते २. पूर्वोक्त पते तत् शिष्यैः १०. उनके 9. इन ११. शिष्यों के द्वारा ३. ऋषिगणों ने ऋषयः वेद्म ५. वेद का वेदाः 93. वेद स्वभू-स्वभू ४. अपने-अपने 92. वे ਜੇ विभाग किया (तदनन्तर) शाखिनः 98. अनेक शाखा वाले व्यस्यन् अनेकधा । १५. हो गये अनेक रूपों में अभवन्॥ शिष्यै: शिष्यों

श्लोकार्थ—इन पूर्वोक्त ऋषिगणों ने अपने-अपने वेद का अनेक रूपों में विभाग किया। तदनन्तर शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके शिष्यों के द्वारा वे वेद अनेक शाखाओं वाले हो गये।

# चतुर्विंशः श्लोकः

त एव वेदा दुर्भेधैधर्धिन्ते पुरुषैर्धथा। एवं चकार अगवान् व्यासः कृपणवत्सतः॥२४॥

पदच्छेद—

ते एव वेदाः दुर्मेधेः, घार्यन्ते पुरुषेः यथा। एवम् चकार भगवान् , व्यासः कृपण वत्सलः॥

शब्दार्थ-

११. (उनका) उसी प्रकार से ते, एव 9. वे, ही एवम् २. चारों वेद १२. विभाग कर दिया वेदाः चकार दुर्मेधैः अल्प स्मरण शक्ति वाले 5. भगवान् भगवान् घार्यन्ते ६. धारण किये जा सकें वेदव्यास जी ने 90. व्यासः ७. मन्द बुद्धि जनों पर पुरुषे: पुरुषों के द्वारा 8. क्रपग्र जिस प्रकार दया करके यथा। 5. बत्सलः ॥

श्लोकार्थ—वे ही चारों वेद अल्प स्मरण शक्ति वाले पुरुषों के द्वारा जिस प्रकार धारण किये जा सकें; मन्द बुद्धि जनों पर दया करके भगवान् वेदव्यास जी ने उनका उसी प्रकार विभाग कर दिया।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

स्त्रीशुद्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। कर्मश्रेयसि मुहानां श्रेय एवं भवेदिह। इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतम् ॥२५॥ स्त्री श्रद्ध दिज बन्धृनाम् , त्रयी न श्रुति गोचरा। कर्म श्रेयसि मुढानाम् , श्रेयः एवम् भवेत् इह । इति भारतम् आख्यानम्, कृपया मुनिना कृतम् ॥

पदच्छेद-

शब्दार्थ-स्री, श्रद

१. स्त्री, शुद्र (और)

श्रेयः

१०. कल्याण

द्विज, बन्धूनाम् २. पतित द्विजातियों के लिए एवम्, भवेत् ११. किस प्रकार, होवे त्रयी

३. चारों वेद

इस ।

इस संसार में

५. नहीं है (अतः)

इति

१२. ऐसा विचार कर भारतम्, आख्यानम् १५. महाभारत नामक इतिहास ग्रन्थ

कर्म

श्रुति गोचरा। ४. अध्ययन के विषय ७. कर्म के विषय में

ऋपया

१४. कृपा करके

श्रेयसि

६. कल्याणकारी

मनिना

१३. वेदव्यास मुनि ने

प्रज्ञानी जनों का युढानाम्

कृतस् ॥

१६. बनाया

श्लोकार्थ-स्त्री, शुद्र और पतित द्विजातियों के लिये चारों वेद अध्ययन के विषय नहीं है। अत: कल्याण-कारी कर्म के विषय में अज्ञानी जनों का इस संसार में कल्याण किस प्रकार होवे ? ऐसा विचार कर वेदव्यास मूनि ने कृपा करके महाभारत नामक इतिहास ग्रन्थ बनाया।

# षड्विंशः श्लोकः

एवं प्रवृत्तस्य सदां भूतानां श्रेयसि द्विजाः ! सर्वातमकेनापि यदा नातुष्यद्धृदयं ततः॥२६॥ पवम् प्रवृत्तस्य सदा, भूतानाम् श्रेयसि द्विजाः । सर्वात्मकेन अपि यदा, न अतुष्यत् हृदयम् ततः ॥

पदच्छेद-

शब्दार्थ-

६. इस प्रकार के (ग्रन्थ की रचना में) सर्वात्मकेन ५. पूरी शक्ति से

प्रवृत्तस्य

एवम्

लगे रहने पर ४. सर्वदा

आपि यदा

द. जव (व्यास जी का)

सदा भूतानाम्

२. प्राणियों के

१३. नहीं (हुआ)

श्रेयसि

३. कल्याण के लिये

अतुष्यत्

92. सन्तुष्ट

ब्रिजाः ।

१. हे शौनकादि ऋषियों !

हृद्यम् ततः ॥

१०. मन 99. उससे

८. भी

इलोकार्थ-हे शौनकादि ऋषियों ! प्राणियों के कल्याण के लिये सर्वदा पूरी शक्ति से इस प्रकार के ग्रन्थ की रचना में लगे रहने पर भी जब व्यास जी का मन उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ।

## सप्तविंशः श्लोकः

नातिप्रसीददृद्यः सरस्वत्यास्तदे शुचौ । वितर्कयन् विविकस्य इदं प्रोवाच धर्मवित् ॥२७॥

पदच्छेद-

न अति प्रसीद्त् हद्यः, खरस्वत्याः तटे श्रुची । चितर्कयन् विचिक्तस्थः, इदम् प्रोवाच धर्मवित् ॥

शब्दार्थ--

न ४. नहीं (हुआ अतः) अति २. अधिक प्रसीदत् ३. प्रसन्न

हृदयः १. (तव उनका) हृदय सरस्वत्याः ५. सरस्वती नदी के

तटे ७. तट पर

शुची। ६. पवित्र

वितक्षयन् दे. विचार करते हुथे विविक्तस्थः द. एकान्त में बैठकर

इद्भ् ११. यह शोबाच १२. बोले

धर्मविस् १०. धर्म वेसा (व्यास जी)

श्लोकार्थ—तव उनका हृदय अधिक प्रसन्न नहीं हुआ । अतः सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकान्त में वैठकर विचार करते हुये धर्म वेता व्यास जी यह बोले ।

# ऋष्टाविंशः श्लोकः

धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः। मानिता निर्व्यक्षीकेन गृहीतं चानुशासनम्॥ १८॥

पदच्छेद—

धृतवृतेन हि मया, छन्दांसि गुरवः अग्नयः। मानिता निर्व्यलीकेन, गृहीतम् च अनुशासनम्॥

शब्दार्थ--

७. अग्निदेव का ३. धारण करके अग्नयः। धृत ् द. सम्मान किया (है) २. ब्रह्मचर्यादि व्रत को मानिता व्रतेन हि १०. निष्कपट भाव से निर्वातीकेन ४. ही 9. मैंने **गृहीतम्** १२. ग्रहण किया है यया छन्दांसि प्र. चारों वेदों का **£**. तथा

छन्दांसि ५. चारों वेदों का गुरवः ६. गुरु (और)

अनुशासनम् ॥ ११. (उनके) आदेश को

श्लोकार्थ—मैंने ब्रह्मचर्यादि वृत धारण करके ही चारों वेदों का, गुरु और अग्निदेव का सम्मान किया है तथा निष्कपट भाव से उनके आदेश को ग्रहण किया है।

फा०—४२

### एकोनविंशः श्लोकः

भारत व्यपदेशेन ह्यास्नायार्थश्च दर्शितः। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशुद्धादिभिरप्युत ॥२६॥

पदच्छेद-

भारत व्यपदेशेन, हि आम्नाय आर्थः च दर्शितः । दश्यते यत्र धर्मादि, स्त्री ग्रह आदिभिः अपि उत ॥

शब्दार्थ--

१४. जान सकें २. महाभारत ग्रन्थ के दृश्यते भारत ३. वहाने से डस (महाभारत ग्रन्थ से) व्यपदेशेन यत्र १३. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को धर्म आदि हि ६. ही ४. वेद के १०. स्त्री जी **आम्नाय** अर्घ: ५. अर्थ को शूद्र, आदिंभिः ११. शूद्र इत्यादि जन १. तथा (मैंने) अपि 92. च दर्शितः। दिखाया है ताकि 9. उत ॥

श्लोकार्थ—तथा मैंने महाभारत ग्रन्थ के बहाने से बेद के अर्थ को ही दिखाया हैं, ताकि उस महाभारत ग्रन्थ से स्त्रो, शूद्र इत्यादि जन भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जान सकें।

### त्रिंशः श्लोकः

तथापि बत मे दैस्रो स्वात्मा चैवातमना विश्वः। असम्पन्न इवाभाति ब्रह्मवर्चस्यसत्तमः ॥३०॥

पदच्छेद--

तथापि वत मे देखः आत्मा च एव आत्मना विभुः। असम्पन्नः इव आमाति, ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः॥

शब्दार्थ--

तथा, पिबत १. तो भी, खेद है (कि) २. अपने स्वरूप से आत्मना मे मेरी 5. विभुः। ४. व्यापक देशः शारीरिक £. असम्पन्नः 99. अपूर्ण-काम हि १२. सी ही ₹. इव जीवात्मा १४. प्रतीत हो रही है **आभाति** यात्मा 90. ब्रह्म वर्चस्य ६. म्रह्म तेज से च X. तथा परिपूर्ण 93. सत्तमः॥ 9. पव

श्लोकार्थं — तो भी खेद है कि अपने स्वरूप से ही व्यापक तथा ब्रह्मतेज से परिपूर्ण मेरी शारीरिक जीवात्मा अपूर्ण-काम सी ही प्रतीत हो रही है।

## एकत्रिंशः रलोकः

किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः। प्रियाः परमहंसानां त एव छच्युतप्रियाः॥३१॥

पदच्छेद-

किम् वा भागवताः धर्माः, न प्रायेण निकपिताः। प्रियाः परमहंसानाम्, ते पव हि अच्युत प्रियाः॥

शब्दार्थ-

किस् २. क्या (मैंने) 99. प्रिय (हैं) वियाः परमहंसानाम् १०. परमहंसां को वा 9. अथवा ३. भगवत् सम्बन्धी भागवताः धर्माः ४. लीलाओं का १२. तथा एव ही (लीलायें) ६. नहीं हिं न

प्राचेश ५. अधिकतर अच्युत १३. भगवान् श्री कृष्ण को भी निक्रपिताः । ७. वर्णन किया है जियाः ॥ १४. प्रिय (हैं)

श्लोकार्थ-अथवा क्या मैंने भगवत् सम्बन्धी लीलाओं का अधिकतर वर्णन नहीं किया है ? वे ही लीलायें

परम हंसों को प्रिय हैं तथा भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय हैं।

## द्वात्रिंशः श्लोकः

तस्यैवं खिलभात्मानं मन्यमानस्य खिचतः। कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्राग्रदाहृतम्॥३२॥

पदच्छेद--

तस्य एवम् खिलम् आत्मानम् , मन्यमानस्य खिचतः । कृष्णस्य नारदः अभ्यागात्, आश्रमम् प्राग् उदाहतम्॥

शब्दार्थ--

७. वेदव्यास जी के ६. उन तर्य कृष्णस्य ११. देवर्षि नारद जी 9. इस प्रकार से एवस् नारदः खिलम् अभ्यागात् पघारे ३. अपूर्ण 97. २. अपने को **आत्मानम्** १०. आश्रम में आधमम् ४. मानते हुये (तथा) पष्टले मन्यमानस्य 5. प्राग खेद करते हये उदाहतम्॥ ६. बताये गये खिद्यतः। X.

श्लोकार्थ == इस प्रकार से अपने को अपूर्ण मानते हुये तथा खेद करते हुये उन वेदव्यास जी के पहले बताये गये आश्रम में देवींष नारद जी पद्यारे।

### त्रयस्त्रिंशः श्लोकः

तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं सुनिः। पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम् ॥३३॥

#### पदच्छेद--

तम् अभिकाय सहसा, प्रत्युत्थाय आगतम् मुनिः। पूजयामास विधिवत्, नारदम् सुर पूजितम्॥

#### शब्दार्थ--

| तम्            | ₹.         | उन               | पूजयामास | 99. | पूजा की           |
|----------------|------------|------------------|----------|-----|-------------------|
| अभिद्याय       | <b>9</b> . | पहिचान कर        | विधिवत्  | 90. | विधि पूर्वक       |
| सहसा           | <b>ų</b> . | अकस्मात्         | नारदस्   | 앟.  | देवींप नारद जी को |
| प्रत्युत्थाय   | દ          | खड़े होकर (उनकी) | सुर      | ٩.  | देवताओं से        |
| <b>यागत</b> म् | ₹.         | आया हुआ          | पूजितम्॥ | ₹.  | पूजित             |
| मनिः।          | Ε.         | वेदव्यास जी ने   |          |     |                   |

श्लोकार्थ—देवताओं से पूजित उन देविष नारद जी को अकस्मात् आया हुआ पहिचान कर वेद व्यास जी ने खड़े होकर उनकी विधिवत् पूजा की।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थः अध्यायः ॥४॥



# श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्क्वा

अथ पश्चमः अध्यायः

#### पथमः रलोकः

सूत उवाच- अथ तं सुख्यासीन उपासीनं वृहच्छ्वाः।

देवर्षिः प्राप्त विप्रषिवीणापाणिः स्मयन्निव ॥१॥

पदच्छेद---

अथ तम् सुखम् आसीनः, उपासीनम् वृहत्यवाः । देवर्षिः प्राष्ट विप्रपिम् , बीणा पाणिः समयन् इव ॥

शब्दार्थ---

अथ १. तदनन्तर देवर्षिः ६. देवर्षि नारद जी

तम् ५. उन प्राहः १२. बोले

खुखम् २. सुखपूर्वक विप्रार्थिम् ६. महर्षि वेदव्यास जीसे आसीनः ३. वैठे हुये वीखापाखिः ५. हाथ में वीणा लिये हुये

उपासीनम् ७. पास में बैठे हुये स्मयन् १०. मुसकराते हुये

वृहत्थ्रचाः। ४. बड़ी कीर्ति वाले (और) इच ॥ ११. से

श्लोकार्थ — तदनन्तर सुखपूर्वक वैठे हुये, बड़ी कीर्ति वाले और हाथ में वीणा लिये देविष नारदजी पास में वैठे हुये उन महिष वेदव्यास से मुसकराते हुये से बोले।

## द्वितीयः श्लोकः

नारद उवाच-- पाराशर्य सहाभाग भवतः कचिदात्मना । परितृष्यिति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥२॥

पदच्छेद--

पाराशर्य महाभाग, भवतः कश्चित् आत्मना। परितृष्यति शारीरः, आत्मा मानसः एव वा ॥

शब्दार्थ---

पाराशर्य २. पराशर पुत्र ! शारीरः ५. शरीर में विद्यमान

महाभाग १. हे भाग्यशाली ! आत्मा ६. जीवात्मा भवतः १ आपके मानसः ५. अन्तःकरण विद्यमान

भवतः ४. आपके **मानसः** ५. अन्तःकर कश्चित् ३. क्या **पव** ७. केवल

आत्मना। १०. अपने (कर्म और चिन्तन) से वा।। ६. अथवा

परितुष्यति ११. सन्तुष्ट है

श्लोकार्थ हे भाग्यशाली पराशर पुत्र ! क्या आपके शरीर में विद्यमान अथवा केवल अन्तः करण में विद्यमान जीवात्मा अपने कर्म और चिन्तन से सन्तुष्ट हैं ?

## तृतीयः श्लोकः

जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतम्। कृतवान् भारतं यस्तवं सर्वार्थपरिष्टंहितम्॥३॥

पदच्छेद-

जिज्ञासितम् सुसम्पन्नम्, अपि ते महत् अद्भुतम्। कृतवान् भारतम् यः त्वम्, सर्वे अर्थ परिवृंहितम्॥

शब्दार्थ-

३. जान की इच्छा १२. वनाया है जिज्ञासितम् कुतवान् ४. परिपूर्ण हो गई है ११. महाभारत ग्रन्थ को भारतम् सुसम्पन्नम् ५. क्योंक अपि यः क्या २. आपके ६. आपने ते त्वस् सर्वे अर्थ ७. सभी अर्थों के कारण ६. महान् महत् परिवृद्धिस् ॥ ८. परम विशाल (और) आश्चर्यकारी अद्भुतम्। 90.

श्लोकार्थं—क्या आपके ज्ञान की इच्छा परिपूर्ण हो गई है ? क्योंकि आपने सभी अर्थों के कारण परम विशाल और महान् आश्चर्यकारी महाभारत ग्रन्थ को वनाया है।

# चतुर्थः श्लोकः

जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् । अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थं इच प्रभो ॥४॥

पदच्छेद—

जिल्लासितम् अधीतम् च, यद् तद् ब्रह्म सनातनम् । अथ अपि शोचसि आत्मानम्, अकृतार्थः इव प्रभो॥

शब्दार्थं--

६. विचार किया है फिर अथ ٤. जिश्वासितम् जान भी लिया है अपि १०. भी अधीतम् शोचसि १४. शोक कर रहे हैं और 9. च १३. अपने विषय में २. जो **बारमानम्** यद् पू. उसके विषय में (आपने) अकृतार्थः ११. असफल पुरुष की तद् ४. परमात्मा (है) १२. भांति (आप) इव ब्रह्म हे वेदव्यास जी ! सदा रहने वाला प्रभो 🏻 9. सनातनम्।

श्लोकार्थं —हे वेदव्यास जी ! जो सदा रहने वाला परमात्मा है, उसके विषय में आपने विचार किया है और जान भी लिया है । फिर भी असफल पुरुष की भाँति आप अपने विषय में शोक कर रहे हैं।

#### पञ्चमः श्लोकः

व्यास उनाच— अहत्येन से सर्विसदं त्वयोकतस्, तथापि नात्मा परितुष्यते से ।

तन्स्लसन्यक्तसगाधनोधम्, प्रच्छासहे त्वाऽऽत्सभवात्मभूतम् ॥५॥

पदच्छेद— अहित एव से सर्वम् इदम् त्वया उक्तम् , तथापिन आत्मा परितुष्यते से ।

तद् स्तम् अव्यक्तम् अगाध बोधम् , प्रच्छामहे त्वा आत्मभव आत्मभूतम् ॥

शब्दार्थ---

अस्ति, एव परितुष्यते प्रसन्न हो रही है ६. उचित ही (है) 90. २. मेरे विषय में से । 5. तद्मुलभू, अव्यक्तम् ११. उसका, कारण, अजात है सर्वम ५. सब कुछ १२. (अतः) अथाह, ज्ञान वाले अगाध, बोधम् यह इदम् 8. पुच्छामहे (में) पूछ रहा हूँ आपके द्वारा 98. 9. त्वया आपसे 94. ₹. कहा गया उक्तम्, त्वा व्रह्मा जी के 93. तथापि फिर भी 9. आत्मभव। मानस पुत्र नहीं, जीवात्मा 98. न, आत्मा आत्मभूतम्॥

श्लोकार्थ—आपके द्वारा मेरे विषय में कहा गया यह सब कुछ उचित ही है, फिर भी मेरी जीवात्मा प्रसन्न नहीं हो रही है। उसका कारण अज्ञात है। अतः अथाह ज्ञान वाले, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आपसे मैं पूछता हूँ।

#### पष्टः श्लोकः

स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम्, उपासितो यत्पुरुषः पुराणः । परावरेशो मनसैव विश्वम्, सृजत्यवत्यत्ति गुणै रसङ्गः ॥६॥

पदच्छेद — सः वै भवान् वेद समस्त गुह्यम्, उपासितः यद् पुरुषः पुराणः। पर अवर ईशः मनसा एव विश्वम्, सृजति अवति अत्ति गुणैः असङ्गः॥

शब्दार्थ---

पुरुष और प्रकृति के सः वै, भवान् वही आप पर, अवर 9. स्वामी (भगवान्) वेद जानते हैं ईशः ₹. ११. संकल्प मात्र से समस्त, गुह्मम् २. सम्पूर्ण, रहस्य को मनसा, एव विश्वम्, ख्जति १३. जगत् का निर्माण **उपासितः** उपासना की है 9. अवृति, अत्ति 98. पालन और संहार करते हैं क्योंकि, (आपने) यत् 8. तीनों गुणों के द्वारा ग्रयौः 97. पुरुष: €. परमात्मा की स्वयं गुणों में अनासक्त होते हुए भी अनादि 90. पुराणः। असङ्गः॥ X.

श्लोकार्थ — वही आप सम्पूर्ण रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने अनादि परमात्मा की उपासना की है।

पुरुष और प्रकृति के स्वामी भगवान स्वयं गुणों में अनासक्त होते हुये भी संकल्प मात्र से तीनों

गुणों के द्वारा जगत् का निर्माण, पालन और संहार करते हैं।

#### सप्तमः श्लोकः

त्वं पर्यटन्नर्के इव त्रिलोकीम्, अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाची । परावरं ब्रह्मणि धर्मतो वतैः, स्नातस्य से न्यूनमलं विचद्व ॥७॥

पदच्छेद - त्वम् पर्यटन् अर्कः इव त्रिलोकीम् , अन्तः चरः वायुः इव आत्म साक्षी।
पर अवरे ब्रह्मणि धर्मतः ब्रतैः , स्नातस्य मे न्वूवम् अलम् विचद्व॥

#### शब्दार्थ-

**इ. आप** 92. परव्रह्म में त्वम् प्र ३. भ्रमण करने वाले (तथा) पर्यटन अवरे ब्रह्मकि शब्द ब्रह्म में (और) 99. पूर्व को भाँति अर्कः इव घर्मतः £. नियम पूर्वक २. त्रिलोको में त्रिलोकीम्, व्रतेः योगानुष्ठान के द्वारा 90. ५. अन्तः करण में पारंगत 93. अन्तः स्नातस्य संचार करने वाले १४. मेरी, कमी को से, न्यूनस् चरः प्राण वायु के समान सम्पूर्णरूप से वायुः इव 8. अलम् 94. आत्मा के साक्षी आत्म साक्षी। ७. विचरव ॥ १६. बतलाइये

श्लोकार्थ — सूर्य की भाँति त्रिलोकी में भ्रमण करने वाले तथा प्राण वायु के समान अन्त:करण में संचार करने वाले आत्मा के साक्षी आप नियम पूर्वक योगानुष्टान के द्वारा शब्द ब्रह्म में और परब्रह्म में पारंगत मेरी कमी को सम्पूर्ण रूप से बतलाइये।

#### अष्टमः श्लोकः

श्रीनारद उवाच— भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽसलस् । येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तदर्शनस् खिलस् ॥८॥

पदच्छेद भवता अनुदित प्रायम्, यशः भगवतः अमलम्। येन एव असी न तुष्येत , मन्ये तव् दर्शनम् खिलम्॥

#### शब्दार्थ—

१. आपने भवता ही एव अनुदित ६. गान नहीं किया है असौ वह भगवान् **4**. प्राय: नहीं प्रायम् 90. न यश का तुष्येत 99. प्रसन्न होता हो यशः 8. मध्ये भगवान के 94. मानता है भगवतः निर्मल 92. अमलम् । ₹. उस तद् जिससे दर्शनम् ज्ञान को (मैं) येन 93. खिलम्॥ 98. अघूरा

श्लोकार्थ-आपने भगवान् के निर्मल यश का प्रायः गान नहीं किया है। जिससे वह भगवान् ही प्रसन्न नहीं होता हो, उस ज्ञान को मैं अधूरा मानता हूँ।

#### नवमः श्लोकः

यथा धर्मादयश्चार्था सुनिवर्धानुकीर्तिताः । न तथा वासुदेवस्य सहिमा खनुवर्णितः ॥६॥ यथा धर्म आदयः च अर्थाः, मुनिवर्थ अनुकीर्तिताः । न तथा वासुदेवस्य, महिमा हि अनुवर्णितः ॥

शब्दार्थ--

पदच्छेद-

११. नहीं यथा, धर्म ३. जिस प्रकार, धर्म उस प्रकार से ४. अर्थ, काम और मोक्ष आद्य: तथा वासुदेवस्य द. भगवान् श्री कृष्ण की २. आपने · च महिमा १०. लीलाओं का अर्थाः ५. पुरुषार्थी का हि ७. निश्चित ही मुनि वर्य १. हे मुनिवर्य ! अनुवर्णितः ॥ १२. गान किया है अनुकीर्तिताः। ६. वर्णन किया है

श्लोकार्थ—हे मुनिवर्य ! आपने जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों का वर्णन किया है, निश्चित ही उस प्रकार से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का गान नहीं किया है।

#### दशमः श्लोकः

न यद्वचित्रचत्रपदं हरेपेशो, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिंचित्। तद्वायसं तीर्थेमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसानिरमन्त्युशिकच्चयाः ॥१०॥ पदच्छेद—न यद् वचः चित्र पदम् हरेः यशः, जगत् पवित्रम् प्रगृणीत कहिंचित्। तद् वायसम् तीर्थम् उशन्ति मानसाः, न यत्र हंसाः निरमन्ति उशिक्क्षयाः॥

शब्दार्थ-

तद्, वायसम् ६. उसे (विद्वज्जन) कौओं के खिलाने के ७. नहीं न तीर्थम्, उशन्ति १०. स्थान के समान, मानते हैं २. जिस वाणी ने यद् वचः १२. मानसरोवर के निवासी चित्र पद्म् १. अलंकारादि से युक्त पदों वाली मानसाः, हरेः यशः, ५. भगवान श्रीकृष्ण की कीर्ति का १५. नहीं न ११. जहाँ ३. जगत् को जगत् यत्र १४. हंसरूपी परमहंस भक्त जन

पवित्रम् ४. पवित्र करने वाली हंसाः १४. हंसरूपी परमहंस भत्त प्रगृणीत न् गान किया निरमन्ति १६. विहार करते हैं

कर्हिचित्। ६. कभी भी उधिक, क्षयाः॥ १३. कमनीय धाम वाले

श्लोकार्थं—अलंकार, गुण और रस से युक्त पदों वाली जिस वाणी ने जगत् को पवित्र करने वाली भगवान् श्रीकृष्ण की कीर्ति का कभी भी गान नहीं किया; उसे विद्वज्जन कौओं के खिलाने के स्थान के समान मानते हैं, जहाँ मानसरोवरं के निवासी, कमनीय धाम वाले हंसरूपी परमहंस भक्त जन विहार नहीं करते हैं।

#### एकादशः श्लोकः

तद्वाग्विसर्गो जनताचिवण्तवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः ॥११॥ पदच्छेद— तद् वाग् विसर्गः जनता अद्य विष्तवः, यस्मिन् प्रति श्लोकम् अवद्भवति अपि । नामानि अनन्तस्य यशः अङ्कितानि यत्, श्रुण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः ॥

शब्दार्थ-७. वह, वाणी की नामानि ६. शब्द (हैं) तद्, वाग् विसर्गः, जनता ८. रचना, मनुष्यों के अनन्तस्य ४. भगवान् श्रीकृष्ण की अघ, विप्लवः ६. पापों का नाश करती है यशः, अङ्कितानि ५. लीलाओं से, ओत प्रोत यस्मिन् 9. जिसके १०. क्योंकि यत्, १२. (उसी का) श्रवण २. प्रत्येक ग्लोक में श्रुप्यन्ति पतिश्लोकम् अवस्वति, अपि । ३. अलंकार, गुण और रस गायन्ति, गृण्नित १३. गान और कीर्तन करते हैं न होने पर भी साधवः॥ ११. सत् प्रुष

श्लोकार्थ —-जिसके प्रत्येक श्लोक में अलंकार, गुण और रस न होने पर भी भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से अोत-प्रोत शब्द हैं; वह वाणी की रचना मनुष्यों के पापों का नाश करती है, क्योंकि सत् पुरुष

उसी का श्रवण, गान और कीर्तन करते हैं।

#### द्वादशः श्लोकः

नैष्कम्यमण्यच्युतभावपर्जितं, न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्।
कुतः पुनः शरवदभद्रमीश्वरे, न चार्पितं कर्म यद्ण्यकारणम् ॥१२॥
पदच्छेद— नैष्कर्म्यम् अपि अच्युत भाव वर्जितम्, न शोभते ज्ञानम् अलम् निरञ्जनम्।
कुतः पुनः शश्वद् अभद्रम् ईश्वरे, न च अर्पितम् कर्म यद् अपि अकारणम्॥
शब्दार्थ—

नैष्कर्म्यम निष्काम कर्म से सम्विन्धत होने पर शश्चढ्, अभद्रम् ६. निरन्तर, अमंगलकारी (है) अपि २. भी १४. भगवान् में, इंश्वरे, ३. भगवान् श्रीकृष्ण की १५. नही अच्युत न भाव, वार्जतम्, ४. भक्ति से, रहित १०. और १६. सम्पापत है ७. शोभित नहीं होता है (तथा) अर्पितम् न, शोभते कर्म हानम्, अलम् ६. जान, बिल्क्ल १२. कर्म प्त. जो (ज्ञान) निरञ्जनम् । ५. निर्मल यद् १३. भी (यदि) अपि १८. (वे दोनों) कैसे (शोभित होंगे) कुतः ११. निष्काम पुनः १७. तो फिर अकारणम् ॥

श्लोकार्थं—निष्काम कर्म से सम्बन्धित होने पर भी भगवान् श्रीकृष्ण की भक्ति से रहित निर्मल ज्ञान बिल्कुल शोभित नहीं होता है। तथा जो ज्ञान निरन्तर अमंगलकारी है और निष्काम कर्म भी यदि भगवान्

में समर्पित नहीं है; तो फिर वे दोनों कैंसे शोभित होंने?

#### त्रयोदशः रलोकः

अधोमहाभागभवानमोघदक्, सुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः। उदक्रमस्याखिलवन्धभुक्षये, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितस् ॥१३॥

पदच्छेद— अथो महाभाग भवान् अमोघ दक्, शुविधवाः सत्यरतः धृतज्ञतः। दक्तमस्य अखिल बन्ध मुक्तये, समाधिना अनुसमर तद् विचेष्टितम्॥

शब्दार्थ--

स्थो, महाभाग १. अतः, हे महाभाग ब्नास जी उरुक्र सस्य १० भगवान् त्रिविक्रम की भवान् ६. आप शिक्त , बन्ध ७. सम्पूर्ण, वन्धनों से ७. सम्पूर्ण, वन्धनों से ५. सफल, दृष्टि वाले मुक्तये ६. मुक्ति पाने के लिये गृत्विश्रवाः ३. पितत्र कीर्ति से युक्त समाधिना ६. समाधि के द्वारा (एकाग्र मन से) सत्यरतः ४ सत्यपरायण (तथा) शनुसमर १२. स्मरण कीजिये

भृतवतः। ५. व्रत धारण करने वाले तद्, विचेष्टितस्॥ ११. उन, लीलाओं का श्लोकार्थ-अत: हे महाभाग व्यासजी! सफल दृष्टि वाले, पवित्र कीर्ति से युक्त, सत्य परायण तथा व्रत धारण करने वाले आप सम्पूण बन्धनों से मुक्ति पाने के लिये समाधि के द्वारा एकाग्र मन से भगवान्

त्रिविक्रम की उनलीलाओं का स्मरण कीजिये।

# चतुर्दशः श्लोकः

तिन्यथा किञ्चन याद्वेबच्तः, पृथग्दशस्तत्कृतरूपनायभिः। न कुत्रचित्कवापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदस् ॥१४॥ पदच्छेद—ततः अन्यथा किञ्चन यद् विवक्षतः, पृथग् दशः तत्कृत रूप नामभिः। न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः, लभेत वात आहत नौः इव आस्परम्॥

शब्दार्थ--१०. कभी भी ततः, अन्यथा १. भगवत् लीला के, अतिरिक्त कुत्रचित् क्वापि, च ६. कही भी, और किञ्चन, यद् २. कुछ, और ३. कहने की इच्छा रखने वाले (तथा) दुःस्थिता, मतिः ८. चंचल, बुद्धि विवस्रतः पृथग्, दशः ७. भिन्न दृष्टि वाले (प्राणियों की) लभेत १३. प्राप्त करती है वात, आहत १५. वायु के झकोरे से, डगमगाती हुई ४. निज इंच्छा से निर्मित तत्कृत १६. नौका (उचित ठौर नहीं पाती है) नौः ६. रूपों के कारण रूप १४. जंसे नामिः। ५. नाम इव ११. उचित स्थान को आसपदम् ध . १२. नहीं

श्लोकार्थ — भगवत् लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा रखने वाले तथा निज इच्छा से निर्मित नाम रूपों के कारण भिन्न दृष्टि वाले प्राणियों की चंचल बुद्धि कहीं भी और कभी भी उचित स्थान को नहीं प्राप्त करती है। जैसे वायु के झकोरे से डगमगाती हुई नौका उचित ठौर नहीं पाती है।

#### पञ्चदशः श्लोकः

जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः । यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो, न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥१५॥

पदच्छेद — जुगुिष्सतम् धर्मकृते अनुशासतः, स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः।
यद् वाक्यतः धर्मः इति इतरः व्यितः, न मन्यते तस्य निवारणम् जनः॥

शब्दार्थ-जुगु**िसतम्** थ. (पश्र हिंसा युक्त) निन्दित कर्म का धर्मः १२. धर्म ३. धर्मानुष्ठान के लिये इति धर्मकृते ११. उसे ही ५. विधान करने वाले (आपसे) अनुशासतः प्रक्रिं इतर: १. (हे व्यासजी) स्वभाव से ही १३. मानते हैं (तथा) स्वभाव स्थितः २. विषयासक्त (मनुष्यों के) १६. (प्रमाण) नहीं मानते हैं न, मन्यते रक्तस्य महान् व्यतिकमः ६. बडा उल्टा काम हो गया है १४. उस निन्दित कमं का तस्य निवारणभू १५. निषेध करने वाले (शास्त्र के ७. क्योंकि यदु १०. (शास्त्र का) वाक्य होने से वाक्यतः वाक्य को) जनः॥ £. लोग

श्लोकार्थ—हे व्यास जी! स्वभाव से ही विषयासक्त मनुष्यों के धर्मानुष्ठान के लिये पशु हिंसा युक्त निन्दित कर्म का विधान करने वाले आपसे वड़ा उलटा काम हो गया है। क्योंकि मूर्ख लोग शास्त्र का वाक्य होने से उसे ही धर्म मानते हैं तथा उस निन्दित कर्म का निषेध करने वाले शास्त्र के वाक्य को प्रमाण नहीं मानते हैं।

### षोडशः श्लोकः

विचत्तणोऽस्याहित वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् । प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ पदच्छेद—विचक्षणः अस्य अहीत वेदितुम् विभोः , अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् । प्रवर्तमानस्य गुणैः अनात्मनः , ततः भवान् दर्शय चेष्टितम् विभोः ॥

शब्दार्थ-प्रवर्तमानस्य १२. नचाये जारहे (प्राणियों के लिये) विचक्षणः (हे व्यास जो !) विद्वज्जन गुर्गैः ११. गुणों से अस्य ३. इस अईति **5.** समर्थ हैं अनात्मनः, १०. आत्मज्ञान से रहित (तथा) वेदितुम् ७. जानने में **£**. इसलिये ततः विमोः ४. व्यापक (और) १३. आप भवान् अनन्तपारस्य ५. अनन्त परमात्मा के दर्शय १६. गान करें निषृत्तितः २. निवृत्ति मार्ग से चेष्टितम् १४. लीलाओं का ६. आनन्द को विभोः ॥ १४. भगवान् की सुखम्।

क्लोकार्थ—हे व्यास जी ! विद्वज्जन निवृतिमार्गं से इस व्यापक और अनन्त परमात्मा के आनन्द को जानने में समर्थ हैं, इसिलये आत्मज्ञान से रिहत तथा गुणों से नचाये जा रहे प्राणियों के लिये आप भगवान की लीलाओं का गान करें।

## सप्तदशः श्लोकः

त्यक्तवा स्वधर्मं चरणाम्बुजं, हरे भेजन्नपक्रवोऽथ पतेत्ततो यदि। यत्र क्व वाभद्रमभूदमुच्य किं को वार्थे आप्तोऽभजतां स्वधर्मतः॥१७॥

#### पदच्छेद --

त्यक्त्वा स्वधर्मम् चरणअम्बुजस् हरेः, भजन् अपक्वः अथ पतेत् ततः यदि। यत्र क्व वा अभद्रम् अभृत् अमुख्य किस्, कः वा अर्थः आप्तः अभजताम् स्वधर्मतः॥

#### शब्दार्थ--

| त्यक्त्वा        | ₹.         | छोड़कर                 | वा      | 99. | तो                             |
|------------------|------------|------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| <b>₹</b> वधर्मम् | ٩.         | अपने धर्म को           | अभद्रम् | ٩६. | अमङ्गल                         |
| चरणअम्बुज        | म् ४.      | चरण कमल का             | अभृत्   | 9७. | हुआ है ?                       |
| हरे:             | 3.         | भगवान् श्री कृष्ण के   | अमुष्य  | ੧ሂ. | उसका                           |
| भजन्             | ¥.         | भजन करता हुआ (व्यक्ति) | किम्,   | 93. | क्या                           |
| अपक्वः           | €.         | वीच में                | कः      | २२. | कौन सा                         |
| अथ               | ७.         | हो                     | वा      | 95. | तथा                            |
| पतेत्            | 90.        | गिर जाता है            | अर्थः   | २३. | फल                             |
| ततः              | 숙.         | उस मार्ग से            | आप्तः   | २४. | प्राप्त हुआ है                 |
| यदि ।            | ۶.         | यदि 🕛                  | अभजताम् | २१. | भजन न करने वाले (प्राणियों को) |
| यत्र             | 97.        | भी                     | स्व     | 94. | अपने                           |
| क्व              | <b>98.</b> | कहीं                   | धर्मतः॥ | ₹0. | धर्म के अनुसार रहने पर भी      |

श्लोकार्थ—अपने धर्म को छोड़कर भगवान् श्री कृष्ण के चरणकमल का भजन करता हुआ व्यक्ति बीच में ही यदि उस मार्ग से गिर जाता है तो भी क्या कहीं उसका अमङ्गल हुआ है ? तथा अपने धर्म के अनुसार रहने पर भी भजन न करने वाले प्राणियों को कौन सा फल प्राप्त हुआ है ?

#### ग्रष्टादशः श्लोकः

तस्यैव हेतोः प्रयतेन कोविदो न लभ्यते यभ्रद्रमतामुपर्यधः । तत्त्वभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥१८॥ तस्य एव हेतोः प्रयतेत कोविदः, न लभ्यते यह अमताम उपरिवधः।

पदच्छेद — तस्य पव हेतोः प्रयतेत कोविदः, न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरिअधः।
तद् लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम्, कालेन सर्वेत्रगभीर रहसा॥

शब्दार्थ-उस ही के तस्य, एव ૭. तद् निमित्त १६. प्राप्त हो जाता है 5. लभ्यते हेतोः ६. प्रयत्न करना चाहिये। (तथा) दुःख, वत् १३. दु:ख के, समान प्रयतेत कोविदः, ५. पंडित जन को १४. विना प्रयास के अन्यतः न, लभ्यते ४. नहीं, प्राप्त होती है विषय सुख (तो) 90. सुखम् १२. काल के द्वारा ३. जो वस्तु कालेन यद् सर्वत्र २. भ्रमण करने पर भो १५. सब जगह **अमताम्** उपरिअधः। १. ऊँची-नीची (नाना योतियों में) गभीर, रहला॥ ११. गम्भीर, वेग वाले

श्लोकार्थ — ऊँची-नीची नाना योनियों में भ्रमण करने पर भी जो वस्तु नहीं प्राप्त होती है; पंडित जनको उसी के निमित्त प्रयत्न करना चाहिये। तथा वह विषय सुख तो गम्भीर वेग वाले काल के द्वारा दु:ख के समान विना प्रयास के सब जगह प्राप्त हो जाता है।

एकोनविंशः श्लोकः

न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेनमुकुन्दसेव्यन्यचदङ्ग संस्रुतिस्।
स्मरन्मुकुन्दाङ्घच पग्रहनं पुनर्वि हातुसिच्छेत्र रसग्रहो यतः ॥१९॥
पदच्छेद न वै जनः जातु कथंचन मावजेत्, मुकुन्द सेवी अन्यवत् अङ्ग संस्रुतिस्।
स्मरन् मुकुन्द अङ्घ उपगृहनम् पुनः, विहातुम् इच्छेत् न रसग्रहः यतः॥

शब्दार्थ-**द.** नहीं १५. स्मरण करता हुआ स्मरन् न ५. निश्चय ही १२. भगवान् के वै मुकुन्द १३. चरणों के ३. प्राणी अङ्घ जनः जातु, कथंचन ६. कभी भी किसी भी तरह से उपगृह्वम् १४. स्पर्श सुख का पुनः, विहातुम् १६. फिर (उसे) छोड़ने की **आव्रजेत्** ६. आता है मुकुन्द सेवी २. भगवान् का भक्त १८. इच्छा करता है इच्छेत् अन्यवत् ४. अभक्तों की तरह 90. नहीं हे व्यास जी ! 99. भक्ति रस का रसिक रसग्रहः अङ्ग १०. क्योंकि संस्तिम्। ७. संसार में यतः ॥

श्लोकार्थ—हे व्यासजी ! भगवान का भक्त प्राणी अभक्तों की तरह निश्चय ही कभी भी किसी भी तरह से संसार में नहीं आता है। क्योंकि भक्ति रसं का रसिक भगवान के चरणों के स्पर्श सुख का स्मरण करता हुआ फिर उसे छोड़ने की इच्छा नहीं करता है।

### विंशः श्लोकः

इदं हि विश्वं अगवानिवेतरो, यतो जगतस्थानिरोधसम्भवाः। नद्धि स्वयं वेद अवांस्तथापि वै, प्रादेशधात्रं अवतः प्रदर्शितस् ॥२०॥ पदच्छेद - इदम् हि विश्वम् भगवान् इवइतरः, यतः जगत् स्थान निरोधसम्भवाः। तद्हि स्वयम् वेद भवान् तथापि वै, प्रादेश मात्रम् भवतः प्रदर्शितम् ॥

शब्दार्थ-

इदम् हि

 यह ३. ही

तद्हि, स्वयम् ६. इस वात को, स्वयम् भगवान्

चेद, भवान् १०. जानते हैं (तथा) आप भी जानते हैं ११. फिर भी (मैंने) तथापि

विश्वम्, अगवान् २. ब्रह्माण्ड भगवान् का

४. रूप है

इतरः यतः

प्ति भगवान् उससे) भिन्न है प्रादेश, मात्रम् १३. संकेत, मात्र ५. (किन्तु) जिस भगवान् से भवतः

१२. आपको

जगत्, स्थान ६. जमत् का पालन

प्रदर्शितम् ॥ १५. वताया है

निरोब, सम्भवाः। ७. संहार(और)उत्पत्ति होती (है)

श्लोकार्थ-यह ब्रह्माण्ड भगवान् का ही रूप है; किन्तु जिस भगवान् से जगत् का पालन, संहार और उत्पत्ति होती है; वह भगवान् उससे भिन्न है । इस वात जो स्वयम् भगवान् जानते हैं तथा आप भी जानते हैं; फिर भी मैंने आपको संकेत मात्र ही बताया है।

## एकविंशः श्लोकः

त्वसात्सनाऽऽत्मानमवेश्वमोघदक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् । अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् ॥२१॥ त्वम् आत्मना आत्मानम् अवेहि अमोघहक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्। अजम् प्रजतिम् जगतः शिवाय तत्, महानुभाव अम्युद्यः अधिगण्यताम्॥

अजम्

शब्दार्थ--

त्वम् आत्मना २. आप स्वयम् आत्मानम् ३. अपने को

१०. जन्म लेते हैं प्रजितम् जगतः शिवाय ६. संसार के मङ्गल के लिये ७. समझें

अवेहि

अमोघडक्, १. सफल दृष्टि वाले हे न्यास जी ! तत्, ११. इसलिये

परस्यपुंसः ४. परम पुरुष परमात्मनः ध. परमात्मा का कलास्।

६. फलावतार

१२. हे महाभाग व्यास जी ! (आप) महानुभाव १३. भगवत् लीला का अभ्युदयः

इ. अजन्मा (होने पर भी आप)

अधिगण्यताम्॥ १४. वर्णन करें

श्लोकार्थ--सफल दृष्टि बाले हे व्यास जी ! आप स्वयम् अपने को परम पुरुष परमात्मा का कलावतार समझें। अजन्मा होने पर भी आप संसार के मङ्गल के लिये जन्म लेते हैं। इसलिये हे महाभाग व्यास जी ! आप भगवत् लीला का वर्णन करें।

#### द्वाविंशः श्लोकः

इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः। अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो, यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥२२॥

पदच्छेद — इदम् हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य स्कस्य च बुद्धि दत्तयोः। अविच्युतः अर्थः कविभिः निरूपितः, यद् उत्तमश्लोक गुण अनुवर्णनम्॥

शब्दार्थ--एक मात्र अविच्युतः ११. यही इदम् हि अर्थः प्रयोजन पुंसः, तपसः २. मनुष्य की तपस्या 90. विद्वानों ने कविभिः 9. ३. वेदाध्ययन, अथवा श्रुतस्य, वा निरूपितः 92. वताया है स्विष्टस्य यज कि 93. सुक्तस्य ५. स्वाध्याय पुण्यकीति भगवान् के उत्तमश्लोक १४. ७. और च 94. यश का वुद्धि गुण દ્દ. ज्ञान अनुवर्णनम्॥ १६. वर्णन किया जाय दत्तयोः। 5. दान का

श्लोकार्थं — विद्वानों ने मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन अथवा यज्ञ, स्वाच्याय; ज्ञान और दान का एक मात्र प्रयोजन यही वताया है कि पुण्यकीर्ति भगवान् के यश का वर्णन किया जाय।

### त्रयोविंशः रलोकः

अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने, दास्यास्तु, कस्याश्चन चेदवादिनाम्। निरूपितो वालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविद्यताम्॥२३॥

पदच्छेद — अहम् पुरा अतीतभवे अभवम् मुने, दास्याः तु कस्याध्वन वेद वादिनाम् । निरुपितः बालकः पव योगिनाम्, गुश्रूपणे प्रावृषि निर्विविश्वताम् ॥

शब्दार्थ-ब्राह्मणों की २. मैं पहले वादिनाम्। अहम् पुरा लगा दिया गया था अतीतभवे ३. पिछले कल्प में निक्रपितः 94. वचपन में डत्पन्न हुआ था (और) 90. अभवम् वालकः मुने, १. हे वेदव्यास मुनि! 99. ही एव ऋषियों की दासी से योगिनाम् 98. दास्याः सेवा में ४. तो शुश्रूषणे 94. ব্ৰ वर्षा ऋतु में ७. किसी 97. प्रावृषि कस्याश्चन एक स्थान पर रहने वाले वेद ज्ञानी निर्विविश्वताम् ॥ १३. चेद

श्लोकार्थ—हे वेद व्यास मुनि! मैं पहले पिछले कल्प में तो वेदज्ञानी ब्राह्मणों की किसी दासी से उत्पन्न हुआ था। और बचपन में ही वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहने वाले ऋषियों की सेवा में लगा दिया गया था।

# चतुर्विशः रलोकः

ते मध्यपेताखिलचापलेऽभंके, दान्तेऽधृतक्तीडनकेऽनुवर्तिनि । चक्षुः कृपां यद्यपि तुरुयदर्शनाः, शुश्रूषमाणे सुनयोऽरूपभाषिणि ॥२४॥ पदच्छेद— ते मयि अपेत अखिल चापले अभंके, दान्ते अधृत कीडनके अनुवर्तिनि । चक्षुः कृपाम् यद्यपि तुरुय दर्शनाः, ग्रश्रूषमाणे सुनयः अरुप भाषिणि ॥

शब्दार्थं-ते अनुवर्तिनि । 9. वे १०. आजाकारी मिय १६. की थी १३. मुझ चक्ः अपेत ६. रहित कुपास् १५. कृपा अखिल चापले ५. सम्पूर्ण चंचलता से यद्यपि ३. यद्यपि अर्भके, तुल्यदर्शनाः १४. वालक पर

अर्थके, १४. वालक पर तुल्यदर्शनाः ४. समदर्शी थे (फिर भी उन्होंने) दान्ते ७. जितेन्द्रिय ग्रुश्रूषमाणे ११. सेवा करने वाले (तथा)

अधृत ६. नहीं करने वाले सुनयः २. सुनिजन

कीडनके ५. खेलकूद अलप आधिषि ॥ १२. कम बोलने वाले

श्लोकार्थं—वे मुनिजन यद्यपि समदर्शी थे; फिर भी उन्होंने सम्पूर्ण चंचलता से रहित, जितेन्द्रिय, खेलकूद नहीं करने वाले, आज्ञाकारी, सेवा करने वाले तथा कम बोलने वाले मुझ बालक पर कृपा की थी।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

उच्छिष्टलेपाननुमोदिनो द्विजैः, सकृतस्य भुञ्जे नदपास्तकिलिवषः ।

एषं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः, नद्धमे एवात्मकिचः प्रजायने ॥२५॥

विष्ठेदे उच्छिष्ट लेपान् अनुमोदितः द्विजैः, सकृत् स्म भुञ्जे तद् अपास्त किल्विषः ।

एवम् प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः, तद् धर्मे एव आत्म किचः प्रजायते ॥

श्ब्दार्थ--४. जूठन को ভাহিত্তছ पवम् **६.** इस प्रकार ३. बरतन में लगे हये ं १०. सेवा में लगे रहने पर लेपान प्रवृत्तस्य २. कहने पर (मैं) विशुद्ध चेतसः ११. निर्मल चित्त वाले अनुमोदितः १. ऋषियों के हिजै:, 93. उनके घमें धर्म में पकृत् स्य भुङ्जे ५. एकवार खाता था 94. उसके कारण (मैं) 98. ही तवु पव मेरी रुचि रहित हो गया आत्म रुचिः 92. अपास्त किल्विषः। पापों से प्रजायते ॥ 98. उत्पन्न हो गई

पलोकार्थं—ऋषियों के कहने पर मैं बरतन में लगे हुए जूठन को एक बार खाता था। उसके कारण मैं पापो से रहित हो गया। इस प्रकार सेवा में लगे रहने पर निर्मलिचत्त वाले मेरी रुचि उनके ही धर्म में उत्पन्न हो गई।

# षड्विंशः श्लोकः

तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम् , अनुग्रहेणाश्रुणवं मनोहराः । ताः श्रद्धया मेऽनुपद विश्वण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्ग समाभवद् चिः ॥२६॥ -तत्र अन्वहम् कृष्ण कथाः प्रगायताम् , अनुष्रहेण अश्टणवम् मनोहराः । पदच्छेद-

ताः श्रद्धया मे अनुपद्म विश्वण्वतः, प्रियश्रवसि अङ्ग सम अभवत् रुचिः ॥

| शब्दार्थ   |     |                       |   |             |     |                      |
|------------|-----|-----------------------|---|-------------|-----|----------------------|
| तत्र       | ٦.  | वहाँ पर               |   | श्रद्धया    | 97. | श्रद्धा से           |
| अन्वहम्    | ξ.  | प्रतिदिन              | ٠ | मे          |     | अपनी                 |
| कृष्ण      | ₹.  | भगवान् श्रीकृष्ण की   |   | अनुपदम्     | 93. | प्रत्येक पद को       |
| कथाः       |     | लीलाओं को             |   | विश्वण्यतः  | 98. | सुनते हुये           |
| प्रगायताम् | 9.  | गाने वाले (ऋषियों की) |   | प्रियश्रवसि |     | प्रियकीति भगवान् में |
| अनुग्रहेख  | 5.  | कृपा से               |   | अङ्ग        |     | हे व्यास जी!         |
| अश्यावम्   | 90. | सुना था (तथा)         |   | सम          | 94. | मेरी                 |
| मनोहराः।   |     | मनोहर                 |   | अभवत्       | 95. | उत्पन्न हो गई        |
| ताः        | 숙.  | (मैंने) उन्हें        |   | रुचिः॥      | 94. | रुचि                 |
|            | _   |                       | _ |             | 2   | 00 1 1 0             |

श्लोकार्थ --हे व्यास जी ! वहाँ पर भगवान् श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं को प्रतिदिन गाने वाले ऋषियों की कृपा से मैंने उन्हें सुना था तथा अपनी श्रद्धा से प्रत्येक पद को सुनते हुये मेरी रुचि प्रियकीर्ति

भगवान में उत्पन्न हो गई।

सप्तविंशः श्लोकः

तस्मिस्तदा लन्धक्चेर्महामुने, प्रियश्रवस्यस्वलिता सतिर्मम। ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया, पश्ये मिय ब्रह्मणि कल्पिनं परे ॥२७॥ तस्मिन तदा लव्ध रुचेः महामूने, प्रियश्रविस अस्खिलिता सतिः सम। यया अहम पतत् सत् असत् स्वमाययाः पश्ये मयि ब्रह्मणि किएतम् परे ॥

| शब्दार्थ-   |    |                                   |          |     |                         |
|-------------|----|-----------------------------------|----------|-----|-------------------------|
| तस्मिन्     | ₹. | उन                                | पतत्     |     | इस (जगत्) को            |
| तदा         | ٦. | उस समय                            | सत् असत् | દ   | सत्य और असत्य रूप वाली  |
| लब्ध रुचेः  | ሂ. | रुचि से युक्त                     | स्वमायया | 90. | प्रभु की माया के द्वारा |
| महामुने,    | ٩. | हे महामुनि व्यास जी!              | पश्ये    | १६: | देखने लगा               |
| प्रियश्रवसि | 8. | प्रिय कीर्ति भगवान् श्रीकृष्ण में | मयि      | ٩٤. | अपनी आत्मा सें          |
| थस्खिता     | 9. | स्थिर हो गई                       | ब्रह्मणि | 98. | ब्रह्म स्वरूप           |
| मतिः, मम ।  | ξ. | बुद्धि, मेरी                      | कल्पितम् | 99. | रचित                    |
| यया, अहम्   |    | जिस (स्थितप्रज्ञा) से, मैं        | परे ॥    | 93. | पर                      |
|             |    |                                   |          |     |                         |

एलोकाथँ — हे महामूनि व्यास जी ! उस समय उन प्रिय कीर्ति भगवान् श्रीकृष्ण में रुचि से युक्त मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। जिस स्थितप्रज्ञा से मैं सत्य और असत्य रूप वाली प्रभु को माया के द्वारा

रचित इस जगत् को परब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा में देखने लगा।

#### ऋष्टाविंशः श्लोकः

इत्थं शरत्प्रावृधिकावृत् हरेः, विश्वण्वतो मेऽनुसचं यशोऽमत्तम् । संकीत्र्यमानं सुनिभिमेहात्मभिः, भक्तिः मबूत्ताऽऽत्मरजस्तमोऽपहा ॥२८॥

पदच्छेद-

इत्थम् शरत् प्रावृपिको ऋतू हरेः, विश्वण्वतः से अनुसवस् यशः असलस्। संकीर्यमानम् मुनिभिः महात्मभिः, भक्तिः प्रवृत्ता आत्म रजः तमः अपहा ॥

शब्दार्थ-

७. निर्मल इस प्रकार. शरद (और) अमलम्। इत्थम्, शरत् प्रावृषिको, ऋतू २. वर्षा (इन दोनों), ऋतुओं में खंकीत्यमानम् ५. गान किये जा रहे भगवान् श्रीकृष्ण के मुनिभिः ४. ऋषियों के द्वारा हरेः, ξ. महात्मिभः १०. श्रवण करते हुये ३. महात्मा विश्रुण्वतः मेरे (हृदय में) भक्तिः, प्रवृत्ताः १४. भक्ति, उत्पन्न हो गई 99. से १२. आत्मा के, रजोगुण (और) तीनों कालों की संध्याओं में आतम, रजः કુ. अनुसवम् तमः, अपहा ॥ १३. तमागुण को, दूर करने वाली यशः 5. यश का

श्लोकार्थ--इस प्रकार शरद् और वर्षा इन दोनों ऋतुओं में महात्मा ऋषियों के द्वारा गान किये जा रहे भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का तीनों कालों की संध्याओं में श्रवण करते हुये मेरे हृदय में आत्मा के रजो गूण और तमो गूण को दूर करने वाली भक्ति उत्पन्न हो गई।

## एकोनत्रिंशः श्लोकः

तस्यैवं मेऽनुरह्मस्य प्रश्रितस्य इतैनसः अद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥२६॥

पदच्छेद-

तस्य एषम् मे अनुरक्तस्य, प्रश्रितस्य इत एनसः। श्रद्धानस्य बालस्य, दान्तस्य अनुचरस्य च 🌓

शब्दार्थ-

पाप से इस प्रकार तस्य एवम् 9. एनसः। मे श्रद्धालु मुझ 90. श्रद्धानस्य बालक पर (उन मुनियों ने कृपा की थी) २. अनुरागी 99. अनुरक्तस्य वालस्य ७. जितेन्द्रिय प्रधितस्य ३. विनयी दान्तस्य हत

सेवक रहिस अनुचरस्य દ. और' च॥

श्लोकार्थ-इस प्रकार अनुरागी, विनयी, पाप से रहित, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय और सेवक मुझ बालक पर उन मुनियों ने कृपा की थी।

#### त्रिंशः श्लोकः

ज्ञानं गुद्धतमं यत्तत्साचाद्भगवतोदितम्। अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः॥३०॥

पदच्छेद-

श्वानम् गुद्यतमम् यत् तत् , साञ्चात् भगवता उदितम् । अन्ववीचन् गमिष्यन्तः , कृपया दीन वत्सलाः ॥

शब्दार्थ-

७. ज्ञान का (मुझे) उदितम् । १२. कहा गया है ञ्चानम् अन्ववीचन ५. उपदेश किया गुह्यतमम् ξ. रहस्यमय ક. जो गमिष्यन्तः ३. जाते समय यत् ४. कृपा करके ५. उस तत् क्रपया १. दीन दयालु १०. प्रत्यक्ष रूप से दीन साक्षात् ११. भगवान के द्वारा (उन) ऋषियों ने वत्सलाः ॥ २. भगवता

**एलोकार्थ**—दीनदयालु उन ऋषियों ने जाते समय कृपा करके उस रहस्य मय ज्ञान का मुझे उपदेश किया; जो प्रत्यक्षरूप से भगवान के द्वारा कहा गया है।

### एकत्रिंशः श्लोकः

येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । मायानुभावसविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् ॥३१॥

पदच्छेद—

येन एव अहम् भगवतः, वासुदेवस्य वेधसः । माया अनुभावम् अविदम्, येन गच्छन्ति तत् पदम् ॥

शब्दार्थ---

येन जिस ज्ञान से 9. कार्य को अनुभावस् अविद्रम् ही ६. समझा हूँ (तथा) ₹. पव येन १०. जिससे (ज्ञानी जन) अहम् भगवान् गच्छन्ति 93. जाते हैं ሂ. भगवतः वासुदेवस्य ६. श्री कृष्ण की तत् 99. उस' वेघसः। जगत् के निर्माता पद्भु ॥ 92. परमधाम को सत्त्व गुणमयी माया के माया

श्लोकार्थ — जिस ज्ञान से ही में जगत् के निर्माता भगवान् श्रीकृष्ण की सत्त्वगुणमयी माया के कार्य को समझा हूँ तथा जिससे ज्ञानी जन उस परमधाम को जाते हैं।

## द्रात्रिंशः श्लोकः

एतत्संस्चितं ब्रह्मंस्तापचयचिकित्सितम् । यदीश्वरे भगवति कर्मे ब्रह्मणि भावितम् ॥३२॥

पदच्छेद---

एतत् संस्चितम् ब्रह्मन्, ताप त्रय चिकित्सितम्। यद् ईर्वरे भगवति, कर्म ब्रह्मणि भावितम्॥

शब्दार्थं--

२. जो यह (मैंने) यद पतत् ईश्वरे ११. संकेत मात्र बताया है संस्चितम् ४. समर्थ १. हे वेदजानी व्यास जी ! भगवति ५. भगवान व्रह्मन् ३. निष्काम कर्म कर्भ (वह) तीनों तापों की ताप त्रय ६. श्री कृष्ण को चिकित्सितम् । ६. औषध है वसिंग ७. समर्पित है भावितम्॥

श्लोकार्थ—हे वेदजानी व्यास जी ! जो निष्काम कर्म समर्थ भगवान् श्री कृष्ण को समर्पित है, वह तीनों तापों की औषध है । यह मैंने संकेत मात्र वताया है ।

## त्रयस्त्रिशः श्लोकः

आययो यरच भूतानां जायते येन सुव्रत । तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् ॥३३॥

पदच्छेद--

आमयः यः च सूतानाम्, जायते येन सुव्रत । तद्यव हि आमयम् द्रव्यम्, न पुनाति चिकित्सितम्॥

शब्दार्थ--

६. वही ६. रोग तद्पव आमयः जो हि 5. क्या ¥. यः (उस) रोग को १. और 92. आमयम् च ३. प्राणियों को पदार्थ 90. द्रव्यम् भूतानाम् नहीं ७. उत्पन्न होता है 93. जायते 7 ४. जिस (पदार्थ) से पुनाति दूर करता है 98. येन हे संयमी व्यास जी! चिकित्सितम्॥ ११. औषध रूप से सुवत ।

प्लोकार्थ—और है संयमी व्यास जी ! प्राणियों को जिस पदार्थ से जो रोग उत्पन्न होता है । क्या वहीं पदार्थ औषध रूप से उस रोग को नहीं दूर करता है ?

#### चतुस्त्रिंगशः श्लोकः

एवं चुणां क्रियायोगाः सर्वे संस्कृतिहेतवः। त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥३४॥

पदच्छेद—

पवम् नृणाम् किया योगाः, सर्वे संस्ति हेतवः। ते पव आत्म विनाशाय, कल्पन्ते कल्पिताः परे॥

शब्दार्थ-

एवम्
नृणाम्
२. मनुष्यों के
क्रिया
४. कमं
योगाः
सर्वे
इ. सभी
संस्ति
६. संसार प्रपंच के
हेतवः।
७. कारण हैं

ते द. वे

पव दे. ही (कर्म)

आतम १२. अपने आप

विनाशाय १३. विनाश को

कल्पन्ते १४. प्राप्त हो जाते हैं

कल्पिताः ११. सम्पित कर दिये जाने पर

परे॥ १०. भगवान् को

श्लोकार्थं — इसी प्रकार मनुष्यों के सभी कर्म-योग संसार-प्रपंच के कारण हैं। वे ही कर्म भगवान को समर्पित कर दिये जाने पर अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाते हैं।

### पञ्चित्रंशः श्लोकः

यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्। ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्॥३५॥

पदच्छेद—

यद् अत्र कियते कर्म, भगवत् परितोपण्म् । ज्ञानंम् यद् तद् अधीनम् हि, भक्ति योग समन्वितम् ॥

शब्दार्थ-

२. जो १३. वह (आत्मिक) यद् यद् १. इस संसार में उसके अत्र तद् ६. किया जाता है कियते अधीनम् 5. वश में कर्म हि **4.** ही ₹. कर्म भक्ति १०. भक्ति-४. भगवान् की भगवत प्रसन्नता के लिये योग 99. योग से परितोषणम्। ५. समन्वितम्॥ १२. मिला हुआ ज्ञान है 98. शानम्

श्लोकार्थं—इस संसार में जो कर्म भगवान् की प्रसन्नता के लिये किया जाता है, उसके वश में ही भक्ति योग से मिला हुआ वह आत्मिक ज्ञान है।

# पट्तिंशः श्लोकः

कुर्याणा यत्र कर्माण भगविन्त्रचयासकृत्। गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥३६॥

पदच्छेद---

कुर्वाणाः यत्र कर्माणि, भगवत् शिक्षया असकत्। गृणन्ति गुण नामानि, कृष्णस्य अनुसमरन्ति च॥

शब्दार्थं--

कुर्वाणाः कीर्तन करते हैं ५. करते हुये (मनुष्य) गृगुन्ति 90. गुणों का उस (भगवदर्थ कर्म मार्ग में) यत्र गुग कर्माणि कर्मों को नामों का (और) नामानि **9.** श्रीकृष्ण के भगवत् २. भगवान के ξ. कुष्सास्य शिक्षया उपदेश से अनुस्मरन्ति १२. स्मरण करते हैं और 99. असकृत्। 2 वार-बार च॥

श्लोकार्थ- उस भगवदर्थ कर्ममार्ग में भगवान् के उपदेश से कर्मों को करते हुये मनुष्य श्रीकृष्ण के नामों का और गुणों का बार-बार कीर्तन करते हैं और स्मरण करते हैं।

## सप्तित्रंशः श्लोकः

नमो अगवते तुभ्यं वासुदेवाय घीमहि। प्रचुम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च॥३७॥

पदच्छेद--

नमः भगवते तुभ्यम्, वासुदेवाय घीमहि। प्रधुम्नाय अनिरुद्धाय, नमः संकर्षणाय च॥

शब्दार्थ-

६. प्रद्युम्न ४. नमस्कार है नमः प्रद्यम्नाय अनिरुद्धाय ७. अनिरुद्ध भगवते २. भगवान् तुभ्यम् १०. नमस्कार है १. आप नमः वासुदेवाय ३. वासुदेव को संकर्षणाय संकर्षण को (भी) ક. घीमहि। (हम आपका) घ्यान करते हैं

श्लोकार्थं — आप भगवान् वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका घ्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है।

## ऋष्टानिंशः श्लोकः

इति सृत्यीभधानेन सन्त्रसृतिससृतिकम् । यजते यज्ञपुरुषं स सस्यग्दर्शनः पुसान् ॥३८॥

पदच्छेद-

इति मूर्ति अभिधानेन, मन्त्र सूर्तिम् असूर्तिकस्। यजते यञ्चपुरुषम्, सः सम्यक् दर्शनः पुतान्॥

शब्दार्थ-

इति यजते ५. पूजन करता है ५. इस मूर्ति ६. चतुर्व्याह मूर्ति के यह पुरुषम् ४. यज्ञ भगवान् का अभिधानेन ७. नाम से दे. वह सः १०. वास्तविक २. मन्त्र रूप सम्यक् मन्त्र दर्शन: मूर्तिम् ३. मूर्ति वाले १२. ज्ञान से (परिपूर्ण है) अमृतिंकम् । १. (जो पुरुष) प्राकृतमूर्ति से रहित पुमान् ॥ 90. पुरुष

श्लोकार्थं — जो पुरुष प्राकृत मूर्ति से रहित मन्त्र रूप मूर्तिवाले यज्ञ भगवान का इस चतुर्व्यूह मूर्ति के नाम से पूजन करता है; वह पुरुष वास्तविक ज्ञान से परिपूर्ण है।

## एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नये सदनुष्ठितम् । अदानमे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः ॥३६॥

पदच्छेद--

इमम् स्वनिगमम् ब्रह्मन्, अवेत्य यद् अनुष्ठितम् । अदात् मे ज्ञानम् पेश्वर्यम्, स्वस्थिन् भावम् च केशवः॥

शब्दार्थ---

२. इस, अपनी इमम्, स्व ८. मुझे निगमम् ३. आजा को **ज्ञानम्** ६. आत्मज्ञान हे व्यास जी! पेरवर्यम् १०. प्रभुता व्रह्मन् अवेत्य जानकर स्वस्मिन् १२. अपनी ४. मेरे से १३. भावरूपा (प्रेमाभक्ति) मद् भावम् अनुष्टितम् । ५. पालन की जाती हुई और 99. १४. प्रदान की है ७. श्री कृष्ण भगवान् ने केशवः ॥ थदात्

श्लोकार्थ—हे व्यास जो ! इस अपनी आज्ञा को मेरे से पालन की जाती हुई जानकर श्रीकृष्ण अगवान ने मुझे आत्मज्ञान, प्रभुता और अपनी भावरूपा प्रेमाभक्ति प्रदान की है।

## चत्वारिंशः रलोकः

त्वमप्यभ्रदश्रुत विश्रुतं विभोः, समाप्यते येन विदां बुसुत्सितम्। आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां, संक्लेशनिर्वाणसुशन्ति नान्यथा॥४०॥

#### पदच्छेद--

स्वम् अपि अद्भ श्रुत विश्वतम् विभोः, समाप्यते येन विदाम् बुभुत्सितम् । आख्याहि दुःखैः मुद्धः अर्दित आत्मनाम्, संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति न अन्यथा ।।

| 100 |     | - 0 |  |
|-----|-----|-----|--|
| 3   | ec. | ય   |  |

| लिये)     |
|-----------|
|           |
| कष्टों से |
|           |
|           |
|           |
|           |
|           |

श्लोकार्थं —हे बहुश्रुत व्यास जी ! आप भी दुःखों के द्वारा बार-बार शरीर और मन से पीड़ित प्राणियों के लिये व्यापक भगवान् की कीर्तिका व्याख्यान करें, जिससे विद्वानों की जिज्ञासा शान्त होती है तथा उसी के द्वारा कष्टों से मुक्ति मिलती हैं। दूसरे उपायों से नहीं मिलती है।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंत्रादे पञ्चमः अध्यायः ॥५॥



#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्क्वन्धः

अध षष्ठः अध्यायः

#### पथमः श्लोकः

सूत उवाच— एवं निशस्य भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च।
भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः ॥१॥

पदच्छेद-

प्वम् निशम्य भगवान्, देवर्षेः जन्म कर्मच। मृयः पप्रच्छ तम् ब्रह्मन्, व्यासः सत्यवती सुतः॥

शब्दार्थं--

१३. फिर ६. इस प्रकार प्वम भूय: १४. प्रश्न किया था निशस्य सुनकर पप्रच्छ 99. भगवान भगवान् १२. उनसे 8. तम् हेचर्षे: देवर्षि नारदजी के हे ब्रह्मज्ञानी शौनकजी! **9**.

ब्रह्मन् वेदव्यास जी ने जन्म 5. जन्म व्याखः कर्म कर्म को सत्यवती 90. सत्यवती ₹. £. और च। सुतः॥ ३. नन्दन

श्लोकार्थं — हे ब्रह्मज्ञानी शौनकजी ! सत्यवती नन्दन भगवान् वेदव्यासजी ने इस प्रकार देविष नारद जी के जन्म और कर्म को सुनकर उनसे फिर प्रश्न किया था।

#### द्वितीयः श्लोकः

व्यास उवाच— भिन्नुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव । वर्तमानो वयस्याचे ततः किमकरोद्भवान् ॥२॥

पदच्छेद—

भिक्षुभिः विप्रविसते, विज्ञान आदेष्ट्रभिः तव। वर्तमानः वयसि आदो, ततः किम् अकरोत् भवान्॥

शब्दार्थ-

**भिक्षभिः**  महात्माओं के अवस्था में वयसि ५. चले जाने पर विप्रवसिते आद्ये बालक 9. विद्यान २. आत्म-जान का ततः ६. तब **बादेष्ट्र**भिः ३. उपदेश देने वाले किम 99. क्या 9. आपको १२. किया तव। अकरोत् वर्तमानः ६. रहते हुये भवान्॥ 90. आपने

'श्लोकार्थ--आपको आत्म-ज्ञान का उपदेश देने वाले महात्माओं के चले जाने पर तब बालक अवस्था में रहते हये आपने क्या किया ?

## तृतीयः श्लोकः

स्वायम्भुव कया वृत्त्या वर्तिनं ते परं वयः। कथं चेदमुदस्राचीः काले प्राप्ते कलेवरम्॥३॥

पदच्छेद-

स्वायम्भुव कया वृत्त्या, वर्तितम् ते परम् वयः । कथम् च इदम् उदसाक्षीः, काले प्राप्ते कलेवरम्॥

शब्दार्थ--

हे ब्रह्मा के मानस पुत्र ! ११. (आपने) किस प्रकार ٩. कथम् स्वायस्भ्व प. और ሂ. कस कया 92. इद्स् इस वृत्त्या प्रकार १४. परित्याग किया उद्साक्षीः व्यतीत हुई वर्तितम् **9**. काले इ. मृत्यू का समय आपकी ₹. आ जाने पर प्राप्ते 90. शेष ₹. परम् १३. शरीर का कलेवरम्॥ वयः । 8. आयु

श्लोकार्थ—हे ब्रह्मा के मानस पुत्र ! आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु का समय आ जाने पर आपने किस प्रकार इस शरीर का परित्याग किया ?

# चतुर्थः श्लोकः

प्राक्षरपविषयामेनां स्मृतिं ते सुरसत्तम । न ह्योष व्यवधारकाल एष सर्वनिराकृतिः ॥४॥

पदच्छेद--

प्राक् कल्प विषयाम् एताम् , स्मृतिम् ते सुर सत्तम । न हि एषः व्यवधात् कालः, एषः सर्वं निराकृतिः॥

शब्दार्थ--

१०. (क्यों) नहीं पूर्व न प्राक् 8. हि १२. क्योंकि जन्म से ٧. कल्प ६. सम्बन्धित २. इस विषयाम् एष: ११. नष्ट किया पतास् इस व्यवधात् ३. काल ने स्मरण शक्ति को **स्मृतिम्** દ્દ. कालः आपकी १३. यह (काल) ते 9. एषः १४. सभी पदार्थों को देवताओं से पूजित हे नारद जी ! सर्व सुर सत्तम। १. निराकृतिः॥ १५. नष्ट कर देने वाला है

एलोकार्थ—देवताओं से पूजित हे नारद जी ! इस काल ने पूर्व जन्म से संबन्धित आपकी इस स्मरण शक्ति को क्यों नहीं नष्ट किया ? क्योंकि यह काल सभी पदार्थों को नष्ट कर देने वाला है।

#### पञ्चमः श्लोकः

नारद उवाच---

भिन्नुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिर्मेम । वर्तमानो वयस्याचे तत एतदकार्षम् ॥५॥

पदच्छेद-

भिक्षुभिः विप्रवस्तिते, विद्वान आदेष्ट्भिः सम । वर्तमानः वयसि आदो, ततः एतद् अकारपम्॥

श्बदार्थ-

भिक्ष**भिः** ४. महात्माओं के वयसि अवस्था में विप्रवसिते ५. चले जाने पर बाद्ये 9. प्रथम विद्यान २. आत्म ज्ञान का ततः ξ. तदनन्तर आदेष्ट्रभिः ३. उपदेश देने वाले प्तव १०. यह मुझे ٩. सम । ११. किया अकारपय् ॥

वर्तमानः ६. रहते हुये (र्मैन)

श्लोकार्थ- मुझे आत्म-ज्ञान का उपदेश देने वाले महात्माओं के चले जाने पर तदनन्तर प्रथम अवस्था में रहते हुये मैंने यह किया।

#### पष्टः श्लोकः

एकात्मजा मे जननी योषिन्मृहा च किङ्करी। मय्यात्मजेऽनन्यगती चक्रो स्नेहानुबन्धनम् ॥६॥

पदच्छेद--

पक आत्मजा मे जननी, योषित् सूढा च किंकरी। मिय आत्मजे अनन्य गतौ, चक्रे स्नेह अनुबन्धनम् ॥

शब्दार्थ---

१. अकेली किंकरी। ६. दासी पक २. सन्तान वाली सिंग, आत्मजे १०. मुझ, पुत्र में यात्मजा ७. मेरी मे अनन्यगती ६. अन्य सहायक विहीन माँ ने जननी चके १३. बाँधा था ३. जाति से स्त्री योषित् €नेह 99. स्नेह का ४. अज्ञानी मुढा अनुबन्धनम् ॥ १२. प्रगाढ बन्धन ५. और च

श्लोकार्थं — अकेली सन्तान वाली, जाति से स्त्री, अज्ञानी और दासी मेरी माँ ने अन्य सहायक-विहीन मुझ पुत्र में स्नेह का प्रगाढ़ वन्धन वाँधा था।

#### सप्तमः श्लोकः

सास्वतन्त्रा न कल्पाऽऽसीचोगच्चेमं ममेच्छुती। ईशस्य हि वशे लोको योषा दाहमयी यथा॥॥॥

पदच्छेद-

सा अस्वतन्त्रा न कल्पा आसीत्, योग क्षेमम् मम इच्छती । ईशस्य हि वशे लोकः, योषा दारुमयी यथा॥

शब्दार्थ--

ईशस्य १३. ईश्वर के ५. वह (माँ) सा १४. हो पराधीन हि अस्वतन्त्रा જ. १५. अधीन है नहीं न वशे 9. लोकः १२. संसार ६. (कुछ करने में) समर्थ कल्पा आसीत् वी (क्योंकि) योषा १०. कठपुतली की इ. काठ की योग क्षेत्रम २. योगक्षेम दारुमयी ११. भाँति सम 9. मेरा यथा ॥ ३. चाहती हई (भी) इच्छती।

श्लोकार्थ—मेरा योग-क्षेम चाहती हुई भी पराधीन वह माँ कुछ करने में समर्थ नहीं थी; क्योंकि काठ की कठपुतली की भाँति संसार ईश्वर के ही अधीन है।

### अष्टमः श्लोकः

अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेत्तया । दिग्देशकालाञ्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥८॥

पदच्छेद-

अहम् च तद् ब्रह्म कुले, ऊपिवान् तद् अपेक्षया। दिग् देश काल अव्युत्पन्नः, बालकः पञ्च हायनः॥

शब्दार्थ--

अपेक्षया । ६. मैं **£.** कारण अहम १. दिशा ही दिग च ۲. २. देश और काल से देश काल तद् 90. उस जहा कुले 99. ब्रह्म कुल में अव्युत्पन्नः ३. अनजान ऊषिवान् 97. **Y.** वालक रहा बालकः ४. पाँच वर्ष का उसके पञ्च हायनः॥ 9. तव्

श्लोकार्थ--दिशा, देश और काल से अनजान, पाँच वर्ष का बालक मैं उसके ही कारण उस ब्रह्म-कुल में रहा।

#### नवमः श्लोकः

एकदा निर्गतां गेहाद्दुहर्नी निशि गां पथि। सपोंऽदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदिनः ॥६॥

पदच्छेद-

पकदा निर्गताम् गेहात् , दुहन्तीम् निशि गाम् पथि । सर्पः अदशत् पदा स्पृष्टः, कृपणाम् काल चोदितः ॥

शब्दार्थ--

सर्पः १३. सर्प ने १. एकबार एकदा १४. डस लिया निर्गताम् ६. निकली हुई अद्शत् पैर से ५. घर से £. गेहात् पदा १०. छू जाने पर दुहन्तीम् ३. दूहने के लिये ₹पृष्टः ७. (उस) वेचारी को निशि ४. रात्रि में कृपग्राम् २. गाय को 99. काल से गाम् काल प्रेरित होकर पथि । मार्ग में चोदितः॥ १२.

श्लोकार्थ--एक बार गाय को दूहने के लिये रात्रि में घर से निकली हुई उस वेचारी को मार्ग में पैर से छू जाने पर काल से प्रेरित होकर सर्प ने डस लिया।

#### दशमः श्लोकः

तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः । अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम् ॥१०॥

पदच्छेद--

तदा तद् अहम् ईशस्य, भक्तानाम् शम् अभीप्सतः। अनुत्रहम् मन्यमानः, प्रातिष्ठम् दिशम् उत्तराम्॥

शब्दार्थ-

६. चाहने वाले 9. तब अभीष्सतः। तदा ३. उसे तद् अनुग्रहम् 5. कृपा २. मैं ६. मानता हुआ मन्यमानः अहम् १२. चल दिया प्रातिष्टम् ७. भगवान् की ईशस्य ११. दिशा में भक्तों का दिशम् 8. भक्तानाम् ¥. मंगल उत्तराम् ॥ 90. उत्तर शम

एलोकार्थं—तब मैं उसे भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान् की कृपा मानता हुआ उत्तर दिशा में चल दिया।

#### एकादशः श्लोकः

स्फीताञ्जनपदांस्तज पुरम्रामन्नजाकरान् । खेटखर्वदवादीर्च वनान्युपवनानि च ॥११॥

पदच्छेद-

स्फीतान् जनपदान् तत्र, पुरशाम वज आकरान्। खेट खर्यट वाटीः च, वनानि उपवनानि च॥

शब्दार्थ--

स्फीतान २. धन-धान्य से सम्पन्न ७. खेडे खेट देशों खर्चर जनपदान् ₹. पडाव वाटिकाओं (मैंने) उस मार्ग में वार्याः 9. तत्र नगरों ग्रामों १०. और पुर ग्राम च पूरवे वनानि 99. वज ሂ. वन उपवनानि १३. उपवनों को देखा खानें आकरान्। १२. तथा चा ॥

श्लोकार्थ--मैंने उस मार्ग में धन-धान्य से सम्पन्न देशों, नगरों, ग्रामों, पुरवे, खानें, खेड़े, पडाव, वाटिकाओं और वन तथा उपवनों को देखा।

#### द्वादशः श्लोकः

चित्रधातुविचित्राद्वीनिभभग्नसुजद्रुमान् । जलाशयाञ्छियजलान्नलिनीः सुरसेविनाः ॥१२॥

पदच्छेद---

चित्र धातु विचित्र अद्रीन्, इभ भग्न भुज दुमान्। जलाशयान् शिवजलान्, नलिनीः सुरसेविताः॥

शब्दार्थ--

७. वृक्षों को चित्र धात 9. (मैंने) रंग विरंगी धात्ओं से द्धमान् । विचित्र इ. सरोवरों को ₹. अद्भुत जलशयान अद्भीन पर्वतों को झीतल जल वाले ₹. शिवजलान ४. हाथियों से नलिनीः १२. कमलों को (देखा) इभ तोडे गये (तथा) देवताओं के भग्न ሂ. 90. सुर ६. शालाओं वाले सेविताः॥ 99. भुज काम आने वाले

श्लोकार्थ — मैंने रंग-विरंगी घातुओं से अद्भुत पर्वतों को, हाथियों से तोड़े गये शाखाओं वाले वृक्षों को, शीतल जल वाले सरोवरों को तथा देवताओं के काम आने वाले कमलों को देखा।

### त्रयोदशः श्लोकः

चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विभ्रमद् अमरिश्रयः। नलवेणुशरस्तम्बक्रशकीचकगहरम् ॥१३

पदच्छेद--

चित्र स्वनैः पत्ररथैः, विद्यमत् द्वमर श्रियः। नल वेणु शर स्तम्ब, कुश कीचक गहरम्॥

शब्दार्थ-

 (मैंन) अनेक प्रकार के **चित्र** नल ७. नरकट वेणु, शर स्वनैः २. शब्द करने वाले प. बेंत, सरकण्डे ३. पक्षियों के साथ पत्रदधैः ६. घास-फुस स्तम्ब ६. सुशोभित (तथा) 9o. कुश (और) विस्रमत् कुश ११. बाँसों के कारण कीचक ४. भौरों की समर शोभा से घने (वन को देखा) श्रियः । गहरम्॥ 92.

श्लोकार्थ—मैंने अनेक प्रकार के शब्द करने वाले पक्षियों के साथ भौरों की शोभा से सुशोभित तथा नरकट, वेंत, सरकण्डे, घास-फूस, कुश और वाँसों के कारण घने वन को देखा।

# चतुर्दशः श्लोकः

एक एवातियातोऽहमद्राचां विपिनं महत्। घोरं प्रतिभयाकारं व्याखोलुकशिवाजिरम्॥१४॥

पदच्छेद—

पकः पव बतियातः अहम्, अद्राक्षम् विपिनम् महत्। घोरम् प्रतिभय आकारम्, व्याल उल्क शिवा अजिरम्॥

शब्दार्थ-

9. अकेले ७. भयानक (तथा) घोरम् एका प्रतिभय ६. दूसरे भय के समान २. ही एव ५. शरीरघारी वतियातः ३. जाता हुआ आकारम् ४. मैंने **इ.**. सर्प अहम् व्याल १४. देखा **६.** उल्लू और यद्राधम् उल्क १३. जंगल को १०. सियारों से विपिनम शिवा अजिरम्॥ 99. 92. विशाल व्याप्त महत्।

श्लोकार्थ अकेले ही जाता हुआ मैंने शरीरघारी दूसरे भय के समान भयानक तथा सर्प, उल्लू और सियारों से व्याप्त विशाल जंगल को देखा।

#### पञ्चदशः श्लोकः

परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृर्परीतो बुसुच्चितः। स्नात्वा पीत्वा हदे नचा उपस्पृष्टो गतश्रमः॥१५॥

पदच्छेद-

परिश्रान्त इन्द्रिय आत्मा अहम्, तृट् परीतः बुभुश्वितः । स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्याः, उपस्पृष्टः गत श्रमः॥

शब्दार्थ-

परिश्रान्त १०. स्नान (तथा) ३. थका हुआ स्नात्वा १. अङ्गों (और) ११. जलपान करके इन्द्रिय पीरवा ८. कुण्ड में २. शरीर से ह्रदे आत्मा ७. नदी के अहम् नद्याः ५. प्यास से व्याकुल तृर परीतः ٤. आचमन उपस्पृष्टः १२. थकावट से रहित हो गया गत श्रमः ॥

बुभुक्षितः। ४. भूखा (और) गत श्रमः ॥ १२. थकावट से रहित हो गया क्लोकार्थ-अङ्गों और शरीर से थका हुआ, भूखा और प्यास से व्याकुल मैं नदी के कुण्ड में आचमन, स्नान

तथा जलपान करके थकावट से रहित हो गया।

#### षोडशः श्लोकः

तस्मिन्निर्मनुजेऽरण्ये पिष्पत्तोपस्य आस्थितः। आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्यं यथाश्रृतमचिन्तयम्॥१६॥

पदच्छेद--

तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये, पिष्पल उपस्थः आस्थितः। आत्मना आत्मानम् आत्मस्थम्, यथा श्रुतम् अचिन्तयम्॥

शब्दार्थ-

तिहमन् १. उस आत्मना ११. अपने से निर्मनुजे २. निर्जन आत्मानम् ५. परब्रह्म का आत्मानम् ५. परब्रह्म का आत्मानम् ७. आत्मा में स्थित

पिप्पल ४. पीपल वृक्ष के यथा ६. जैसा उपस्थः ५. नीचे अतम १० महात्माओं

उपस्थः ५. नीचे श्रुतम् १० महात्माओं से सुना था आस्थितः। ६. आसन से बैठा हुआ (मैं) अचिन्तयम्॥ १२. चिन्तन करने लगा

ध्लोकार्थं — उस निर्जन वन में पीपल वृक्ष के नीचे आसन से बैठा हुआ मैं आत्मा में स्थित परब्रह्म का, जैसा महात्माओं से सुना था, अपने से चिन्तन करने लगा।

#### सप्तदशः श्लोकः

ध्यायतश्चरणास्भोजं भावनिर्जितचेतसा । औत्कण्ठ्याभुकलाचस्य हृचासीन्मे शनैहरिः ॥१७॥

पदच्छेद-

ध्यायतः चरण अस्भोजम्, भाव निर्जित चेतसा। औत्कण्ठ्य अश्रु कला अक्षस्य, हिंद् आसीत् मे शनैः हरिः॥

शब्दार्थ—

जाँ सुओं से छलकते ६. घ्यान करते हुये (तथा) अध्र कला ध्यायतः इ. नेत्र वाले ४. भगवान् के चरण अक्षस्य चरण ११. हृदय में हदि अस्भोजम् ५. कमल का १. भक्ति-भाव से १४. प्रकट हो गये आसीत् भाव निर्जित १०. मेरे २. वश में किये हुये १३. धीरे से शनैः चेतसा। ३. चित्त से १२. भगवान् श्रीहरि ७. उत्कट लालसा के कारण हरि:॥ औत्कण्ठ्य

श्लोकार्थ—भक्ति-भाव से वश में किये हुय चित्त से भगवान् के चरण कमल का ध्यान करते हुये तथा उत्कट लालसा के कारण आँसुआ से छलकते नेत्र वाले मेरे हृदय में भगवान् श्रीहरि धीरे से प्रकट हो गये।

# ऋष्टादशः रलोकः

प्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिवृतः । आनन्दसम्प्लवे लीनो नापश्यसुभयं सुने ॥१८॥

पदच्छेद-

प्रेम अतिभर निर्भिनन, पुलक अङ्ग अति निष्ट तः। आनन्द सम्प्लवे लीनः, न अपश्यम् उभयम् सुने॥

शब्दार्थ-

आनन्द, सम्पत्तवे ८. आनन्द की, बाढ़ में जेम २. प्रेम के इवा हुआ (उस समय) ३. अत्यन्त बढ़ जाने से अतिभर लीनः 99. नहीं निर्भिष ४. आनन्दित (तथा) पुलकित 92. अपश्यम् जान सका ٧. पुलक १०. अपने को और भगवान को · E. अंगों वाला (मैं) उभयम अङ्ग ·

अति निवृतः।७. अतिशान्त हो गया (और) मुने॥ १. हे व्यास जी !

श्लोकार्थ —हे व्यास जी ! प्रेम के अत्यन्त बढ़ जाने से आनिन्दित तथा पुलकित अङ्गों वाला मैं अतिशान्त हो गया और आनन्द की बाढ़ में डूबा हुआ उस समय अपने को और भगवान को नहीं जान सका।

# एकोनविंशः रलोकः

रूपं भगवतो यत्तन्यनःकान्तं सुचापहम्। अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्भना इव ॥१६॥

पदच्छेद---

रूपम् भगवतः यत् तत्, मनः कान्तम् गुचा अपहम् ! अपश्यन् सहसा उत्तर्थे, वैक्लव्यात् दुर्भनाः इव ॥

शब्दार्थ-

५. दूर करने वाला ६. स्वरूप है अपद्यम् । रूपम् नहीं देखता हुआ (मैं) अपश्यन १. भगवान् का भगवतः प्रकस्मात् सहसा २. जो यत् 93. उठ खड़ा हुआ उत्तस्थे तत् ७. उसे १२. विकलता से वैक्लब्यात् मनः कान्तम् ३. मनो हारी (और) १०. उदासीन की दुर्मनाः श्रचा शोक को ११. भाँति इव ॥

श्लोकार्थ—भगवान् का जो मनोहारी और शोक को दूर करने वाला स्वरूप है, उसे अकस्मात् नहीं देखता हुआ मैं उदासीन की भाँति विकलता से उठ खड़ा हुआ।

#### विंशः श्लोकः

दिहत्तुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । वीज्ञमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥२०॥

पदच्छेद---

दिरकुः तद् अहम् भूयः, प्रशिधाय मनः हृदि । वीक्षमाणः अपि न अपश्यम्, अवितृप्तः इव आतुरः ॥

शब्दार्थ--

११. घ्यान लगाने पर वीक्षमाणः दिरुजुः २. दर्शन का इच्छुक १२. भी (उस रूप को) अपि 9. उस रूप के तद् १३. नहीं ६. मैं अहम् १४. देख सका ७. फिर से अपश्यम् भूयः अवितृप्तः ₹. अतृप्त प्रिधाय १०. समाहित करके 8. इ. मन को इव सा मनः हृदि । आतुरः॥ ¥. व्याकुल होकर हृदय में

श्लोकार्थ—उस रूप के दर्शन का इच्छुक, अतृप्त सा व्याकुल होकर मैं फिर से हृदय में मन को समाहित करके ध्यान लगाने पर भी उस रूप को नहीं देख सका।

### एकविंशः श्लोकः

एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् । गरुभीरश्लच्ण्या वाचा सुचः प्रशमयन्निव ॥२१॥

पदच्छेद-

एवम् यतन्तम् विजने, माम् आह् अगोचरः गिराम्। गम्भीर श्लक्ण्या वाचा, ग्रुचः प्रशमयन् इव ।।

शब्दार्थं---

४. इस प्रकार से गम्भीर ७. धीर (और) एवम् ५. प्रयास करने वाले यतन्तम् मधुर श्लदणया विजने ३. निर्जन वन में इ. आकाशवाणी के द्वारा वाचा ग्रुच: १०. शोक को ६. मुझसे माम् १३. कहा ११. शान्त करते हुये आह प्रशसयन अगोचरः अविषय (भगवान् ने) ₹. 97. इव॥ गिराम्। वाणी के 9.

श्लोकार्थ—वाणी के अविषय भगवान् ने निर्जन वन में इस प्रकार से प्रयास करने वाले मुझसे घीर और मधुर आकाशवाणी के द्वारा शोक को शान्त करते हुये-से कहा।

### द्वाविंशः श्लोकः

हन्तास्मिञ्जनमंनि भवान्न मां द्रष्टुमिहाहिति। अविपत्रवकषायाणां दुर्दशींऽहं कुयोगिनाम्॥२२॥

पदच्छेद---

इन्त अस्मिन् जन्मिनि भवान्, न माम् द्रष्टुम् इह अईति । अविपक्ष्व कषायाणाम्, दुर्दर्शः अहम् कुयोगिनाम् ॥

शब्दार्थ-

 बंद है! इन्त ६. यहाँ इह अस्मिन् अर्हति । ८. समर्थ ₹. इस जन्मनि जन्म में अविपक्व ११. अतृप्त १२. वासनाओं वाले भवान ४. आप कषायाणाम् १४. नहीं देखा जा सकता हैं दुर्दशः ٤. नहीं (हैं) न मुझे १०. क्योंकि (मैं) ¥. अन्नम् माम् कुयोगिनाञ्च् ॥ १३. अघूरे योगियों से देंखने में 9. द्रब्स

श्लोकार्थं—खेद है ! इस जन्म में आप मुझे यहाँ देखने में समर्थ नहीं हैं; क्योंकि मैं अतृप्त वासनाओं वाले अघूरे योगियों से नहीं देखा जा सकता हूँ ।

### त्रयोविंशः श्लोकः

सकृद् यद् दर्शिनं रूपमेनत्कामाय नेऽनय। मत्कामः शनकैः साधु सर्वान्मुश्रनि हुच्छुयान् ॥२३॥

पदच्छेद--

सकृद् यद् दर्शितम् रूपम् , पतत् कामाय ते अनघ । मत्कामः धनकैः साधु, सर्वान् मुश्चति हत् शयान् ॥

शब्दार्थ---

 मेरी कामना करने वाला (साधक) ₹. (मैंने) एकवार सरकामः सकृद १३. शीघ्र शनकैः जो यद् १४. भनी भाँति दर्शितम् दिखाया है साधु ሂ. सर्वान् १२. सभी (वासनाओं) को रूपम् 8. स्वरूप **मु**ञ्चति १५. छोड देता है पतत् ६. वह हृदय में मनोरथ सिद्धि के लिये पर्याप्त है 90. कामाय हत् तुम्हारी स्थित 99. शयान् ॥

अज्ञा १. हे निष्पाप नारद जी !

श्लोकार्थ —हे निष्पाप नारद जी ! मैंने एक बार जो स्वरूप दिखाया है, वह तुम्हारी मनोरथ सिद्धि के लिये पर्याप्त है । मेरी कामना करने वाला साधक हृदय में स्थित सभी वासनाओं को शीघ्र भली-भाँति छोड़ देता है ।

चतुर्विंशः श्लोकः

सत्सेवयादीर्घयापि जाता मिय हहा मितः। हित्वावद्यसिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि ॥२४॥

पदच्छेद---

सत् सेवया अदीर्घया अपि, जाता मिय हढा मितः। हित्वा अवद्यम् इमम् लोकम्, गन्ता मत् जनताम् असि॥

| शब्दाथ—     | -         |                        |         |     |              |
|-------------|-----------|------------------------|---------|-----|--------------|
| सत्         | ٩.        | संतों की               | हित्वा  | 97. |              |
| सेवया       | ₹.        | सेवा                   | अवद्यम् | 90. | निन्दित      |
| अदीर्घया    | ₹.        | लम्बे समय तक न होने पर | इमम्    | ક.  |              |
| अपि         | 8.        | भी (उससे)              | लोकम्   | 99. | लोक को       |
| जाता        |           | उत्पन्न हो गई          | गन्ता   | 94. | प्राप्त      |
| मयि         | <b>¥.</b> | मेरे में (तुम्हारी)    | मत्     | 93. | तुम (मेरे)   |
| <b>र</b> ढा | ₹.        | स्थिर                  | जनताम्  | 98. | पार्षद पद को |
| मतिः।       | ७.        | बुद्धि                 | असि ॥   | 98. | करोगे        |
|             |           |                        |         |     |              |

श्लोकार्थ-संतों की सेवा लम्बे समय तक न होने पर भी उससे मेरे में तुम्हारी स्थिर बुद्धि उत्पन्न हो गई। अतः इस निन्दित लोक को छोड़कर तम मेरे पार्षद पद को प्राप्त करोगे।

### पञ्चविंशः श्लोकः

मतिर्मिय निबद्धेयं न विपचेत कर्हिचित् । प्रजासर्गिनिरोधेऽपि स्मृतिश्च सदनुग्रहात् ॥२५॥

पदच्छेद--

मितः मिय निवद्धा इयम्, न विषयेत कर्हिचित्। प्रजा सर्ग निरोधे अपि, स्मृतिः च मद् अनुब्रहात्॥

शब्दार्थ-

मितः ३. वृद्धि प्रजा सर्ग द. संसार की सृष्टि का मिये, निबद्धा १. मेरे में, स्थित (तुम्हारी) निरोधे, अपि ६. प्रलय होने पर, भी स्थम् २. यह स्मरण शक्ति (नष्ट नहीं होगी) न ५. नहीं च ७. और

विपद्येत ६. विचलित होगी मद् १०. मेरी किहिंचित्। ४. कभी भी अनुग्रहात्॥ ११. कृपा से (तुम्हारी)

श्लोकार्थ — मेरे में स्थित तुम्हारी यह बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होगी और संसार की सृष्टि का प्रलय होने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मरण शक्ति भी नष्ट नहीं होगी।

# षड्विंशः श्लोकः

एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्, भृतं नभोत्तिङ्गमतिङ्गमीश्वरम् । अहं च तस्मै महतां महीयसे, शीष्णीवनामं विद्येऽनुकश्यितः ॥२६॥

पदच्छेद-

पतावद् उक्त्वा उपरराम तद् महत्, भूतम् नभोलिङ्कम् अलिङ्कम् ईश्वरम् । अहम् च तस्मैः महताम् महीयसे, शिष्णां अवनामम् विद्धे अनुकन्पितः ॥

शब्दार्थं-५. इतना 90. मैं अहम् एतावद् प्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रतिकाप्रति ६. कहकर च उक्तवा तस्मै १२. उन भगवान् को ७ कि हो गये उपरराम ३. व भहीन महताम्, महीयसे ११. तेजस्वियों में भी, तेजस्वी तद्, महत्, शीष्णां, अवनामम् १३. सिर, झुकाकर ४. भगवान् भूतम्

नमोलिङ्गम् १. आकाश के समान व्यापक विद्धे १४. प्रणाम किया अलिङ्गम्, रेश्वरम्। २. अव्यक्त, (एवं) सर्वशक्तिमान् अनुकश्पितः॥ ६. कृपा पात्र

श्लोकार्थ आकाश के समान व्यापक, अव्यक्त एवं सर्वशक्तिमान् वे महान् भगवान् इतना कहकर शान्त हो गये और उनका कृपा पात्र मैं तेजस्वियों में भी तेजस्वी उन भगवान् को सिर झुकाकर प्रणाम किया।

#### सप्तविंशः श्लोकः

नामान्यनन्तस्य हनत्रपः पठन् , गुद्धानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् । गां पर्यटंस्तुष्टमना गनस्पृहः, कालं प्रतीच्चन् विमदो विमत्सरः ॥२७॥ पदच्छेद—

नामानि अनन्तस्य हत त्रपः पठन्, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। गाम् पर्यटन् तुष्ट मनाः गत स्पृहः, कालम् प्रतीक्षन् विमदः विमत्सरः॥

शब्दार्थ--गास्, पर्यदन् १६. पृथ्वी पर, युमता रहा ३. नामों को नामानि २. श्रीकृष्ण के तृष्ट सनाः ५. प्रसन्न मन से अनन्तस्य १०. रहित होकर १. लज्जा से रहित होकर हत त्रपः गत £. इच्छा से ४. जपता हुआ स्पृत्तः, पठन्, कालम् १४. मृत्यु के समय की गुह्यानि ६. रहस्यमय (एवं) प्रतीक्षन् १५. प्रतीक्षा करता हुआ भद्राणि, कतानि ७. मंगलकारी, लीलाओं का ११. निरभिमान विमदः १२. और १३. ईप्या से दूर (मैं) विमत्सरः ॥ च्यान करता हुआ स्मरन्।

श्लोकार्थ—लज्जा से रहित होकर श्रीकृष्ण के नामों को जपता हुआ, प्रसन्न मन से रहस्यमद एवं मंगलकारी लालाओं का ध्यान करता हुआ, इच्छा से रहित होकर निरिभमान और ईर्ष्या से दूर मैं मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर घूमता रहा।

# ऋष्टाविंशः रलोकः

एवं कृष्णमतेन्न हान्नसक्तस्यामनात्मनः । कानः प्रादुरभृत्काने तडित्सीदामनी यथा ॥२८॥

पदच्छेद-

प्यम् कुष्ण मतेः ब्रह्मन्, असक्तस्य अमल बात्मनः। कालः प्रादुरभृत् काले, तडित् सौदामनी यथा॥

शब्दार्थ---७. (मेरे मृत्य का) समय कालः पवम् २. इस प्रकार कृष्ण मतेः ६. श्रीकृष्ण परायण **द.** आगया प्रादुरभूत् १०. वर्षाकाल में १. हे ब्रह्मजानी वेद व्यास जी! काले ब्रह्मन् तडित् १२. बिजली (चमक जाती है) आसक्ति रहित (तथा) ٧. असक्तस्य सौदामनी ११. मुन्दर माला के समान शुद्ध अमल यथा।। ٤. जंसे अन्तःकरण वाले 8. आत्मनः ।

श्लोकार्थं—हे ब्रह्मज्ञानी वेदव्यास जी ! इस प्रकार शुद्ध अन्त:करण वाले, आसक्ति रहित तथा श्रीकृष्ण परा-यण मेरे मृत्यु का समय आ गया । जैसे वर्षाकाल में सुन्दर माला के समान बिजली चमक जाती है ।

# एकोनत्रिंशः श्लोकः

प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् । आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत् पाश्रभौतिकः ॥२६॥

पदच्छेद-

प्रयुज्यमाने मिय ताम् , शुद्धाम् भागवतीम् तनुम् । बारन्ध कर्म निर्वाणः, न्यपतत् पाञ्चभौतिकः॥

शव्दार्थ-

६. प्राप्त हो जाने पर (और) प्रयुज्यमाने आरब्ध प्रारव्ध कर्म कर्मों का मिय १. मुझे निर्वाणः भोग पूरा हो जाने के बाद કુ. ४. वह ताम् 99. छुट गया २. शुद्ध न्यपतत् गुद्धाम् पाञ्चभौतिकः॥ पञ्चभूतों से बना (यह शरीर) भागवतीम् ३. भगवत् पार्षद की 90. देह ሂ. तनुम्।

श्लोकार्थं — मुझे शुद्ध भगवत् पार्षद की वह देह प्राप्त हो जाने पर और प्रारब्ध कर्मों का भोग पूरा हो जाने के बाद पञ्चभूतों से बना यह शरोर छूट गया।

# त्रिंशः श्लोकः

कल्पान्त इदमादाय शयानेऽस्थ्रस्युदन्वतः। शिशयिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः॥३०॥

पदच्छेद-

करप अन्ते इदम् आदाय, शयाने अम्मसि उद्द्वतः। शिशयिषोः अनुप्राणम्, विविशे अन्तः अष्टम् विभोः॥

शब्दार्थ--

कल्प अन्ते ४. कल्प के अन्त में शिशयिषोः ७. शयन करने के इच्छुक ५. इस जगत् को ११. प्राणवायु के साथ इवम अनुप्राण्म् ६. समेट कर १२. प्रवेश कर गया यादाय विविशे ३. शयन करते रहने पर शयाने अन्तःकरण में अन्तः **अ**स्मिसि २. जल में (भगवान् के) अहम् 90. क्षीर सागर के विभोः॥ प. ब्रह्मा जी के उदन्वतः। 9.

श्लोकार्थं—क्षीर सागर के जल में भगवान के शयन करते रहने पर कल्प के अन्त में इस जगत् को समेट कर शयन करने के इच्छुक ब्रह्मा जी के अन्तः करण में मैं प्राणवायु के साथ प्रवेश कर गया।

# एकत्रिंशः श्लोकः

सहस्रयुगपर्यन्ते उत्थायेदं सिस्चतः । मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥३१॥

पदच्छेद--

सहस्र युग पर्यन्ते , उत्थाय इदम् सिस्झातः । मरीचि मिश्राः ऋषयः, प्रायेभ्यः अञ्चम् च जिल्हरे ॥

शब्दार्थ--

मरीचि मरीचि सहस १. एक हजार इत्यादि २. चतुर्युगी के भिशाः युग ज्ञाबयः १०. छ: ऋषियों के साथ पर्यन्ते अन्त में ७. प्राणों से प्राचेश्यः उत्थाय ४. उठकर अहम् ११. में ५. इस जगत् की इद्स् १२. भी मृष्टि करने की इच्छा रखने वाले (ब्रह्मा) जी के च

जिश्रिश १३. उत्पन्न हुआ था

श्लोकार्थ—एक हजार चतुर्युगी के अन्त में उठकर इस जगत् की सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्माजी के प्राणों से मरीचि इत्यादि छ: ऋषियों के साथ मैं भी उत्पन्न हुआ था।

#### द्वात्रिंशः श्लोकः

अन्तर्बहिश्च लोकांस्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः। अनुग्रहान्महाविष्णोरविचातगतिः कचित् ॥३२॥

पदच्छेद--

अन्तर् बहिः च लोकान् त्रीन् , पर्येमि अस्किन्दित व्रतः । अनुत्रहात् महाविष्णोः , अविघात गतिः क्वचित् ॥

शब्दार्थ---

२. व्रतधारी (मैं) अन्तर् वतः। ५. अन्दर बहिः १०. कृपा से अनुप्रहात् ७. बाहर महाविष्णोः **दे. महाविष्णु** की ६. और च लोकान् १३. नहीं रुकती (है) ४. लोकों के अविघात ११. (मेरी) गति ३. तीनों गतिः त्रीन् पर्येभि क्वचित्॥ कहीं भी घूमता रहता हुँ 92. अस्कान्दित अखण्ड 9.

श्लोकार्थ-अखण्ड व्रतधारी मैं तीनों लोकों के अन्दर और बाहर घूमता रहता हूँ। महाविष्णु की कृपा से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती है।

### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषिताम् । सृच्छीयत्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् ॥३३॥

पदच्छेद-

देवदत्ताम् इमाम् वीणास्, स्वर ब्रह्म विभूषिताम्। मुर्व्हायत्वा हरि कथाम्, गायमानः चरामि अहम्॥

शब्दार्थ--

मुच्छीयत्वा ७. आलाप-तान को छेड़कर देवदत्ताम् ५. देवदत्ता नाम की भगवान की लीला हरि कथाम् 5. इमाम ४. इस ६. वीणा पर દ. गाता हुआ वीणाम गायमानः 90. २. नाद-ब्रह्म से चरामि विचरण करता रहता हूँ स्वर ब्रह्म

विमूषिताम्। ३. विभूषित अहम्॥ १. मै

श्लोकार्थ-मैं नाद-ब्रह्म से विभूषित इस देवदत्ता नाम की वीणा पर आलाप-तान को छेड़कर अगवान की लीला गाता हुआ विचरण करता रहता हूँ।

# चतुस्त्रिंशः श्लोकः

प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । आद्वत इव मे शीघं दर्शनं याति चेतसि ॥३४॥

पदच्छेद--

प्रगायतः स्व वीर्याणि, तीर्थ पादः प्रिय श्रवाः। बाहृतः इव मे शीवम् , दर्शनम् याति चेतिसि॥

शब्दार्थ--

४. गाते हुये (जानकर) भांति प्रगायतः द्व ३. अपनी लीलाओं को ५. मेरे स्व बीर्याण में तीर्थ रूप चरण वाले (तथा) तीर्थ पादः शीव्रम **£.** जल्दी १०. दर्शन २. सुन्दर यश वाले (भगवान्) दर्शनम् प्रिय श्रवाः। ११. दे देते हैं बुलाये हुये की याति आहुतः चेतसि॥ ६. हृदय में

श्लोकार्थं—तीर्थं रूप चरण वाले तथा मुन्दर यश वाले भगवान अपनी लीलाओं को गाते हुये जानकर मेरे हृदय में बुलाये हुये की भाँति जल्दी ही दर्शन दे देते हैं।

#### पञ्चित्रिंशः श्लोकः

एतद्धवात्रवित्तानां मात्रास्परींच्छ्या सहः। अवसिन्धुप्लवो इष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् ॥३५॥

सिन्ध्

प्लवः

दृष्ट: हरि

वर्या

पदच्छेद-

पतद् हि आतुर चित्तानाय्, मात्रा स्पर्श इच्छया मुद्धः। भव सिन्ध प्लवः दृष्टः, हरि चर्या अनुवर्णनम् ॥

शब्दार्थ---पतद

आतुर

मात्रा

चित्तानाम्

एलोकार्थ-

६. यह ११. ही हि

५. अशान्त

चित्तवाले (प्राणियों के लिये) 9. पाँचों विषयों के

स्पर्श इच्छया मुद्दः।

२. भोग की ३. इच्छा से

४. निरन्तर

१२. संसार भव

१३. सागर से (तरने की)

१४. नौका के रूप में १५. देखा गया है

श्री कृष्ण 9. लीला का ۵.

90. गान

कप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन पाँचों विषयों के भोग की इच्छा से निरन्तर अशान्त चित्त-वाले प्राणियों के लिये श्रीकृष्ण लीला का यह गान ही संसार सागर से तरने की नौका के रूप में देखा गया है।

अनुवर्णनम् ॥

षट्निंशः श्लोकः

यमादिभियोगपथैः कामलोभहतो सुहुः। मुक्रन्दसेवया यद्वत्तथाऽऽत्माद्धा न शास्यति ॥३६॥

पदच्छेद--

यम आदिभिः योग पथैः, काम लोभ इतः मुद्दः। मुक्तन्द सेवया यद्वत् , तथा आत्मा बद्धा न शाम्यति ॥

शब्दार्थ--

भक्ति से (मिलती है) १०. यम-नियम सेवया यम ६. जितनी (शान्ति) ११. इत्यादि (अष्टांग) आदिभिः यद्वत् द. उतनी (शान्ति) योगमार्ग से योग पथैः 92. तथा ५. मनको २. वासना और लालच से काम लोभ आत्मा हे तात ! हतः घायल अद्धा 8. १३. नहीं ३. निरन्तर न

मुद्दः। मिलती है शाम्यति॥ भगवान श्रीकृष्ण की 98. मुकुन्द

श्लोकार्थ-हे तात ! वासना और लालच से निरन्तर घायल मन को जितनी शान्ति भगवान श्रीकृष्ण का भक्ति से मिलती है, उतनी शान्ति यम-नियम इत्यादि अष्टांग योग मार्ग से नहीं मिलती है।

#### सप्तिशिशः श्लोकः

स ै तदिदमाच्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानच ।

जन्मकर्मरहस्यं मे अवतश्चात्मतोषणम् ॥६७॥

पदच्छेद-

सर्वम् तद् इदम् आख्यातम् , यत् पृष्टः अहम् रवया अनघ। जन्म कर्म रहस्यम् मे, मचतः च आत्म तोषण्यम् ॥

शब्दार्थं-

त्वया

सर्वम ٩٤. सब €. वह तद 98. यह इदम् कह दिया **बाख्यातम्** १६. जो यत् 8. पृष्ट: ५. पूछा था मुझ से अहम् ₹.

आपने

 हे निष्पाप व्यासजी! अन्य। जन्म और कर्म का. जन्म, कर्म **£.** रहस्य रहस्यम् अपने **9**. 99. आपके भवतः 90. तथा आत्मा की 92. आत्म

तोषणभ् ॥ १३. सन्तुष्टि बलोकार्थं — हे निष्पाप व्यासजी ! आपने मुझसे जो पूछा था, वह अपने जन्म और कर्म का रहस्य तथा आपके

आत्मा की सन्तुष्टि, यह सब कह दिया।

# अष्टात्रिंशः श्लोकः

सूत उवाच--

एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीस्नुतस्। आमन्त्र्य वीषां रणयन् ययौ याद्दच्छिको सुनिः ॥३८॥

पदच्छेद-

प्तम् सम्भाष्य भगवान्, नारदः वासवी सुतम्। आमन्त्रय वीखाम् रखयन्, ययौ याहिन्छकः मृनिः॥

शब्दार्थ-

पवम् ३. इस प्रकार आज्ञा लेकर आसन्त्रय ¥. ४. कहकर (और) सम्भाष्य १०. वीणा को वीणाम् भगवान् ७. भगवान् ११. बजाते हुये रणयन् देविष नारद नारदः ययी 92. चल दिये सत्यवती के वासवी याद्यच्छिकः स्वेच्छाचारी ₹. पुत्र व्यासजी से सुतम्। मुनिः ॥ मुनि 5.

क्लोकार्थं --- सत्यवती के पुत्र व्यासजी से इस प्रकार कहकर और आज्ञा लेकर स्वेच्छाचारी भगवान् देवींब-नारद मुनि वीणा बजाते हुये चल दिये।

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्ति शाङ्ग धन्वनः । गायन्याचन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् ॥३६॥

#### पदच्छेद---

अहो देवर्षिः धन्यः अयम् , यत् कीर्तिम् शार्क्षधन्वनः। गायन् माद्यन् इदम् तन्त्रया , रमयति आतुरम् जगत्॥

#### शब्दार्थ--

| अहो            | ٩.         | अहा !                | गायन्          | £.  | गान करते हुये (तथा)    |
|----------------|------------|----------------------|----------------|-----|------------------------|
| देवर्षिः       | ₹.         | देवर्षि नारद जी (आप) | माचन्          | 90. | उससे प्रसन्न होते हुये |
| धन्यः          | ₹.         | धन्य हैं             | इद्स्          | 99. | इस                     |
| अयम्           | <b>ų</b> . | यह (आप)              | तन्त्र्या      | ۶.  | वीणा पर                |
| यत्            | 8.         | जो                   | रमयति          | ૧૪. | आनन्दित करते हैं       |
| कीर्तिम्       | ૭.         | लीलाओं का            | <b>बातुरम्</b> | 92. | अशान्त                 |
| शार्ङ्गधन्वनः। | ξ.         | भगवान् श्री कृष्ण की | जगत्॥          | ٩३. | जगत् को                |

श्लोकार्थ — अहा ! देवर्षि नारदजो आप धन्य हैं; जो यह आप भगवान् श्री कृष्ण की लीलाओं का वीणा पर गान करते हुये तथा उससे प्रसन्न होते हुये इस अशान्त जगत् को आनन्दित करते हैं।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठः अध्यायः ॥६॥



#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

पथमः स्कन्धः

अथ सम्मः अध्यायः

प्रथमः श्लोकः

शौनक उवाच-

निर्गते नारदे सूत भगवान् वादरायणः। श्रुतवांस्तदभिष्ठेतं ततः किमकरोद्विभुः॥१॥

पदच्छेद-

निर्गते नारदे स्त, भगवान् बाद्रायणः। श्रुतवान् तद् अभिष्रेतस्, ततः किस् अकरोत् विशुः॥

शब्दार्थ-

३. चले जाने पर निगंते ६. उनके तद् अभिष्रेतम् ७. प्रिय वचनों को २. नारद जी के नारदे 9. हे सूत जी ! ततः ६. उसके बाद स्त किम ११. क्या ४. भगवान् भगवान् बादरायणः। ५. वेदव्यास जी अकरोत १२. किया विभुः॥ १०. उन्होंने श्रतवान् **५.** सूनकर

श्लोकार्थ—हे सूत जी! नारद जी के चले जाने पर भगवान् वेदव्यास जी उनके प्रिय वचनों को सुनकर उसके बाद उन्होंने क्या किया ?

### द्वितीयः श्लोकः

सूत उवाच-

ब्रह्मनचां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे। शम्यापास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥२॥

पदच्छेद-

ब्रह्म नदाम् सरस्वत्याम् , आश्रमः पश्चिमे तटे । शम्याप्रासः इति प्रोक्तः, ऋषीणाम् सन्न वर्धनः॥

शब्दार्थ-

१. त्रह्म नदी ब्रह्म नद्याम् शम्याप्रासः ६. शम्याप्रास २. सरस्वती के इति ७. नाम से सरस्वत्याम् कहा जाता था **याश्रमः** ५. आश्रम प्रोक्तः ३. पश्चिम पश्चिमे ऋषीं ग्राम् ६. (जहाँ) ऋषियों के ४. तट पर (व्यास जी का) तरे। १०. लम्बे यज्ञ सत्र ११. चलते रहते थे वर्धनः ॥

श्लोकार्थ--- ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिम तट पर व्यास जी का आश्रम शम्याप्रास नाम से कहा जाता था; जहाँ ऋषियों के लम्बे यज्ञ चलते रहते थे।

# तृतीयः श्लोकः

तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासी बदरीखण्डमण्डिते। आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदध्यी मनः स्वयम् ॥३॥

पदच्छेद---

तस्मिन् स्वे आश्रमे व्यासः, बद्रीखण्ड मण्डिते । आसीनः अपः उपस्पृश्य, प्रशिद्ध्यी मनः स्वयम् ॥

शब्दार्थ--

तस्मिन आसीनः ७. आसन पर वैठकर (तथा) ४. उस स्वे ३. अपने जल से ५. आश्रम में अाचमन करके आध्रम उपस्पृश्य ६. वेदव्यास जी ने प्रखिद्ध्यौ १५. समाधि लगाई व्यासः बद्रीखण्ड 9. बदरी वन से ११. मन को सनः मण्डिते। २. स्शोभित अपने स्वयम् ॥ 90.

श्लोकार्थ —-वदरीवन से मुशोभित अपने उस आश्रम में वेद व्यास जी ने आसन पर बैठ कर तथा जल से आचमन करके अपने मन की समाधि लगाई।

# चतुर्थः श्लोकः

अक्तियोगेन अनसि सम्यक् प्रणिहितेऽमले । अपरयत्पुद्धषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयाम् ॥४॥

पदच्छेद---

भक्ति योगेन मनसि, सम्यक् प्रिहिते समले । अपश्यत् पुरुषम् पूर्वम् , मायाम् च तद् अपाश्रयाम् ॥

शब्दार्थ--

भक्ति योगेन . १. भक्तिमार्ग से ७. पुरुष को पुरुषम् अनसि ३. मन में ६. आदि पूर्वम् ४. भली भाँति ११. माया को सम्यक मायाम् प्रशिहित ५. समाधि लगा लेने पर (उन्होंने) **द.** और च अमले। £. उनके शुद्ध तद १२. देखा अपश्यत् अपाश्रयाम् ॥ १०. अधीन

श्लोकार्थ-भक्ति मार्ग से शुद्ध मन में भली भाँति समाधि लगा लेने पर उन्होंने आदि पुरुष को और उनके अधीन माया को देखा।

अ० ७

#### पञ्चमः श्लोकः

यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् । परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपचते ॥५॥

पदच्छेद--

यया सम्मोहितः जीवः, आत्मानम् त्रिगुणात्मकम्।
परः अपि मनुते अनर्थम्, तत् कृतम् च अभिपद्यते॥

शब्दार्थ---

५. भी १. जिस (माया) से अपि यया मोहित सनुते मानता है सम्मोहितः ₹. ११. अनर्थ को ३. प्राणी अनर्घम जीव: ६. अपने को १०. उसके, कारण तत्, कृतम् आत्मानम् ७. सत्त्व, रज और तम गुण वाला च ६. और त्रिगुणात्मकम्। तोनों गूणों से भिन्न होने पर अभिपद्यते ॥ १२. भोगता है परः

श्लोकार्थ—जिस माया से मोहित प्राणी तीनों गुणों से भिन्न होने पर भी अपने को सत्त्व, रज और तम गुणों वाला मानता है और उसके कारण अनर्थ को भोगता है।

### पष्टः श्लोकः

अनर्थोपशमं साचाद् भक्तियोगमधोच्चले । कोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहिताम् ॥६॥

पदच्छेद-

अनर्थ उपशमम् साक्षात् । भक्ति योगम् अधोक्षजे । लोकस्य अजानतः विद्वान् , चके सात्वत संहिताम् ॥

शब्दार्थ--

अनर्थ १. अनर्थों की अजानतः ६. मन्द बुद्धि उपशमम् २. शान्ति का साधन विद्वान् ८. महर्षि वेद व्यासजी ने

साक्षात् २. केवल चक्रे ११. रचना को भक्ति योगम् ५. भिक्तियोग (ही है अतः) सास्वत् ६. पारमहंसी

अघोष्ठजे। ४. भगवान् में संहिताम्॥ १०. श्रीमद्भागवत संहिता की

लोकस्य ७. लोगों के लिये

श्लोकार्थ-अनयों की शान्ति का साधन केवल भगवान् में भक्ति योग ही है; अतः मंद बुद्धि लोगों के लिये महर्षि वेद व्यास जी ने पारमहंसी श्रीमद्भागवत संहिता की रचना की।

#### सप्तमः श्लोकः

यस्यां वै अयमाणायां कृष्णे परमप्रवे । अक्तिवत्पचते पुंसः शोकमोहभयापहा ॥७॥

पदच्छेद--

यस्याम् वै श्रूयमाणायाम् , कृष्णे परम पूर्वे । मक्तिः उत्पद्यते पुँसः, शोक मोह भय अपहा॥

शब्दार्थं---

१२. उत्पन्न हो जाती है जिस भागवत के उत्पद्यते यस्याम ਰੈ ६. मनुप्यों की र्पं सः ही ₹. चिन्ता सुनते श्र्यमाणायाम् ₹. कुच्छी मोह अज्ञान (तथा) प्र. श्री कृष्ण में डर को परात्पर पुरुष भगवान् 2. परम पृरुषे। 8. भक्तिः दूर करने वाली भक्ति अपहा ॥ 90. 99.

श्लोकार्थ—जिस भागवत के सुनते ही परात्पर पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण में मनुष्यों की चिंता, अज्ञान तथा डर को दूर करने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाती है।

### ग्रष्टमः श्लोकः

स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्। शुक्रमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं सुनिः॥८॥

पदच्छेद-

सः संहिताम् भागवतीम्, कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मजम्। शुक्रम् अध्यापयामास, निवृत्ति निरतम् मुनिः॥

शब्दार्थ—

१०. अपने पुत्र सः 9. आत्मजम् । उन संहिताम् ११. शुकदेव जी को 8. पुराण को शुकम् भागवतीम् अध्यापयामास ₹. १२. पढ़ाया भागवत निवृत्ति रचना करके X. संन्यास **क**त्वा पुनः आवृत्ति करके (उसे) निरतम् **६.** परायण अनुक्रम्य 9. मुनिः ॥ वेद व्यास जी ने च और ₹.

श्लोकार्थ—उन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना करके और पुनः आवृत्ति करके उसे संस्थास-परायण अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया।

फा॰--४5

### नवमः श्लोकः

शीनक उवाच-

स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेत्तको मुनिः। कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्॥६॥

पदच्छेद-

सः वै निवृत्ति निरतः, सर्वत्र उपेक्षकः मुनिः। कस्य वा वृहतीम् पताम्, आत्मारामः समभ्यसत्॥

शब्दार्थ-

सः ७. उन कस्य ६. किस वै ५. तथा वा १०. कारण से निवृत्ति १. संन्यास बृहतीस् ११. विशाल

निरतः २. परायण ध्रताम् १२. इस (श्रीमद्भागवत पुराण) का सर्वत्र ३. सभी पदार्थों के प्रति आत्मारामः ६. आत्मा में आनन्द लेने वाले

उपेक्षकः ४. उदासीन समन्यसत्॥ १३. अभ्यास किया था

मुनिः। ५. शुकदेव मुनि ने

श्लोकार्थ — संन्यास-परायण, सभी पदार्थों के प्रति उदासीन तथा आत्मा में आनन्द लेने वाले उन शुकदेव मुनि ने किस कारण से विशाल इस श्रीमद्भागवत पुराण का अभ्यास किया था।

# दशमः श्लोकः

सूत उवाच--

आत्मारामाश्च मुनयो निर्यन्था अप्युरुक्तमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं अक्तिमित्थम्भृतगुणो हरिः ॥१०॥

पदच्छेद--

भात्मारामाः च मुनयः, निग्रंन्थाः अपि उदक्रसे। कुर्वन्ति अहेतुकीम् भक्तिम्, इत्यंमृत गुणः हरिः॥

शब्दार्थ-

कुर्वन्ति आत्मारामाः ३. आत्मा में विहार करने वाले इ. करते हैं अहैतुकीम् ६. ही ७. निष्काम च ४. मुनिजन भक्तिम पत्ति योग **मुनयः** निग्र न्थाः माया के बन्धन से रहित होने पर इत्थंमूत १०. इस प्रकार के अपि भी ११. मनोहर गुणों वाले गुणः उरुकमे। ५. भगवान् श्री कृष्ण में हरिः॥ १२. श्री हरि हैं

श्लोकार्थं—माया के बन्धन से रहित होने पर भी आत्मा 'में विहार करने वाले मुनिजन भगवान् श्रीकृष्ण में ही निष्काम भक्तियोग करते हैं, इस प्रकार के मनोहर गुणों वाले श्री हिर हैं।

# एकादशः श्लोकः

हरेर्गुणाचित्रमतिर्भगवान् वादरायणिः। अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनिषयः॥११॥

पदच्छेद--

हरे: गुण आश्विप्त मतिः, भगवान् वाद्रायणिः। अध्यगात् महद् आख्यानम्, नित्यम् विष्णु जन प्रियः॥

शब्दार्थ--

हरे: ६. भगवान् श्रीकृष्ण के १२. अध्ययन किया अध्यगात गुणों में १०. (इस) विशाल गुगु सहब आश्विप्त खिच जाने के कारण आख्यानम् ११. श्रीमद्भागवत पूराण का ક્. मतिः वृद्धि के नित्यम् १. सदा २. वैष्णव भक्तों को विष्णु जन सगवान् 8. भगवान शुकदेव जी ने ३. प्रिय लगने वाले बादरायणिः। ५. प्रियः ॥

श्लोकार्थ — सदा वैष्णव भक्तों को प्रिय लगने वाले भगवान् शुकदेवजी ने भगवान् श्रीकृष्ण के गुणों में बुद्धि के खिच जाने के कारण इस विशाल श्रीमद्भागवत पुराण का अध्ययन किया।

#### द्वादशः श्लोकः

परीचितोऽथ राजवेंर्जन्मकर्मविलापनम् । संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वच्ये कृष्णकथोदयम् ॥१२॥

पदच्छेद--

परीक्षितः अथ राजर्षेः, जन्म कर्म विलापनम्। संस्थाम् च पाण्ड पुत्राणाम्, वक्ये कृष्ण कथा उदयम्॥

शब्दार्थ-

परीक्षितः ३. परीक्षित् के द. स्वर्गारोहण को संस्थाम अध १. अब 19. तथा राजर्षेः पाण्डवों के २. राजिंष पाण्डु पुत्राखाम् ५. १०. कहुँगा (जिससे) जन्म वच्ये ४. जन्म कृष्ण कथा कर्म ५. कर्म और 99. भगवान् श्रीकृष्ण की कथायें चिलापनम्। ६. मोक्ष को १२. उत्पन्न होती हैं उद्यम् ॥

श्लोकार्थ—अब रार्जीष परीक्षित् के जन्म, कर्म और मोक्ष को तथा पाण्डवों के स्वर्गारोहण को कहूँगा; जिससे भगवान् श्रीकृष्ण की कथायें उत्पन्न होती हैं।

### त्रयोदशः श्लोकः

यदा मधे कौरवस्टञ्जयानां, वीरेप्वथो वीरगतिं गतेषु । वकोदराविद्धगदाभिमर्श, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रं ॥१३॥

पदच्छेद--

यदा मुधे कौरव खुअयानाम् , वीरेषु अथो वीर गतिम् गतेषु । वृकोदर आविद्ध गदा अभिमर्श, भग्न उरुद्वे धृतराष्ट्र पुत्रे ॥

शब्दार्थ-इ. भीमसेन की वृकोद्र जब यदा 5. आविद सृधे महाभारत युद्ध में १२. घायल कौरव २. कीरव और १०. गदा के गदा पाण्डवों के ११. प्रहार से अभिमर्श, स्अयानाम्, ३. १५. टूट गई थी वोरों के वीरेषु भग्न उरुदण्डे 98. जंघा अथो ७. अनन्तर वीरगतिम् ५. वीरगति दूर्योधन की धृतराष्ट्र पुत्रे॥ १३. ६. प्राप्त हो जाने के गतेषु ।

श्लोकार्थ -- महाभारत युद्ध में कौरव और पाण्डवों के वीरों के वीरगति प्राप्त हो जाने के अनन्तर जब भीम-सेन की गदा के प्रहार से घायल दुर्योधन की जंघा टूट गई थी।

# चतुर्दशः श्लोकः

अर्तः प्रियं द्रौषिरिति स्म पश्यन् , कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि । उपाहरद्विप्रियमेव तस्य, जुणुष्सितं कर्म विगईयन्ति ॥१४॥

पदच्छेद-

मर्तः प्रियम् द्रौणिः इति सम पश्यन् , कृष्णा सुतानाम् स्वपताम् शिरांसि । उपाहरत् विप्रियम् एव तस्य, जुगुप्सितम् कर्म विगईयन्ति॥

शब्दार्थ-

भर्तः २. स्वामी दुर्योधन का भेंट किये (किन्तु) उपाहरत् १८. (उसे भी यह कार्य) अप्रिय प्रियम ३. प्रिय (कार्य है) विप्रियम द्रीणिः १. (तबं) अश्वत्थामा ने **99.** ही (लगा) पव दुर्योधन को इति, सम पश्यन्, ४. ऐसा, समझकर तस्य, १२. (क्योंकि) नीच

जुगुप्सितम् कृष्णा, सुतानाम् ६. द्रौपदी के, पुत्रों के १३. कर्म की ५. सोते हुये चवपताम्

विगईयन्ति ॥ १४. (सभी) निन्दा करते हैं ७. मस्तक (काटकर) शिरांसि।

क्लोकार्थं — तब अश्वत्थामा ने "स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य है" ऐसा समझकर, सोते हुये द्रौपदी के पुत्रों के मस्तक काटकर दुर्योधन को भेंट किये। किन्तु उसे भी यह कार्य अप्रिय ही लगा; क्योंकि नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं।

#### पञ्चदशः श्लोकः

याता शिशूनां निधनं सुनानां, निशम्य घोरं परिनप्यमाना । नदाददद्वाप्पकलाकुलाची, तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥१५॥

पदच्छेद---

माता शिश्रनाम् निधनम् सुतानाम्, निशम्य घोरम् परितप्यमाना। तदा अरुदत् वाष्प कला आकुल अक्षी, ताम् सान्त्वयन् आह किरीट माली॥

शब्दार्थ—

माता इ. माता (द्रीपदी) तदा अरुद्त् दे. उम समय विलाप करने लगी शिश्रानाम् ७. वच्चों की बाष्प कला ५. आँमुओं के समूह से निधनम् २. मृत्यु को आकुल अक्षी ६. कातर नेत्रों वाली सुतानाम्, १. पुत्रों को ताम्, सान्त्वयम् १०. उसे, सान्त्वना देते हुये

निशम्य, घोरम् ३. सुनकर, अत्यन्त आह् १२. कहा था परितप्यमाना । ४. सन्ताप करती हुई (और) किरीटमाली ॥ ११. अर्जुन ने

श्लोकार्थ — पुत्रों की मृत्यु को मुनकर अत्यन्त सन्ताप करती हुई और आँमुओं के समूह से कातर नेत्रों वाली वच्चों की माता द्रौपदी उस समय विलाप करने लगी। उसे सान्त्वना देते हुये अर्जुन ने कहा था।

षोडशः श्लोकः

तदा शुचरते प्रसृजामि भद्रे, यद् ब्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः। गाग्डीवसुक्तैर्विशिखैदपाहरे, त्वाऽऽऋम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा ॥१६॥

पदच्छेद— तदा श्रचः ते प्रमृजामि भद्रे, यद् ब्रह्मबन्धोः शिरः आततायिनः। गाण्डीव मुक्तैः विशिखैः उपाहरे, त्वा आक्रम्य यत् स्नास्यसि दग्ध पुत्रा॥

शब्दार्थ— तदा ४. तव गाण्डीव १०. गाण्डीव धनुष से शुचः ३. शोक के (आँसुओं को मैं) सुक्तैः ११. निकले हुये

ते २. तुम्हारे विशिखैः १२. बाणों के द्वारा (काटकर)

प्रमृजामि ५. पोछूँगा उपाहरे, १४. भेंट करूँगा भद्रे, १. हे कल्याणि ! स्वा १३. तुम्हें

यद् ६. जब (उस) आक्रम्य १६. चढ़कर ब्रह्मबन्धोः ८. ब्रह्मणाधम अश्वत्थामा के यत् १४. (तुम) जिस पर

शिरः ६ सिर को स्नास्यसि १८ स्नान करोगी आतताचिनः। ७. आततायी दग्ध पुत्रा॥ १७. पुत्रों के दाह संस्कार के अनन्तर

श्लोकार्थ—हे कल्याणि ! तुम्हारे शोक के आँसुओं को मैं तब पोछूँगा, जब उस आततायी ब्रह्मणाधम अश्वत्थामा के सिर को गाण्डीव धनुष से निकले हुये बागों के द्वारा काट कर तुम्हें भेंट करूँगा; तुम जिस पर चढ़कर पुत्रों के दाह संस्कार के अनन्तर स्नान करोगी।

#### सप्तदशः श्लोकः

इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः, स सान्त्वियत्वाच्युतमित्रसूतः। अन्वाद्रवद् दंशित उग्रधन्वा, कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन॥१७॥

पदच्छेद-

इति प्रियाम् वरगु विचित्र जरपैः , सः सान्त्वियत्वा अच्युत मित्र स्तः । अन्वाद्रवत् दंशितः उग्रधन्वा, कपि व्वजः गुरु पुत्रम् रथेन ॥

शब्दार्थ-

११. मित्र एवं सारथी (बनाकर) इति मित्र स्तः। इस प्रकार ४. प्रिया (द्रौपदी) को १४. पीछे दौड़े अन्वाद्रवत् प्रियास् २. मनोहर और दंशितः ६. क्रुड हुए वल्गु विचित्र, जल्पैः, ३. अद्भुत, वचनों से ७. महाधनुर्धर उत्र धन्वा, कपि ध्वजः ६. अर्जुन सः सान्त्वयित्वा १३. अश्वत्थामा के गुरु पुत्रम् समझाकर १२. रथ से श्री कृष्ण को रथेन॥ 90. अच्युत

श्लोकार्थ—इस प्रकार मनोहर और अद्भुत वचनों से प्रिया द्रीपदी को समझाकर क्रुद्ध हुए महाधनुर्धर वे अर्जुन श्रीकृष्ण को मित्र एवं सारथी बनाकर रथ से अश्वत्थामा के पीछे दौड़े।

# ऋष्टादशः श्लोकः

तमापतन्तं स विलच्य दूरात्, कुमारहोद्विग्नमना रथेन । पराद्रवत्प्राणपरीष्सुरुव्यों, यावद्गमं रुद्रभयाचथार्कः ॥१८॥

पदच्छेदं--

तम् आपतन्तम् सः विलच्य दूरात्, कुमारहा उद्विग्नमनाः रथेन। पराद्रवत् प्राणु परीष्सुः उर्व्याम्, यावद् गमम् ठद्र भयात् अथा अर्कः॥

शब्दार्थ--

६. उन (अर्जुन) को १३. भागा तम् पराद्रवत् ५. पीछा करते हुये **आपतन्तम्** इ. प्राण प्राण वह (अश्वत्थामा) परीव्सः १०. बचाने की इच्छा से सः देखकर उद्याम, १२. पृथ्वी पर विलक्य ११. पूरी शक्ति से ७. दूर से ही यावद् गमम् द्रात्, १५. शंकर जी के कोप से १. कुमारों का हत्यारा (तथा) रुद्र भयात् कुमारहा जैसे 98. यथा

उद्विग्न मनाः २. व्याकुल चित्त वाला यथा १४. जैसे रथेन। ४. रथ से अर्कः॥ १६. सूर्य (भागें थे)

श्लोकार्थं — कुमारों का हत्यारा तथा व्याकुलं चित्त वाला वह अश्वत्यामा रथ से पीछा करते हुये उन अर्जुन को दूर से ही देखकर प्राण बचाने की इच्छा से पूरी शक्ति से पृथ्वी पर भागा। जैसे शंकर जी के कोप से सूर्य भागे थे।

# एकोनविंशः रलोकः

यदाशरणमात्मानमैत्तत आन्तवाजिनम् । अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥१६॥

पदच्छद--

यदा अशरणम् आत्मानम्, पेक्षत श्रान्त वाजिनम्। अस्त्रम् ब्रह्मशिरः मेने, आत्म त्राणम् द्विज आत्मजः॥

शब्दार्थ--

अख्यम् ब्रह्मशिदः दे. त्रह्मास्त्र को ही यदा 9. जव अशरसम् ७. अरक्षित योने १२. समझा ६. अपने को १०. अपना आत्मानम् आहम पेक्षत देखा (तव) 99. त्राणम रक्षक थान्त ५. थक जाने से विप्र द्धिज वाजिनम्। ४. घोडों के ३. पुत्र (अज्वत्यामा) ने आत्मजः ॥

म्लोकार्थं — जब वित्र-पुत्र अश्वत्थामा ने घोड़ों के थक जाने से अपने को अरक्षित देखा, तब ब्रह्मास्त्र को हो अपना रक्षक समझा ।

### विंशः श्लोकः

अथोपस्पृश्य सिललं संदधे तत्समाहितः । अजानन्तुपसंहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ॥२०॥

पदच्छेद--

अथ उपस्पृश्य सिललम्, संद्धे तत् समाहितः। अजानन् उपसंहारम्, प्राण्कुच्छ्वे उपस्थिते॥

शब्दार्थ-

समाहितः। च्यान लगाकर १. तदनन्तर अध ५. नहीं जानता हआ भ आचमन करके (और) उपस्पृश्य अजानन **9**. ४. लौटाने की विधि जल से उपसंहारम् सलिलम् ₹. १०. चला दिया ₹. प्राण संकट में संदधे प्राण् कुच्छे उपस्थिते ॥ ३. आजाने पर (अश्वत्थामा ने) કુ. उस ब्रह्मास्त्र को तत्

श्लोकार्थं—तदनन्तर प्राण संकट में आ जाने पर अश्वत्थामा ने लौटाने की विधि नहीं जानता हुआ भे जल से आचमन करके और ध्यान लगा कर उस ब्रह्मास्त्र को चला दिया।

### एकविंशः रलोकः

ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतोदिशम्। प्राणापदमभिष्रेदय विष्णुं जिष्णुकवाच ह ॥२१॥

पदच्छेद-

ततः प्रादुःकृतम् तेजः, प्रचण्डम् सर्वतो दिशम्। प्राण् आपदम् अभिषेच्य, विष्णुम् जिष्णुः उवाच ह ॥

शब्दार्थ-

७. संकट में ततः १. तदनन्तर आपद्भ **प्रादुष्कृतम्** ३. प्रकट हुये अभिप्रेच्य ८. देखकर १०. श्रीकृष्ण से ५. तेज से विष्णुम तेजः इ. अर्जुन ने प्रचण्डम् ४. प्रचण्ड जिष्णुः सर्वतोदिशम् २. सभी दिशाओं में ११. कहा उवाच यह इतिहास प्रसिद्ध है ६. प्राण को 92. ह ॥ प्राण।

श्लोकार्थं—तदनन्तर सभी दिशाओं में प्रकट हुये प्रचण्ड तेज से प्राण को संकट में देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, यह इतिहास प्रसिद्ध है।

#### द्वाविंशः श्लोकः

अर्जुन उवाच--

कृष्ण कृष्ण महाबाहो अक्तानामभर्यंकर । त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रतेः ॥२२॥

पदच्छेद—

कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम् अभयंकर। त्वम् एकः दद्यमानानाम्, अपवर्गः असि संस्तेः॥

शब्दार्थ-

क्रम्ण कृष्ण ४. हे श्रीकृष्ण ! ७. एकमात्र १. अनन्त शक्ति वाले (और) दह्यमानानाम् ६. जलते हुये प्राणियों के लिये महाबाहो २. भक्तों को अपवर्गः इ. मुक्ति के साधन भक्तानाम् असि अभयंकर। ३. अभय प्रदान करने वाले 90. हो प्त्रम (ही) संस्तेः॥ ४. संसार के त्वम्

इलोकार्थं — अनन्त शक्ति वाले और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हे श्रीकृष्ण ! संसार के जलते हुये प्राणियों के लिये एकमात्र तुम्हीं मुक्ति के साधन हो ।

#### त्रयोविंशः श्लोकः

त्वमाचः पुरुषः साचादीरवरः प्रकृतेः परः । मार्या व्युदस्य चिच्छकत्या कैवस्ये स्थित आत्मनि ॥२३॥

पदच्छेद--

त्वम् आद्यः पुरुषः सामात् , ईएवरः प्रकृतेः परः । मायाम् व्युदस्य चित् शक्त्या, कैवल्ये स्थितः आत्मनि ॥

शब्दार्थ-

१०. माया को मायाम ₹. तुम्हीं त्वस् ११. दूर करके आदि च्युड्स्य भाद्यः चित ্নান पुरुष पुरुषः इ. शक्ति के द्वारा १. एक मात्र शक्त्या साक्षात् केवल्ये १२. आनन्द स्वरूप प्र. परमेश्वर ईश्वरः १४. विद्यमान हो प्रकृतेः प्रकृति से **स्थितः** १३. आत्मा में आत्मनि ॥ परे (तथा) परः! 9.

श्लोकार्थ-एक मात्र तुम्हीं आदि पुरुष, परमेश्वर, प्रकृति क्षे परे तथा ज्ञान शक्ति के द्वारा माया को दूर करके आनन्द स्वरूप आत्मा में विद्यमान हो।

# चतुर्विंशः श्लोकः

स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः। विघत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलच्चम्॥२४॥

पदच्छेद--

सः एव जीव लोकस्य, माया मोहित बिरासः। विधत्से स्वेन वीर्येण, श्रेयः धर्म आदि लक्षणम्॥

धान्दार्थं--

१२. विधान करते हो विधत्से १. वही सः स्वेन ₹. अपने २. तुम प्व वीर्येख जीव लोकस्य प्र. प्राणी मात्र के ४. प्रभाव से अज्ञान के कारण श्रेयः 99. कल्याण का ¥. भाया घर्म आदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ક. मोहित ξ. भ्रान्त

धेतसः। ७. चित्तं सम्बद्धाः १०. स्वरूप

एलोकार्थ वही तुम अपने प्रभाव से अज्ञान के कारण आन्त-चित्त प्राणी-मात्र के घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वरूप कल्याण का विघान करते हो ।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया । स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत् ॥२५॥

पदच्छेद---

तथा अयम् च अवतारः ते, भुवः भार जिहीर्पया। स्वानाम् च अनन्य भावानाम्, अनुध्यानाय च असकृत्॥

शब्दार्थं-अपने 90. १. एवम् स्वानाम तथा और ٤. ३. यह अयम् ११. अनन्य ४. प्रसिद्ध अन्तर्य च १२. भक्तों के भावानाम् ५. अवतार **अवतारः** अनुध्यानाय १४. स्मरण के लिये ते २. तुम्हारा १५. ही (हुआ है) ६. पृथ्वी के भुवः च १३. निरन्तर ७. बोझ को भार असकृत् ॥

जिद्वीर्षया। ५. उतारने की इच्छा से

श्लोकार्थं—एवम् तुम्हारा यह प्रसिद्ध अवतार पृथ्वी के बोझ को उतारने की इच्छा से और अपने अनन्य भक्तों के निरन्तर स्मरण के लिये ही हुआ है।

# षड्विंशः श्लोकः

किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदंव न वेद्य्यहम् । सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदादणम् ॥२६॥

पदच्छेद---

किम् इदम् स्वित् कुतः वा इति, देव देव न वेद्मि अहम्। सर्वतो मुखम् आयाति, तेजः परम दावणम् ॥

शब्दार्थं- १. हे देवाधिदेव! देव देव किम् ३. क्या न वेद्मि नहीं जानता हूँ (किन्तु) यह इदम् ४. वस्तु है अहम् । 5. स्वित् 9o. सभी ओर से ६. कहाँ से (आ रही है) सर्वतो मुखम् कुतः १३. आ रहा है और आयाति षा . X. 92. तेखः तेज इति यह परम दाक्णम् ॥ ११. अत्यन्त प्रचण्ड

श्लोकार्थ—हे देवाधिदेव ! यह क्या वस्तु है और कहाँ से आ रही है ? यह मैं नहीं जानता हूँ; किन्तु सभी ओर से अंत्यन्त प्रचण्ड तेज आ रहा है ।

# सप्तविंशः श्लोकः

श्रीभगवानुवाच—

वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मसस्त्रं प्रदर्शितस्। नैवासी वेद संहारं प्राण्याघ उपस्थिते॥२७॥

पदच्छेद-

चेत्थ इदम् द्रोण पुत्रस्य, ब्राह्मम् अस्त्रम् प्रदर्शितम्। न एव असी वेद संहारम्, प्राण वाधे उपस्थिते॥

शब्दार्थ-

वेत्थ समझो ११. नहीं न प्व असौ ६. वह (इसके) **9.** इसे इद्य द्रोणपुत्रस्य १२. जानता है वेद प्र. अश्वत्थामा का १०. लौटाने की विधि को जाह्मस् ६. ब्रह्म संहारम् असम् प्राण बाधे २. प्राण संकट में अस्त्र प्रदर्शितस् । . ३, आ जाने पर उपस्थिते॥ चलाया गया

श्लोकार्थ—इसे प्राण संकट में आ जाने पर चलाया गया अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र समझो। वह इसके लौटाने की विधि को नहीं जानता है।

# ऋष्टाविंशः रलोकः

न ह्यस्यान्यतमं किश्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्शनम् । जह्यस्त्रतेज उन्नद्धमञ्जज्ञो ह्यस्त्रतेजसा ॥२८॥

पदच्छेद---

न हि अस्य अन्यतमम् किंचित्, अस्तम् प्रत्यवकर्शनम्। जहि अस्त्र तेजः उजदम्, अस्त्रष्टः हि अस्त्र तेजसा॥

शब्दार्थ---

न हि ६. नहीं (है अतः) जहि १२. लौटाओ थस्य ४. इसको अस्र तेजः ११. ब्रह्मास्त्र के तेज को थन्यतमम् २. दूसरा उन्नद्धम् १०. (इस) प्रचण्ड र्किचित् १. कोई अस्त्रदः ७. ब्रह्मास्त्र को जानने वाले (तम)

किचित् १. कोई अस्त्र ७. ब्रह्मास्त्र अस्त्रम् ३. अस्त्र हि ६. ही

प्रत्यवकर्शनम्। ५. लौटाने वाला अस्त्र तेजसा॥ ५. (अपने) ब्रह्मास्त्र के तेज से

श्लोकार्थ-कोई दूसरा अस्त्र इसको लौटाने वाला नहीं है, अतः ब्रह्मास्त्र को जानने वाले तुम अपने ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस प्रचण्ड ब्रह्मास्त्र के तेज को लौटाओ।

# एकोनत्रिंशः श्लोकः

सूत उवाच--

श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा। स्पृष्ट्वापस्तं परिकम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदर्धे ॥२६॥

पदच्छेद-

श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम्, फाल्गुनः पर वीरहाः। स्पृष्टा अपः तम् परिकस्य, ब्राह्मम् ब्राह्माय खंद्धे॥

शब्दार्थ---

६. जल से ५. सूनने के पश्चात् श्रुत्वा अप: भगवता डन (भगवान् की) ३. भगवान् के तम परिक्रमा करके ४. वचन को परिकस्य प्रोक्तम् वाह्यस् ११. (अपने) ब्रह्मास्त्र को २. अर्जुन ने फाल्गुनः

पर चीरहाः। १. शत्रु-वीरों का नाश करने वाले ब्राह्माय १०. ब्रह्मास्त्र की शान्ति के लिये

स्पृष्टा ७. आचमन करके (और) संदर्धे ॥ १२. चलाया

श्लोकार्थ-शत्रु-वीरों का नाश करने वाले अर्जुन ने भगवान् के वचन को मुनने के पश्चात् जल से आचमन करके और उन भगवान् की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र की शान्ति के लिये अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया।

# त्रिंशः श्लोकः

संहत्यान्योन्यमुश्रयोस्तेजसी शरसंवृते। आवृत्य रोदसी खंच वबृधातेऽर्कवह्वितत्॥३०॥

पदच्छेद—

संहत्य अन्योन्यम् उभयोः, तेजसी श्रर संवृते। आवृत्य रोदसी खम् च, ववृद्धाते अर्क विह्नित्॥

शब्दार्थ-

संहत्य ५. टकराकर (तथा) रोदसी ६. दिशाओं अन्योन्यम् ४. आपस में प्रकाश को खस् उभयोः २. दोनों ब्रह्मास्त्रों के ७. और च तेजसी ३. दोनों तेज १२. बढ़ने लगे ववृधाते ं शर संवृते। १. बाण से लिपटे हुये अर्क १०. (प्रलय काल के) सूर्य एवं

बाबृत्य ६. ढककर चहिनद्॥ ११. अग्नि की भाँति

श्लोकार्थं—बाण से लिपटे हुये दोनों ब्रह्मास्त्रों के दोनों तेज आपस में टकराकर तथा दिशाओं और आकाश को ढककर प्रलयकाल के सूर्य एवं अग्नि की ऑति बढ़ने लगे।

# एकत्रिंशः ख्लोकः

दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयोस्त्रीं खोकान् प्रदहन्प्रहत्। दृष्ट्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकमसंसत्।।३१॥

पदच्छेद-

ह्या अस्य तेज: तु तयोः, त्रीन् लोकान् प्रदहत् महत्। दश्यमानाः प्रजाः सर्वाः, सांवर्तकम् अमंसत्॥

शब्दार्थ--

७. देखकर ३. भयंकर रूप से महत्। ह्या दे. जलती हुई ६. ब्रह्मास्त्रों के तेज को अस्त्र तेजः दह्यमानाः ११. प्रजा ने (उसे) तदनन्तर प्रजा: ব্র तयोः ५. उन दोनों के सर्वा: १०. सारी १२. सांवर्तक नाम की अग्नि त्रीन १. तीनों सांवर्तकम् 💮

लोकान् २. लोकों को अमैसत ॥ १३. समझा था

प्रदह्त् ४. जलाने वाले

श्लोकार्थ—तीनों लोकों को भयंकर रूप से जलाने वाले उन दोनों (अर्जुन तथा अव्वत्थामा) के ब्रह्मास्त्रों के तेज को देखकर तदनन्तर जलती हुई सारी प्रजा ने उसे सांवर्तक नाम की अग्नि समझा था।

# द्वात्रिंशः श्लोकः

प्रजोपप्लवमासद्य लोकव्यतिकरं च तम्। मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम् ॥३२॥

पदच्छेद—

प्रजा उपप्लवम् आलस्य, लोक व्यतिफरम् च तम्। सतम् च वासुदेवस्य, संजहार अर्जुःनः द्वयम्॥

शब्दार्थ--

११. सम्मति को जानकर २. प्रजा के प्रजा मतम् ३. संकट इ. तथा उपप्लवम् देखकर वासुदेवस्य १०. भगवान श्रीकृष्ण की आलच्य प्र. लोकों की १३. लौटा लिया लोक संजहार अजु<sup>°</sup>नः 9. अर्जुन ने व्यतिकरम् ७. परस्पर टकराहट को ४. और दोनों (ब्रह्मास्त्रों) को इयम् ॥ 92. च तम्। ६. उस

श्लोकार्थ—अर्जुन ने प्रजा के संकट और लोकों की उस परस्पर टकराहट को देखकर तथा भगवान् श्रीकृष्ण की सम्मति को जानकर दोनों ब्रह्मास्त्रों को लीटा लिया।

### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

तत आसाच तरसा दारुणं गौतमीसुतम्। बबन्धामपतात्राचः पशुं रशन्या यथा ॥३३॥

पदच्छेद-

ततः आसाच तरसा, दारुणम् गौतमी सुतम्। बबन्ध अमर्प ताम्र अक्षः, पशुम् रशनया यथा॥

शब्दार्थ--

२. क्रोध से असर्च 9. तदनन्तर ततः ३. लाल **£.** पकड़कर ताम्र **आसाद्य**  नेत्रों वाले (अर्जुन ने) वेग से अक्षः तरसा १०. पशु के क्रूर पशुस् दारुणम् गौतमी के १२. रस्सी से €. गीतमी रशनया पुत्र अश्वत्थामा को यथा॥ ११. समान सुतम्। बाँघ लिया 93. वबन्ध

श्लोकार्थ—तदनन्तर क्रोध से लाल नेत्रों वाले अर्जुन ने क्रूर गौतमी के पुत्र अश्वत्थामा को वेग से पकड़कर पशु के समान रस्सी से बाँध लिया।

# चतुस्त्रिंशः श्लोकः

शिविराय निनीषन्तं दास्ना वद्ध्वा रिपुं बलात्। प्राहार्जुनं प्रकृपितो अगवानस्वुजेच्लाः ॥३४॥

पदच्छेद-

शिविराय निनीषन्तम्, दाम्ना बद्ध्वा रिपुम् बलात्। प्राह अर्जुनम् प्रकुपितः, भगवान् अम्बुज ईक्षणः॥

शब्दार्थ-

७. शिविर की ओर १२. बोले शिविराय प्राष्ट £. ले जाने की इच्छा वाले अर्जु नम् १०. अर्जुन से निनीयन्तम् प्रकुपितः ५. रस्सी से ११. क्रुद्ध होकर दाम्ना ६. वांधकर ३. भगवान् श्रीकृष्ण भगवान् बदुध्वा ४. शत्रु को यम्बुज 9. कमल रिपुम् ईक्षणः ॥ वल पूर्वक ₹. नयन बलात्।

इलोक्पूर्य—कमल नयन भगवान् श्रीकृष्ण शत्रु को रस्सी से बाँधकर शिविर की ओर बलपूर्वक ले जाने की इच्छा वाले अर्जुन से क्रुद्ध होकर बोले।

# पञ्चित्रांशः रलोकः

भैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जिह । योऽसावनागसः सुप्तानवधीनिशि वालकान् ॥३५॥

पदच्छेद—

मा पनम् पार्व अर्हास जातुम् , ब्रह्म बन्धुम् इमम् जिह । यः असी अनागसः सुप्तान् , अनधीत् निशि वालकान् ॥

शब्दार्थ---५. नहीं सा ₹. धनम् इस 9. हे अर्जुन! पार्ध अर्हसि ६. उचित है जातुम् ४. रक्षा करना ब्रह्म वन्ध्रम् ३. अधम ब्राह्मण की इसस् 98. इसे

य: ७. क्योंकि

आसी ६. इसने

आनागसः १९. निरपराघ

सुप्तान् १०. सोये हुये

अवधीत् १३. हत्या की है (अतः)

निश्च ६. रात्रि में

बालकान्॥ १२. बालकों की

जहि। १५. मारो

श्लोकार्थ —हे अर्जुन ! इस अधम ब्रह्मण की रक्षा करना उचित नहीं है; क्योंकि इसने रात्रि में सोये हुये निरपराध वालकों की हत्या की है । अतः इसे मारो ।

षट्त्रिंशः श्लोकः

मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडम्। प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् ॥३६॥

पदच्छेद--

मत्तम् प्रमत्तम् उन्मत्तम् , सुप्तम् वालम् स्त्रियम् जडम् । प्रपन्नम् विरथम् भीतम् , न रिपुम् इन्ति धर्मवित् ॥

धाब्दार्थ— शरणागत २. असावधान प्रपन्नम् यचम् १०. रथ हीन (तथा) ३. नशे में चूर विरथम प्रमत्त्रम् ११. भयभीत भीतम् उन्मत्तम् पागल १३. नहीं ५. सोये हुये सुप्तम् रिपुम् १२. शत्रुको वालम् ६. बालक स्त्री इन्ति १४. मारता है लियम् 9. धर्मवित्॥ १. धर्मवेत्ता (वीर) जडम्। मूर्ख 5.

ण्लोकार्थ—धर्मवेत्ता वीर असावधान, नशे में चूर, पागल, सोये हुये, बालक, स्त्री, मूर्ख, शरणागत, रथहीन तथा भयभीत शत्रु को नहीं मारता है।

### सप्तस्त्रिशः श्लोकः

स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः । तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाचात्यधः पुमान् ॥३७॥

पदच्छेद—

स्व प्राणान् यः पर प्राणैः , प्रपुष्णाति अघृणः खतः । तद्वधः तस्य हि श्रेयः, यद् दोषात् याति अधः पुमान् ॥

शब्दार्थ--

६. अपने स्व तब् वधः 2. उसका वध ७. प्राणों को उसके लिये प्राणान् तस्य 90. १. जो न्त्र ११. ही यः ४. दूसरों के थ्रेयः १२. कल्याणकारी (होता है) पर प्राणों से यद् दोषात् याति प्राचीः ሂ. १३. क्योंकि (जीवित रहने पर) पृष्ट करता है १४. (अपने ही) अपराधों से प्रयुष्णाति २. निर्दयी १७. पतन होता है अघृण: ३. दुष्ट (प्राणी) १६. नीचे की ओर खलः। अधः १५. उस मनुष्य का पुमान् ॥

श्लोकार्थं — जो निर्दयी दुष्ट प्राणी दूसरों के प्राणों से अपने प्राणों को पुष्ट करता है, उसका वध उसके लिये ही कल्याणकारी होता है; क्योंकि जीवित रहने पर अपने ही अपराधों से उस मनुष्य का नीचे की ओर पतन होता है।

# ऋष्टात्रिंशः श्लोकः

प्रतिश्रुतं च भवता पाश्चाल्यै श्रुएवतो सम । आइरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि प्रचहा ॥३८॥

पदच्छेद--

प्रतिश्रुतम् च भवता, पाञ्चाल्यै श्रुण्वतः सम । आहरिष्ये शिरः तस्य, यः ते मानिनि पुत्रहा॥

शब्दार्थ--

प्रतिभ्रतम् ५. प्रतिज्ञा की (थी) आहरि ध्ये १३. उतार कर लाऊँगा ६. कि च थिरः १२. मस्तक ३. आपने ११. उसका भवता तस्य ४. द्रीपदी से प. जो पाञ्चाल्ये यः सुनते रहने पर ते **६.** तुम्हारे श्रुण्यतः झानिनि ७. मान करने वाली हे (प्रिये) सम । १०. पुत्रों का हत्यारा है षुत्रहा ॥

श्लोकार्थं—मेरे सुनते रहने पर आपने द्रीपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मान करने वाली है प्रिये ! जो तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, उसका मस्तक उतार कर लाऊँगा।

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

तदसौ वध्यतां पाप आनताय्यात्मवन्युहा। भर्तुश्च विजियं बीर कृतवान् कुलपांसनः ॥३६॥

पदच्छेद--

तद् असी वध्यताम् पापः, आततायी आतम बन्धुहा । भत्ः च चित्रियम् चौर, कृतवान् कुल पांसनः॥

शब्दार्थ-

तद् १. अतः असी ५. उस ७. वध करो वध्यताम् ६. पापी का पापः आततायी ४. आततायो २. अपने आत्म ३. पुत्रों के हत्यारे

भतुः १०. (अपने) स्वामी दुर्योधन का ११. भी १२. अप्रिय कार्य विशियम् इ. हे वीर अर्जुन ! वीर १३. किया है कृतवान्

कुल पांसनः ॥ ६. (उस) कुल कलंकी ने

बन्धुहा।

श्लोकार्थ-अत: अपने पुत्रों के हत्यारे आततायी उस पापी का वध करो । हे वीर अर्जुन ! उस कुल-कलंकी ने अपने स्वामी दुर्योधन का भी अप्रिय कार्य किया है।

# चत्वारिंशः श्लोकः

एवं परीचता धर्म पार्थः कृष्णेन चोदितः। नैच्छुद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् ॥४०॥

पदच्छेद-

एवम् परीक्षता धर्मम्, पार्थः कृष्णेन चोदितः। न पेच्छत् इन्तुम् गुरु सुतम् , यद्यपि भातम इनम् महान् ॥

शब्दार्थ--

५. इस प्रकार पेन्छत् १४. इच्छा की एवम् ३. परीक्षा करते हुये १२. मारने की परीक्षता हन्तुम् २. धर्म की ११. गुरु के पूत्र को धर्मम गुरु सुतम् ७. यद्यपि (वह) पार्थः यद्यपि ४. अर्जुन से १. श्रीकृष्ण ने प्रिंग (अपने) पुत्रों का **कृष्णेन** आत्म चोदितः। हत्यारा था (फिर भी) ६. कहा था इनम् उदार (अर्जुन ने) महान्॥ १३. नहीं 90. स

एलोकार्थ--श्री कृष्ण ने धर्म की परीक्षा करते हुये अर्जुन से इस प्रकार कहा था। यद्यपि वह अपने पुत्रों का हत्यारा था; फिर भी उदार अर्जुन ने गुरु के पुत्र की मारने की इच्छा नहीं की।

Tro-Yo

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

अधोपेत्य स्वशिविरं गोविन्दप्रियसार्थिः । न्यवेदयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान् हतान् ॥४१॥

पदच्छेद-

अथ उपेत्य स्व शिविरम्, गोविन्द प्रिय सार्थाः। न्यवेदयत् तम् प्रियायै, शोचन्त्यै आत्मजान् इतान्॥

शब्दार्थ--

१२. सौंप दिया न्यवेदयत् १. तदनन्तर अध ७. उसे ६. पहुँच कर तम् प्रियायै **उपे**त्य स्व शिविरम् ५. अपने पड़ाव में ११. (अपनी) प्रिया द्रौपदी को शोचन्त्यै १०. शोक करती हुई गोविन्द २. श्री कृष्ण हो ४. मित्र हैं (ऐसे अर्जुन ने) इ. अपने पुत्रों के लिये प्रिय आत्मजान् ३. जिनके सार्थ (और) मरे हये सार्थाः। हतान् ॥

श्लोकार्थ — तदनन्दर श्रीकृष्ण ही जिनके सारथी और मित्र हैं, ऐसे अर्जुन ने अपने पड़ाव में पहुँचकर उसे मरे हुये अपने पुत्रों के लिये शोक करती हुई अपनी प्रिया द्रौपदी को सौंप दिया।

#### द्वाचत्वारिंशः श्लोकः

तथाऽऽहृतं पशुवत्पाशबद्धम् , अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन । निरीद्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतम्, वामस्वभावा कृपया ननाम च ॥४२॥

पदच्छेद-

तथा आहतम् पशुवत् पाश बद्धम्, अवाङ् मुखम् कर्म जुगुप्सितेन । निरीक्य कृष्णा अपकृतम् गुरोः सुतम्, वाम स्वभावा कृपया ननाम च ॥

शब्दार्थ-

 द्रौपदी ने ४. उस प्रकार कुच्ला तथा १०. अपमानित ५. लाये हये बाहृतम् अपकृतम् ११. गुरु के पुत्र को २. पशु के समान गुरोः सुतम्, पशुवत् १३. स्त्री पाश बद्धम ३. रस्सी से वाँघकर १४ स्वभाव के कारण नीचे मुख किये हुये यवाङ् मुखम् स्वभावा १५. आदर के साथ कर्म से क्रपया १६. प्रमाण किया ज्ञुगुप्सितेन। ७. निन्दित ननाम ₹. और निरीच्य 92. च ॥ देखकर

क्लोकार्थ- - द्रौपदो ने पशु के समान रस्सी से बाँघकर उस प्रकार लाये हुये और निन्दित कर्म से नीचे मुख किये हये अपमानित गुरु के पुत्र को देखकर स्त्री स्वभाव के कारण आदर के साथ प्रणाम किया।

# शिचत्वारिंशः श्लोकः

उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती । सुच्यतां सुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ॥४३॥

पदच्छेद-

उवाच च असहन्ती अस्य, बन्धन आनयनम् सती । मुच्यताम् मुच्यताम् एपः, ब्राह्मणः नितराम् गुरुः॥

शब्दार्थ--

७. वोली इ. छोड़ दो उवाच मुच्यताम् मुच्यताम् १०. छोड़ दो च तथा असहन्ती ५. नहीं सहन करती हुई प. इनको एवः २. उस (अश्वत्थामा) को ११. ब्राह्मण अस्य बाह्यणः ३. बाँधकर नितराम् १२. अत्यन्त बन्धन आनयनम् ४. लाने की प्रक्रिया को गुरुः ॥ १३. पूज्य होता है सती। ६. सती (द्रौपदी)

श्लोकार्थं—तथा उस अश्वत्थामा को बाँधकर लाने की प्रक्रिया को नहीं सहन करती हुई सती द्रौपदी बोली, इनको छोड़ दो ! छोड़ दो !! ब्राह्मण अत्यन्त पूज्य होता है ।

# चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

सरहरूयो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः । अस्त्रग्रामश्च भवता शिचितो यदनुग्रहात् ॥४४॥

पदच्छेद--

स रहस्यः धनुर्वेदः, स विसर्गः उपसंयमः । यस्त्र प्राप्तः च भवता, शिक्षितः यद् अनुप्रहात्॥

धाब्दार्थ--

रहस्य के साथ ५. और स रहस्यः ₹. च घनुर्विद्या को (तथा) १. आपने धनुर्वेदः ₹. भवता स विसर्गः शिक्षितः १०. सीखा है प्रयोग करने लौटाने की विधि के साथ **प्र.** जिनकी उपसंयमः। यद् सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रों को अनुब्रहात् ॥ ६. कृपा से वल प्रामः

श्लोकार्थ आपने रहस्य के साथ धर्नुविद्या को तथा प्रयोग करने और लीटाने की विधि के साथ सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रों को जिनकी कृपा से सीखा है।

#### पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

एष अगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। तस्यातमनोऽर्धं पतन्यास्ते नान्वगाद्वीरसुः कृपी ॥४५॥

पदच्छेद-

प्रजाद्धपेण भगवान् दोण:, सः एष: तस्य बात्मनः अर्धम् पत्नी आस्ते, न अन्वगात् वीरसः कृपी ॥

शब्दार्थ-

आत्मनः अर्धम् द. अर्धांगिनी ₹. वही सः इ. पत्नी 9. पत्नी यह एष: आस्ते ११. विद्यमान हैं भगवान् ₹. भगवान् ४. द्रोणाचार्य १३. नहीं द्रोणः न अन्वगात् १४. (उनका) अनुगमन किया प्रजारूपेस ५. पुत्र रूप में

१२. (जिसने) वीरपुत्र की ममता से वर्तते । €. वीरसुः १०. कृपी (अभी) ७. उनकी क्तपी ॥ तस्य

श्लोकार्थ--यह वही भगवान् द्रोणाचार्य पुत्र रूप में हैं। उनकी अर्धांगिनी पत्नी कृपी अभी विद्यमान हैं, जिसने वीर पुत्र की ममता से उनका अनुगमन नहीं किया।

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिगौरवं कुलम्। वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्यमभी दणशः ॥४६॥

पदच्छेद-

तद् धर्मश्च महाभाग , भवद्भिः गौरवम् कुलम् । वृजिनम् न अईति प्राप्तुम् , पूज्यम् वन्द्यम् अभीदण्शः॥

शब्दार्थ-

६. इसलिये **६**. नहीं तद् धर्मन १. हे धर्मज्ञानी ! अर्हति १०. उचित है महाभाग २. हे महाभाग ! इ. देना प्राप्तुम् भवद्भिः ३. आपसे १२. पूजनीय (और) पूज्यम् गौरवम् ५. प्रतिष्ठा को (प्राप्त किया है) 93. वन्दनीय हैं वन्द्यम् अभी दण्शः॥ ११. (क्यों कि ये) नित्य कुलम्। ४. कुल ने

(इन्हें) व्यथा जिनम् ७.

म्लोकार्थ--हे घमंज्ञानी! हे महाभाग! आपसे कुल ने प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है। इसलिये इन्हें व्यथा देता उचित नहीं है, क्योंकि ये नित्य पूजनीय और वन्दनीय हैं।

# सप्तचत्वारिंशः रलोकः

मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। यथाहं स्तवतसाऽऽती रोदिम्यशृक्षकी सुहुः॥४७॥

पदच्छेद-

मा रोदीत् अस्य जननी , गौतमी पतिदेवता । यथा अहम् मृत वत्सा आर्ता, रोदिमि अशु मुखी मुहुः॥

शब्दार्थ--

93. मा अहस् न ३. पुत्रों के मर जाने से रोदीत १४. रोवें मृत वत्सा ४. दु ली होकर ६. (उस प्रकार) इनकी थार्ता अस्य इ. रो रही हैंइ. आँसू बहाती हुई रोदिमि जननी १०. माता गौतमी १२. गौतमी अश्रु ५. मुख पर मुखी ११. पतिव्रता पतिदेवता। ७. निरन्तर मुहुः॥ जैसे यथा

श्लोकार्थ — जैसे मैं पुत्रों के मर जाने से दुःखी होकर मुख पर आँसू वहाती हुई निरन्तर रो रही हूँ। उस प्रकार इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोवें।

# ऋष्टचत्वारिंशः श्लोकः

यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः। तत्कुलं प्रदह्त्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम् ॥४८॥

पदच्छेद---

यैः कोपितम् ब्रह्म कुलम्, राजन्यैः अजित आत्मिः। तत् कुलम् प्रदहृति आग्रु, सानुबन्धम् शुचा अपितम्॥

शब्दार्थ-

७. ब्रह्म कुल (उन्हें) यै: १. जिन कुलम् १२. भस्मसात् कर देता है प्रदहित कोपितम् क्रुद्ध कर दिया जाता है ሂ. शोघ्र ही 99. ४. ब्रह्म कुल आग्र ब्रह्म कुलम् १०. कुटुम्ब के साथ सानुबन्धम् राजन्यैः ₹. राजाओं से मोक की अग्नि में अजित आत्मिभः। २. अजितेन्द्रिय शुचा अपिंतम्॥ **द.** डालकर तत् €. वह

श्लोकार्थ — जिन अजितेन्द्रिय राजाओं से ब्रह्मकुल क्रुद्ध कर दिया जाता है, वह ब्रह्मकुल उन्हें शोक की अग्नि में डालकर कुटुम्ब के साथ शीघ्र ही भस्मसात् कर देता है।

# एकोनपञ्चाशः श्लोकः

सूत उवाच--

धर्म्य न्याय्यं सकरणं निर्व्यतीकं समं महत्। राजा धर्मसुतो राज्याः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः ॥४६॥

पदच्छेद--

धर्म्यम् न्याय्यम् स करुणम् , निर्व्यलीकम् समम् महत् । राजा धर्म सुतः राष्ट्याः, प्रत्यनन्दत् बचः द्विजाः॥

शब्दार्थ-

४. धर्म से युक्त घर्म्यम राजा राजा ३. युधिष्ठिर ने ५. न्यायपूर्ण धर्म सुतः न्याय्यम् ६. करुणा के साथ रानी द्रौपदी के राइयाः स करुणम् निर्वतीकम् ७. निष्कपट (और) **प्रत्यनन्दत्** १२. स्वागत किया समता से परिपूर्ण 99. वचः वचन का समम् १. हे महर्षियों ! १०. महत्त्वपूर्ण ब्रिजाः ॥ महत्।

रलोकार्थ—हे महर्षियों ! राजा युधिष्ठिर ने धर्म से युक्त, न्याय पूर्ण, करुणा के साथ, निष्कपट और समता से परिपूर्ण रानी द्रौपदी के महत्त्वपूर्ण वचन का स्वागत किया ।

### पञ्चाशः श्लोकः

नकुतः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः। भगवान् देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः॥५०॥

पदच्छेद--

नकुतः सहदेवः च, युगुधानः धनंजयः। भगवान् देवकी पुत्रः, ये च अन्ये याः च योषितः॥

शब्दार्थ--

१. नकुल जो नकुलः २. सहदेव सहदेवः प. तथा ५. और १०. दूसरे (नर) यन्ये ३. सात्यकी युयुघानः 92. जो याः ४. अर्जुन 99. एवम् धनंजयः। च

भगवान् ६. भगवान् योषितः॥ १३. नारियां (थीं उन्होंने भी द्रौपदी के वचन का समर्थन किया)

श्लोकार्थ — नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन और भगवान श्रीकृष्ण ने तथा जो दूसरे नर एवं जो नारियां थी, उन्होंने भी द्रौपदी के वचन का समर्थन किया।

#### एकपञ्चाशः श्लोकः

तत्राहासर्वितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्चृतः । न भर्नुनीत्यनस्चार्थे योऽहन् सुप्तान् शिश्न् वृथा ॥५१॥

पदच्छेद-

तत्र आह अमर्थितः भीमः, तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः। न भतुः न आत्मनः च अर्थे, यः अहन् सुप्तान् शिश्चन् नृथा॥

शब्दार्थ-£. स्वामी के लिये भत्रः उस समय तत्र 9. न, आत्मनः ११. नहीं, अपने वोले (कि) 8. आह १०. और अमर्चितः २. क्रुद्ध होकर अर्थे १२. प्रयोजन से (अर्थात्) ३. भीमसेन भीम: प्र. जिसने ष: तस्य १४. उसका १४. हत्या की है श्रेयान् १७. श्रेष्ट अनुन् ६. सोये हये 98. सुप्तान् वधः वध ७. वच्चों की १८. कहा गया है शिश्चन् स्मृतः। १३. व्यर्थ में न (तो) वृथा॥ ন

एलोकार्थ — उस समय क्रुद्ध होकर भीमसेन बोले कि जिसने सोये हुये बच्चों की न तो स्वानी के लिये और न ही अपने प्रयोजन से अर्थात् व्यर्थ में हत्या की है, उसका वध श्रेष्ठ कहा गया है।

# द्विपञ्चाशः श्लोकः

निशम्य भीमगदितं द्रौपचाश्च चतुर्भुजः। आलोक्य वदनं सल्युरिदमाह हसन्निन ॥५२॥

पदच्छेद---

निशम्य भीम गदितम्, द्रौपद्याः च चतुभु जः। आलोक्य वदनम् सख्युः, इदम् आह इसन् इव॥

शब्दार्थ---

आलोक्य **£.** देखकर निश्चस्य ६. सुनकर (तथा) २. भीमसेन के मुख को वदनम् भीम ७. मित्र अर्जुन के गदितम् प्र. वचन को सख्युः ४. द्रीपदी के 97. यह द्रौपद्याः इदम् ३. और १३. कहा आह चतुर्भुज (भगवान् श्रीकृष्ण ने) इसन् १०. हँसते हुये चतुर्भु जः । 99. से इव ॥

श्लोकार्थ--चतुर्भुज भगवान् श्रीकृष्ण ने भीमसेन के और द्रौपदी के वचन को सुनकर तथा मित्र अर्जुन के मुखं को देखकर हँसते हुये से यह कहा।

#### त्रिपञ्चाशः श्लोकः

श्रीकृष्ण उवाच--

ब्रह्मबन्धुने हन्तव्य आततायी वधाईणः। मयैवोभयमाम्नातं परिपाद्यनुशासनम्॥५३॥

पदच्छेद-

ब्रह्म बन्धुः न हन्तव्यः, आततायी वध अर्हणः। मया एव उभयम् आम्नातम्, परिपाहि अनुशासनम्॥

शब्दार्थं--

**ब्रह्म वन्धु:** १. पतित ब्राह्मण को (भी) मया ७. मैंने न २. नहीं **ए**व ५. ही

हन्तव्यः ३. मारना चाहिये (और) उभयम् ६. (ये) दोनों वातें आततायी ४. अत्याचारी आम्नातम् १०. कही हैं

वध ५. वध के परिपाहि १२. पालन करो अर्हुगः। ६. योग्य है अनुशासनम् ॥ ११. (अतः मेरी) आजा का

श्लोकार्थं—पतित ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिये और अत्याचारी वध के योग्य है। मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं; अतः मेरी आजा का पालन करो।

## चतुःपञ्चाशः श्लोकः

कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम् । प्रियं च भीमसेनस्य पाश्चाल्या मह्ममेव च ॥५४॥

पदच्छेद---

कुरु प्रतिश्रुतम् सत्यम्, यत् तत् सान्त्वयता प्रियाम्। प्रियम् च भीमसेनस्य, पाश्चाल्याः मह्मम् एव च॥

शब्दार्थ—

७. करो प्रियम् १४. (जो) प्रिय है (उसे करो) कुर प्रतिश्रुतम् ४. प्रतिज्ञा की थी तथा भीमसेनस्य ६. भीमसेन ६. सत्य सत्यम् ३. जो १०. पांचाली यत् पाञ्चाल्याः ५. उंसे १२. मुझे यद्यम् तत् २. सान्त्वना देते हुये (तुमने) भी सान्त्वयता प्व 93. १. प्रिया (द्रीपदी) को और च ॥ 99. प्रियाम्।

श्लोकार्थ-प्रिया द्रौपदी को सन्त्वना देते हुये तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सत्य करो तथा भीमसेन पांचाली और मुझे भी जो प्रिय है, उसे करो।

#### पञ्चपञ्चाशः श्लोकः

सूत उवाच--

अर्जुनः सहसाऽऽज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना । मणि जहार सूर्घन्यं द्विजस्य सहसूर्घजम् ॥५५॥

पदच्छेद--

अर्जुनः सहसा आडाय, हरेः हार्यम् अध असिना। मणिम् जहार मूर्धन्यम्, द्विजस्य सह मूर्धजम्॥

शब्दार्थ---

१२. मणि को अजु न: मिश्म अर्जुन ने १३. निकाल लिया जहार सहसा ४. अकस्मात् मूर्घन्यम् ११. मस्तक की ५. समझकर आज्ञाय १०. अश्वत्यामा के हरे: २. भगवान् श्रीकृष्ण के द्विजस्य हार्दम् ३. आशय को साथ सह सूर्धजस् ॥ वालों के ६. तदनन्तर अथ असिना। ७. तलवार से

श्लोकार्थ--अर्जुन ने भगवान् श्रीहरि के आशय को अकस्मात् समझकर तदनन्तर तलवार से वालों के साथ अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया।

# षट्पञ्चाशः श्लोकः

विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभम्। तेजसा मणिना हीनं शिविरान्निरयापयत्॥५६॥

पदच्छेद---

विमुच्य रशना बद्धम् , बाल इत्या इत प्रभम् । तेजसा मिखना हीनम् शिबिरात् निरयापयत्॥

शब्दार्थ-

विमुच्य ७. मुक्त करके मिण्ना ५. मणि से

रशना बद्धम् १. रस्सी से बँघे हीनम् ६. हीन (अश्वत्यामा को)

बाल हत्या २. बालकों की हत्या से शिविरात् द. शिबिर से

इत प्रमम्। ३. नष्ट श्री वात्रे (और) निरयापयत्॥ ६. बाहर निकाल दिया

तेजसा ४. तेजस्वी

श्लोकार्थ—रस्सी से बँघे, बालकों की हत्या से नष्ट श्री वाले और तेजस्वी मणि से हीन अश्वत्थामा को मुक्त करके शिबिर से बाहर निकाल दिया। फा॰—४१

#### सप्तपञ्चाशः श्लोकः

वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा। एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥५७॥

पदच्छेद-

चपनम् द्रविण आदानम्, स्थानात् निर्यापणम् तथा। एषः हि ब्रह्म बन्धूनाम्, वधः न अन्यः अस्ति दैहिकः॥

शब्दार्थ-

त्राह्मणों का १. मुण्डन कर देना ब्रह्म ब्रह्म बन्धूनाम् वपनम् द्रविण आदानम् २. धन छीन लेना पतित ક. स्थानात् ४. (अपने) स्थान से 90. वध (कहा गया है) वधः निर्यापणम् नहीं ५. निकाल देना 93. न ३. और 99. दूसरा तथा। अन्य: अस्ति 98. कहा गया है एष: यह हि १२. शारीरिक वध ही दैहिकः॥

श्लोकार्थ — मुण्डन कर देना, धन छीन लेना और अपने स्थान से निकाल देना, यही पतित ब्राह्मणों का वध कहा गया है; दूसरा शारीरिक वध नहीं कहा गया है।

# ऋष्टपञ्चाशः श्लोकः

पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया । स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम् ॥५८॥

पदच्छेद-

पुत्र शोक बातुराः सर्वे, पाण्डवाः सह कृष्णया। स्वानाम् मृतानाम् यत् कृत्यम्, चक्तः निहर्रण आदिकम्॥

श्रब्दार्थं--

पुत्र शोक १. पुत्र शोक से ७. अपने स्वानाम् **यातुराः** व्याकुल मरे हुये पुत्रों की मृतानाम् सभी जो सर्वे દ. यत् पाण्डवों ने ११. क्रिया थी (उसे) कृत्यम् पाण्डवाः 93. €. सम्पन्न किया साथ सह चकुः द्रौपदी के निर्हरण आदिकम्॥ १०. दाह इत्यादि ¥. कृष्णया ।

श्लोकार्थ—पुत्र शोक से व्याकुल सभी पाण्डवों ने दौपदी के साथ अपने मरे हुये पुत्रों की जो दाह इत्यादि किया थी, उसे सम्पन्न किया।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमः अष्ट्यायः ॥७॥

#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्क्वान्धः

अध अष्टमः अध्यायः

#### पथमः रलोकः

अथ ते सम्परेतानां स्वानासुदकमिच्छतास्। सूत उवाच-दातं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥१॥ पदच्छेद. अथ ते सम्परेतानाम् , स्वानाम् उदकम् इच्छताम्। दातुम् स कृष्णाः गङ्गायाम् , पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ॥ शब्दार्थं-६. (जलाञ्जली) देने के लिये अथ १. तदनन्तर दातुम् भगवान् श्रीकृष्ण के साथ ते वे पाण्डव स कृष्णाः **9**. ११. गंगातट पर गङ्गायाम् सम्परेतानाम् ५. मृतकों को

स्वानाम् ४. अपने पुरस्कृत्य १०. आगे करके उदकम् २. जल की युद्धः १२. गये

इच्छताभ्। ३. इच्छा रखने वाले स्त्रियः॥ ६. स्त्रियों को

श्लोकार्थ—तदनन्तर जल की इच्छा रखने वाले अपने मृतकों को जलाञ्जली देने के लिये वे पाण्डव भगवा-श्रीकृष्ण के साथ स्त्रियों को आगे करके गंगातट पर गये।

# द्वितीयः श्लोकः

ते निनीयोदकं सर्वे विखप्य च भृशं पुनः। आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिष्जले॥२॥

पदच्छेद — ते निनीय उदकम् सर्वे, विलप्य च भृशम् पुनः। आप्लुताः हरि पाद अन्ज, रजः पृत सरित् जले॥

#### शब्दार्थ—

१६. स्नान किया ते आप्लुताः 9. उन दे. भगवान् श्रीकृष्ण के हरि निनीय देकर 8. जलाञ्जली १०. चरण पाद उदकम् ११. कमल के सबों ने सर्वे ₹. अन्ज पराग से विलप्य 97. विलाप करके रजः और 93. पवित्र ٤. पुत १४. (गंगा) नदी के बहुत सरित् भृशम् **9**. जले ॥ €. फिर से 94. जल में पुनः ।

श्लोकार्थ — उन सबों ने जलाञ्जली देकर और फिर से बहुत विलाप करके भगवान् श्रीकृष्ण के चरण कमल के पराग से पवित्र गंगा नदी के जल में स्नान किया।

## तृतीयः श्लोकः

तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजम् । गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः ॥३॥

पदच्छेद-

तत्र आसीनम् कुरुपतिम् , धृतराष्ट्रम् सह अनुजम् । गान्धारीम् पुत्र शोक आर्ताम्, पृथाम् कृष्णाम् च माधवः॥

शब्दार्थ--

वहाँ पर गान्धारीम् गान्धारी तत्र ¥. बैठे हुए पुत्र शोक से आसीनम् पुत्र शोक ११. कुरुपतिम् ६. युधिष्ठर को **भार्ताम्** 92. दु:खित कुन्ती **धृतराष्ट्रम्** घृतराष्ट्र पृथाम् ક. 9. 93. द्रौपदी को (सान्त्वना दी) सप्त 8. साथ कृष्णाम् थनुजम् । भाइयों के 90. तथा श्रीकृष्ण ने 9. याघवः ॥

श्लोकार्थं — श्री कृष्ण ने वहाँ पर भाइयों के साथ वैठे हुए युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र, गान्धारी कुन्ती तथा पुत्र शोक से दु:खित द्रौपदी को सान्त्वना दी।

# चतुर्थः श्लोकः

सान्त्वयामास मुनिभिईतबन्धूञ् शुचार्षितान् । भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्नप्रतिकियाम् ॥४॥

पदच्छेद---

सान्त्वयामास मुनिभिः, इत बन्धुन् ग्रुचा अपितान्। भूतेषु कालस्य गतिम्, दर्शयन् अप्रतिक्रियाम्॥

शब्दार्थ--

 प्राणियों में सान्त्वयामास १०. समझाया भृतेषु ६. मुनियों के साथ मुनिभिः कालस्य २. काल की **इत बम्धुन्** ७. मृतक पुत्रों वाले (तथा) गतिम् ₹. गति को शोक में श्रुचा 5. दर्शयन् X. बताते हुये (भगवान् श्रीष्ण ने) अर्पितान्। पड़े हुये पाण्डवों को ξ. अप्रतिकियाम् ॥ ४. अवाघ

श्लोकार्थ--प्राणियों में काल की गित को अबाध बताते हुये भगवान् श्री कृष्ण ने मुनियों के साथ मृतक पुत्रों वाले तथा शोक में पड़े हुये पाण्डवों को समझाया।

#### पडचमः श्लोकः

साधियत्वाजातरात्रोः स्वं राज्यं किनवैह तम् । घातियत्वासनो राज्ञः कचस्पर्शेचतायुवः ॥५॥

पदच्छेद---

साधियत्वाअजात शत्रोः, स्वम् राज्यम् कितवैः हतम् । घातियत्वा असतः राज्ञः, कच स्पर्शे श्वत आयुषः ॥

शब्दार्थं--

साधयित्वा

अगवान् श्रीकृष्ण ने घातचित्वा १३. मरवाया
 दिलाने के प्रसंग में असतः ११. दुष्ट
 शत्र रहित यधिष्ठर को राज्ञः १२. राजाओं को

अजात शत्रोः १. शत्रु रहित युधिष्ठर को राज्ञः १२. राजाओं को स्वम् ४. अपना कच्च ७. (द्रीपदी के) बालों को

श्लोकार्थ—भगवान् श्रीकृष्ण ने शत्रु रहित युधिष्ठिर को घूर्तों के द्वारा छलपूर्वक जीता हुआ अपना राज्य दिलाने के प्रसंग में द्रौपदी के बालों को छूने से नष्ट आयु वाले दुष्ट राजाओं को मरवाया।

#### षष्टः श्लोकः

याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकलपकैः। तद्यशः पावनं दिच्च शतमन्योरिवाननोत् ॥६॥

पदच्छेद--

याजयित्वा अश्वमेधेः तम् , त्रिभिः उत्तम कल्पकैः। तद् यशः पावनम् दिचु , शतमन्योः इव आतनोत्॥

शब्दार्थ—

६. उनके याजियत्वा ६. यज कराकर तद् ११. यश को अश्वमेध अश्वमेधैः यशः १०. पवित्र युधिष्ठिर के द्वारा पावनम् तम् १२. सभी दिशाओं में त्रिभि: ४. तीन दिच्च शतमन्योः ७. इन्द्र के (यश की) २. उत्तम उत्तम

कल्पकैः। ३. विधानों से परिपूर्ण

इव ८. भांति आतनोत्॥ १३. फैलाया

श्लोकार्थ — युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम विधानों से परिपूर्ण तीन अश्वमेध यज्ञ कराकर इन्द्र के यश की भाँति उनके पवित्र यश को सभी दिशाओं में फैलाया।

#### सप्रमः श्लोकः

आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनेयोद्धवसंयुतः । द्वैपायनादिभिर्विष्ठैः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥७॥

पदच्छेद--

आमन्त्रय पाण्डु पुत्रान् च , शैनेय उद्धव संयुतः। द्वैपायन आदि भिः विप्रैः, पुजितैः प्रति पृजितः॥

शब्दार्थ-

२. सलाह लेकर द्वैपायन वेदव्यास आमन्त्रय पाण्डवों से (जाने की) आदिभि: इत्यादि ક. पाण्डु पुत्रान् विप्रै: ४. और ब्राह्मणों से 90. च पूजितैः ३. सात्यिक सम्मानित शैनेय 9. ५. उद्धव के प्रति पृजितः॥ ११. स्वयं पूजित हुये उद्भव ६. साथ (भगवान् श्री कृष्ण) संयुतः।

श्लोकार्थ-पाण्डवों से जाने की सलाह लेकर सात्यिक और उद्धव के साथ भगवान् श्रीकृष्ण सम्मानित वेदव्यास इत्यादि ब्राह्मणों से स्वयं पूजित हुये।

# ऋष्टमः श्लोकः

गन्तुं कृतमतिक्र ह्यान् द्वारकां रथमास्थितः। उपलेभेऽभिधावन्तीमुत्तरां भयविह्नलाम् ॥८॥

पदच्छेद-

गन्तुम् कृतं मतिः ब्रह्मन् , द्वारकाम् रथम् ऑस्थितः। उपलेभे अभिघावन्तीम्, उत्तराम् भय विद्वलाम्॥

शब्दार्थ-

११: पास में देखा जाने की उपलेभे ₹. गन्तुम् कृत मतिः इच्छा किये हुये (तथा) अभिघावन्तीम् ६. सामने से दौड़कर आती हुई 8. ब्रह्मज्ञानीं हे शौनक जी ! १०. उत्तरा को उत्तराम् ब्रह्मन्

द्वारकाम् ं २. द्वारकापुरी को ७. डर से भय

घिह्नलाम् ॥ पबराई हई (और) ४. रथ पर रथम्

बैठे हुये (भगवान् श्रीकृष्ण ने) आस्थितः। ६.

श्लोकार्थ- ब्रह्मज्ञानी हे शीनक जी ! द्वारकापुरी को जाने की इच्छा किये हुये तथा रथ पर बैठे हुये भगवान श्रीकृष्ण ने डर से घबराई हुई और सामने से दौड़कर आती हुई उत्तरा को पास में देखा।

#### नवमः श्लोकः

उत्तरोवाचु--

पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। नान्यं त्वद्भयं परये यत्र सृत्युः परस्परम् ॥६॥

पदच्छेद---

पाहि पाहि महायोगिन्, देव देव जगत्पते। न अन्यम् त्वद् अभयम् पश्ये, यत्र सृत्युः परस्परम् ॥

शब्दार्थ--

पाहि पाहि ४. (आप मेरी) रक्षा करें रक्षा करें त्वद् महायोगिन् १. हे महायोगी! अभयस् ५. आपसे

अभयम् ७. अभय देने वाला

देव देव २. हे देवाधिदेव ! इ. देखनी है पश्ये

जगत्पते। ३. हे जगदी व्वर! यत्र १०. (क्योंकि) इस संसार में (प्राणी)

मृत्युः १२. मृत्यु के कारण (बने हुये हैं) ५. नहीं अन्यस् ६. भिन्न (किसी को) परस्परम्॥ ११. आपस में (एक दूसरे की)

इलोकार्थ- हे महायोगी ! हे देवाधिदेव ! हे जगदीश्वर ! आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें । आपसे भिन्न किसी को अभय देने वाला नहीं देखती हूँ। क्योंकि इस संसार में प्राणी आपस में एक दूसरे की मृत्यू के कारण बने हये हैं।

दशमः श्लोकः

अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो। कामं दहत् मां नाथ या मे गर्भो निपात्यताम् ॥१०॥

पदच्छेद---

अभिद्रवति मामू ईश, शरः तप्त आयसः विभो। कामम् दहत् माम् नाथ, मा मे गर्भः निपात्यताम् ॥

शब्दार्थ-

अभिद्रवति ७. पीछा कर रहा है कामम्, दहतु १०. भले ही, जला दे

६. मुझे माम् ६. मेरा माम्

ईश २. हे जगदीश्वर! द. हे स्वामी ! (वह) नाथ

93. शरः **4.** वाण न सा

(किन्तु) मेरे तप्त ४. जलता हुआ मे 99. १२. गर्भ को ₹. लोहे का गर्भः आयसः

विभो। हे भगवान् ! निपात्यताम् ॥ १४. 9. नष्ट करे

श्लोकार्थ--हे भगवन् ! हे जगदीश्वर ! लोहे का जलता हुआ बाण मेरा पीछा कर रहा है । हे स्वामी ! वह मुझे भले ही जला दे, किन्तु मेरे गर्भ को नष्ट न करे।

#### एकादशः श्लोकः

स्त उवाच-

उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः।

अपाण्डविमदं कर्तुं द्रौगेरस्त्रमबुध्यत ॥११॥

पदच्छेद-

उपधार्य वचः तस्याः, भगवान् भक्त वत्सतः। अपाण्डवम् इदम् कर्तुभ्, द्रौषेः अक्षम् अवुध्यत॥

शब्दार्थ--

उपधार्य ५. सुनकर अपाण्डवस् ७. पाण्डवों से रहित वचः ४. वचन को इद्द्यू ६. इस (जगत् को) तस्याः ३. उत्तरा के कर्तुम् द करने के लिये

भगवान् २. भगवान् श्री कृष्ण ने द्वाँगेः इ. (उसे) अश्वत्थामा का

भक्त चरसतः। १. भक्तों पर दया करने वाले अस्त्रम् १०. ब्रह्मास्त्र अबुध्यत॥ ११. समझा

श्लोकार्थं—भक्तों पर दया करने वाले भगवान् श्रीकृष्ण ने उत्तरा के वचन को सुनकर इस जगत् को पाण्डवों से रहित करने के लिये उसे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र समझा।

#### द्वादशः श्लोकः

तस्त्रं वाथ मुनिश्रेष्ठ पागडवाः पश्च सायकान्। • भातमनोऽभिमुखान् दीप्तानालच्यास्त्राण्युपाददुः॥१२॥

पदच्छेद--

तर्हि एव बथ मुनिश्रेष्ठ, पाण्डवाः पञ्च सायकान्। आत्मनः अभिमुखान् दीप्तान् , आलच्य अख्याणि उपाददुः ॥

शब्दार्थ--

तिहं पच ३. उसी समय आत्मनः ५. अपने अथ २. तदनन्तर अभिमुखान् ६. सामने मुनिश्रेष्ठ १. हे मुनिवर शौनक जी! दीप्तान् ७. जलते हुये पाण्डवाः ४. पाँचों पाण्डवों ने आत्वत्य १०. देखकर

पञ्च द. पाँच अस्त्राणि ११. (अपने-अपने) अस्त्रों को

सायकान् ६. बाणों को आते उपाददुः॥ १२. उठा लिया

श्लोकार्थ—हे मुनिवर शौनक जी ! तदनन्तर उसी समय पाँचों पाण्डवों ने अपने सामने जलते हुये पाँच बाणों को आते देखकर अपने-अपने अस्त्रों को उठा लिया ।

# त्रयोदशः श्लोकः

व्यसनं वीद्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम् । सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रचां व्यथाद्विसुः ॥१३॥

पदच्छेद---

व्यसनम् वीच्य तत् तेषाम्, अनन्य विषय आत्मनाम् । सुदर्शनेन स्व अस्त्रेण, स्वानाम् रक्षाम् व्यथात् विभुः ॥

शब्दार्थ--

६. विपत्ति को द. सुदर्शन चक्क से व्यसनम् ख़दर्शनेन वीच्य ७. देखकर स्व अस्त्रेण द. अपने अस्त्र १०. अपने जनों की तत् ५. उस स्वानाम् तेषाभ् ४. उन (पाण्डवों) की रक्षाम् ११. रक्षा की थी ३. दूसरे विषयों में नहीं रमाने वाले व्यधात अनन्य विषय 92. विभुः ॥ 9. भगवान् श्री कृष्ण ने आत्मनाम् । आत्मा को

श्लोकार्थ—भगवान् श्री कृष्ण ने आत्मा को दूसरे विषयों में नहीं रमाने वाले उन पाण्डवों की उस विपत्ति को देखकर अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र से अपने जनों की रक्षा की थी।

# चतुर्दशः श्लोकः

अन्तःस्थः सर्वभृतानामात्मा योगेरवरो हरिः। स्वमाययाऽऽवृणोद्गर्भ वैराट्याः कुरुतन्तवे ॥१४॥

पदच्छेद---

अन्तः स्थः सर्वं भूतानाम् , आत्मा योगेश्वरः हरिः। स्व मायया बावृणोत् गर्भम् , वैराट्याः कुरुतन्तवे ॥

शब्दार्थ---

७. अपनी माया से अन्तःकरण में स्थित स्व मायया अन्तः स्थः ₹. आवृणोत् १०. ढक लिया सर्व भूतानाम् सभी प्राणियों के 9. इ. गर्भ को णर्भम ₹. आत्मारूप आत्मा विराट् पुत्री (उत्तरा) के योगेश्वरः योगिराज **वै**राट्याः 8. कुरुतम्तवे ॥ ६. कुरु वंश की रक्षा के लिये. हरिः। श्री कृष्ण ने

श्लोकार्थं—सभी प्राणियों के अन्तः करण में स्थित, आत्मारूप, योगिराज श्री कृष्ण ने कुरु वंश की रक्षा के लिये अपनी माया से विराद पुत्री उत्तरा के गर्भ को ढक लिया।

### पञ्चदशः श्लोकः

यदाप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्। वैष्णवं तेज आसाच समशास्यद् भृग्द्रह ॥१५॥

यद्यपि अस्त्रम् ब्रह्मशिरः, तु अमोधम् च अप्रतिकियम्। पदच्छेद वैष्वणम तेजः आसाच, समशास्यत् भृगु उद्वह ॥

शब्दार्थ-

ब्रह्मशिरः

यद्यपि ३. यद्यपि ४. (ब्रह्मा का) अस्त्र यस्त्रम्

५. ब्रह्मास्त्र

तु अमोघम इ. किन्तु ६. निष्फल न होने वाला

७. और

वैष्णवस्

तेजः आसाद्य

समशास्यत् भृगु

अप्रतिकियम्। ५. निवारण न किया जानेवाला (है)

१०. नारायण अस्त्र के

११. तेज को

१२. पाकर १३. (वह) शान्त हो गया

१. भृगुवंश को

२. धारण करने वाले (हे शौनकजी)

श्लोकार्थ भृगुवंश को घारण करने वाले हे शौनक जी ! यद्यपि ब्रह्मा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र निष्फल न होने वाला और निवारण न किया जाने वाला है; किन्तू नारायण अस्त्र के तेज को पाकर वह शान्त हो गया।

उद्वह ॥

### षोडशः श्लोकः

मा मंस्था ह्योतदाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयेऽच्युते । य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥

पदच्छेद--

मा मंस्थाः हि पतव् आश्चर्यम् , सर्व आश्चर्यमये अच्युते । यः इदम् मायया देव्या, खुजति अवति इन्ति अजः॥

शब्दार्थ-

थच्युते ।

नहीं €. मा मंस्याः मानना चाहिये 9. हि क्योंकि

इसे पतब् 8. भारचर्यम् ५. आश्चर्य

१. सभी प्रकार के सर्व आश्चर्यमये २. आश्चर्यों से युक्त

भगवान् श्रीकृष्ण के विषय में

वही यः

१३. इस (विश्व) को इदश्

११. माया मायया देव्या

१२. देवी के द्वारा १४. बनाते खजति

अवति १५. रक्षा करते (तथा) **प्ट**िन्त १६. संहार करते हैं

१०. अजन्मा (भगवान्)

श्लोकार्य-सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त भगवान् श्रीकृष्ण के विषय में इसे आश्चर्य नहीं मानना चाहिये ; क्योंकि वही अजन्मा भगवान माया देवी के द्वारा इस विश्व को बनाते, रक्षा करते तथा संहा ९ करते हैं।

वजः॥

# सप्तदशः श्लोकः

ब्रह्मतेजोविनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया। प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती॥१७॥

पदच्छेद--

ब्रह्म तेजः विनिमु कः, आत्मजैः सह कृष्ण्या। प्रयाण् अभिमुखम् कृष्णम् , इदम् आह् पृथा सती ॥

शब्दार्थ--

ब्रह्म तेजः अभिमुखस् £. ब्रह्मास्त्र स तैयार १०. श्रीकृष्ण से विनिमु कैः २. मुक्त हुये कृष्णाम् अपने पुत्रों के (और) **जात्मजैः** ११. यह इदम् १२. बोली सह ५. साथ आह ४. द्रीपदी के ७. कृन्ती पुथा कृष्णया । प्रस्थान करने के लिये सती॥ सती प्रयागा

### ग्रष्टादशः श्लोकः

कुन्ती उवाच--

नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽधमीश्वरं प्रकृतेः परम् । अलच्यं सर्वभूतानामन्तर्वहिरवस्थितम् ॥१८॥

पदच्छेद-

नमस्ये पुरुषम् त्वा आद्यम् , ईश्वरम् प्रकृतेः परम्। अलस्यम् सर्वं भूतानाम् , अन्तर् बहिः अवस्थितम् ॥

शब्दार्थं--

नमस्ये ७. परे (एवम्) 92. (मैं) नमस्कार करती हूँ परम्। अलच्यम् ५. (इन्द्रियों से) अगोचर £. पुरुष पुरुषम् १. सभी सर्व 90. तुम त्वा २. प्राणियों के आदि 5. भूतानाम् थाद्यम् अन्तर् बहिः ३. अन्दर और बाहर **ई**श्वरम् ११. जगदीश्वर को प्रकृतेः प्रकृति से अवस्थितम् ॥ ४. विराजमान ξ.

श्लोकार्थ—सभी प्राणियों के अन्दर और वाहर विराजमान, इन्द्रियों से अगोचर, प्रकृति से परे एवम् आदि पुरुष तुम जगदीश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ।

# एकोनविंशः श्लोकः

मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोच्जमव्ययम्। न लच्यसे मृढदशा नटो नाट्यधरो यथा ॥१६॥

पदच्छेद-

माया जवनिका आच्छन्नम्, अञ्चा अघोक्षजम् अव्ययम्। तस्यसे मृढ हथा, नटः नाट्यघरः यथा ॥

शब्दार्थ-

१. माया रूपी ११. नहीं माया

२. परदे से १२. पहिचाने जाते हैं जवनिका लच्यसे आच्छन्नम्

सृढ दशा १०. अज्ञान दृष्टि वाले व्यक्तियों से नटः प्र. नाटक करने वाले के ३. ढके हुये (आप) ६. (और) मैं अज्ञानी प्राणी हूँ अञ्चा

अघोक्षजम् ५. भगवान् विष्णु के रूप (हैं) नाट्य घरः ७. नाटक का वेश घारण कर लेने पर

अविनाशी समान (आप भी) धव्ययम् । 8. यथा॥

श्लोकार्थ--माया रूपी परदे से ढके हुये आप अविनाशी भगवान् विष्णु के रूप हैं और मैं अज्ञानी प्राणी हूँ। नाटक का वेश धारण कर लेने पर नाटक करने वाले के समान आप भी अज्ञान दृष्टि वाले व्यक्तियों से नहीं पहचाने जाते हैं।

## विंशः श्लोकः

तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्। भक्तियोगविधानार्थं कथं परयेम हि स्त्रियः ॥२०॥

पदच्छेद-

तथा परम इंसानाम्, मुनीनाम् अमल आत्मनाम्। भक्ति योग विधानार्थम्, कथम् पश्येम हि ख्रियः॥

शब्दार्थ—

४. और भक्ति योग प्रेममयी भक्ति के तथा 9. परम इंसानाम् २. जीवनमुक्त परम हंसों विधानार्थभ् विधान के लिये हैं (अतः) ३. विचारशील मुनियों मुनीनाम् १०. (आपको) कैसे कथम्

पश्यम 99. जान सकती हैं शुद्ध

आत्मनाम् । ६. अन्तःकरण वाले (मनुष्यों) की क्योंकि (आप) हि 9.

स्त्रियः ॥ (हम अबोध) स्त्रीजन દ.

श्लोकार्थं - क्योंकि आप जीवनमुक्त परम हंसों, विचारशील मुनियों और शुद्ध अन्तः करण वाले मनुष्यों की प्रेममयी भक्ति के विधान के लिये हैं; अतः हम अबोध स्त्रीजन आपको कैसे जान सकतीहैं ?

# एकविंशः श्लोकः

कृष्णाय वासदेवाय देवकीनन्दनाय च। नन्दगोपक्रधाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥२१॥

पदच्छेद-

कृष्णाय वासुदेवाय , देवकी नन्द्नाय च। नन्द् गोप कुमाराय, गोविन्दाय नमी नमः॥

शब्दार्थ-

च।

9. कृष्ण स्वरूप वाले कृष्णाय वासुद्वाय २. वास्देव के पूत्र

ሂ.

देवकी ३. देवकी को आनन्दित करने वाले नन्दनाय 8. और

नन्द गोप ६. वाबानंद गोप के कुमाराय ७. पत्र

गोविन्दाय ५. गोविन्द भगवान् (आपको)

नमो नमः ॥ ६. (मैं) नमस्कार करती हैं

क्लोकार्थ —कृष्ण स्वरूप वाले, वासुदेव के पुत्र, देवकी को आनन्दित करने वाले और बाबा नंद गोप के पुत्र गोविन्द भगवान् आपका मैं नमस्कार करती है।

#### द्वाविंशः श्लोकः

नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घये ॥२२॥

पदच्छेद---

नमः पङ्कज नाभाय, नमः पङ्कज मालिने। नमः पङ्कज नेत्राय , नमः ते पङ्कज अङ्घये ॥

शब्दार्थ-

नसः

नमः ३. नमस्कार है २. कमल वाले (आपको) पङ्कज 9. नाभि में नाभाय

पङ्कज नेत्राय

नमः

 (आपको) नमस्कार है (तथा) ७. कमल के सभान

विशाल और कोमल नेत्रों वाले 5. १३. नमस्कार है नमः १२. आपको ते

४. कमल की पङ्ज वनमाला धारण करने वाले यालिने ।

६. नमस्कार है

पङ्कज

१०. कमल के समान

(आपको)

अङ्घये ॥ ११. कोमल चरणों वाले

श्लोकार्थं — नाभि में कमल वाले आपको नमस्कार है। कमल की वनमाला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्रों वाले आपको नमस्कार है तथा कमल के समान कोमल चरणों वाले आपको नमस्कार है।

#### त्रयोविंशः श्लोकः

यथा हृषीकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता। विसोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्।।२३॥ पदच्छेद—यथा हृषीकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धा अतिचिरम् शुचा अर्पिता। विमोचिता अहम् च सह आत्मजा विभो, त्वया एव नाथेन मुहुः विपद् गणात्॥

शब्दार्थ-२. जैस १६. मुझे भो अहम् च यथा १. हे इन्द्रियों के स्वामी ! (आपने) सन्ह हुषीकेश १५. साथ खलेन १४. पुत्रों के ३. दुष्ट भारमजा माता देवकी को विभो, १०. हे प्रभ ! देवकी, ४. कंस के द्वारा कंसेन ११. आप त्वया ५. कारागार में कैंद की गई (और) एव १३. ही उद्धा अतिचिरम् ६. बहुत काल तक नाथेन १२. स्वामी ने शुचा अपिता। ७. शोक में डाली गई १८. बार-बार (बचाया है) मुद्दः विमोचिता मुक्त कराया (उस। प्रकार)
 विषद् गणात् ॥ १७. विपत्तियों के समूह से

श्लोकार्थ—हे इन्द्रियों के स्वामी ! आपने जैसे दुष्ट कंस के द्वारा कारागार में कैंद की गई और बहुत काल तक शोक में डाली गई माता देवका को मुक्त कराया। उसी प्रकार हे प्रभु ! आप स्वामी ने ही पुत्रों के साथ मुझे भी विपत्तियों के समूह से वार-बार वचाया है।

# चतुर्विंशः श्लोकः

विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् , असत्सभायावनवासकृच्छतः ।
मुधे मुधेऽनेकमहारथास्त्रतो, द्रीण्यस्त्रतश्चास्म हरेऽभिरिच्चिताः ॥२४॥
पदच्छेद—विषात् महाग्नेः पुरुषात् आदर्शनात् , असत् सभायाः वनवासं कृच्छुतः ।

मुधे मुधे अनेक महारथ अस्त्रतः, द्रौणी अस्त्रतः च आस्म हरे अभिरिश्वितः॥

शब्दार्थ--

विषात् , महाग्ने: १. विष से, लाक्षागृह को अग्नि से अस्त्रतः, ६. अस्त्रों से पुरुषात् ४. हिडिम्बादि राक्षसों से द्रौणी ११. अश्वत्थामा के अदर्शनात् , ३. अदर्शनीय अस्त्रतः १२. ब्रह्मास्त्र से (भी)

असत्, समायाः ५. दुष्ट दुर्योघनादि की, सभा से च १०. और चनवास, कृञ्छूतः।६. वनवास के, दुःख से आस्म १४. हुये हैं

मुधे मुधे ७. बार-बार के युद्धों में हरे १. हे हरि मगवान् ! (आपके द्वारा) अनेक, महारथ ५. अनेकां, महारथियों के अभिरिश्वताः॥ १३. (हम) भली भाँति रक्षित

क्लोकार्थ—हे हरि भगवान् ! आपके द्वारा विष से, लाक्षागृह की अग्नि से, अदर्शनीय हिडिम्बादि राक्षसों से, दुष्ट दुर्योघनादि की सभा से, वनवास के दुःख से, बार-वार के युद्धों में अनेकों महारिथयों के अस्त्रों से और अक्ष्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी हम भली भाँति रिक्षत हुये हैं।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

विपदः सन्तु नः शरक्तत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दर्शनं यतस्यादपुनभीवदर्शनम् ॥२५॥

पदच्छेद---

विपदः सन्तु नः शश्वत् , तत्र तत्र जगव्गुरो । भवतः दर्शनस् यत् स्यात् , अपुनर्भव दर्शनस् ॥

शब्दार्थ---

विपदः ३. विपत्तियाँ ११. आपका भवतः ५. आती रहें दर्शनम् १२. दर्शन सन्तु ६. क्योंकि हमारे ऊपर नः ₹. यत् १३. होगा शश्वत ४. सदा स्यात् अपनर्भव £. मोक्ष तत्र **9**. तव १०. दिलाने वाला রঙ্গ दर्शनम्॥ 5. तव

जगद्गुरो। १. हे जगद्गुरो!

भलोकार्थ — हे जगद्गुरो ! हमारे ऊपर विपत्तियाँ सदा आती रहें, क्योंकि तब-तब मोक्ष दिलाने वाला आपका दर्शन होगा ।

# षड्विंशः श्लोकः

जन्मैश्वर्यश्रृतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् । नैवाईत्यभिधातुं वै त्वामिकश्रनगोचरम् ॥२६॥

पदच्छेद---

जनम ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः, पघमान मदः पुमान् । न एव अर्हति अभिघातुम् वै, त्वाम् अकिञ्चन गोचरम्॥

शब्दार्थ--

उच्च कुल में जन्म 93. नहीं जन्म 9. न एव पेश्वर्य अर्हति १४. ले सकता है ٦. प्रभुता अघ्ययन (और) अभिधातुम् 97. श्रत नाम नः निश्चय हो श्रीभिः सम्पत्ति के कारण 8. बढ़ते हुये ११. आपका पधमान ሂ. त्वाम् अकिंचन गरीबों के. 2. अद: अभिमान वाला ξ. १०. प्रिय गोचरम्॥ पुमान्। पुरुष 9.

श्लोकार्थ--उच्च कुल में जन्म, प्रभुता, अध्ययन और सम्पत्ति के कारण बढ़ते हुये अभिमान वाला पुरुष निश्चय ही गरीबों के प्रिय आपका नाम नहीं ले सकता है।

#### सप्तविंशः श्लोकः

नमोऽकिंचनवित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये । आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नयः ॥२७॥

पदच्छेद-

नमः अकिञ्चन वित्ताय, निवृत्त गुण वृत्तये । आत्मन् आरामाय शान्ताय, कैवल्य पतये नमः॥

शब्दार्थ-

७. आत्मा में ही ६. नमस्कार है आत्मन नमः वहार करने वाले (और) निर्धनों के अकिंचन आरामाय शान्त स्वरूप २. धन स्वरूप (और) शान्ताय वित्ताय १०. सोक्ष के ३. मोक्ष मार्ग के कैवल्य निवृत्त ११. स्वामी (आपको) पतये ४. गुणों में गुण १२. नमस्कार है प्र. विचरने वाले (आपको) वृत्तये। नमः॥

श्लोकार्थं—िनर्धनों के धनस्वरूप और मोक्ष मार्ग के गुणों में विचरने वाले आपको नमस्कार है। आत्मा में ही विहार करने वाले और शान्त स्वरूप मोक्ष के स्वामी आपको नमस्कार है।

# ऋष्टाविंशः रलोकः

मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विसुम् । समं चर्नतं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥

पदच्छेद-

मन्ये त्वाम् कालम् ईशानम्, अनादि निधनम् विभुम्। समम् चरन्तम् सर्वत्र, भूतानाम् यत् मिथः कलिः॥

श्वार्थ-

६. समान रूप से मन्ये १०. जानती हुँ समम् ७. विचरण करने वाले १. मैं (तुम्हें) चरन्तम त्वाम ५. सभी जगह सर्वत्र कालम् दे. काल रूप में १२. सभी प्राणी भूतानाम् ड. नियन्ता (तथा) र्शानम् ११. जबिक २. उत्पत्ति और यत् अमादि १३. आपस में ३. नाश से रहित **मिथः** निधनम् कलिः ॥ १४. कलह करते हैं ४. व्यापक विभुम्।

श्लोकार्य—हे श्री कृष्ण ! मैं तुम्हें उत्पत्ति और नाश से रहित, व्यापक, सभी जगह समान रूप से विचरण करने वाले, नियन्ता तथा काल रूप में जानती हूँ; जबकि सभी प्राणी आपस में कलह करते हैं।

# एकोनत्रिंशः श्लोकः

न चेद किश्चद्भगवंश्चिकीर्षितं, सबेहमानस्य वृषां विडम्बनम् । न यस्य कश्चिद्यितोऽस्ति कर्हिचिद्, द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिन्धेषाम् ॥२६॥ पदच्छेद—

न वेद किश्चत् भगवन् चिकीर्णितम्, तव ईद्वमानस्य नृखाम् विस्म्बनम्। न यस्य किश्चत् दियतः अस्ति किहिचित्, हेष्यः च यस्मिन् विषमा मितिः नृखाम्॥

शब्दार्थ---

न वेद ७. नहीं जानता है यस्य, कश्चित् ८. जिस (आपका) कोई कश्चित् ६. कोई भी द्यितः, इ. प्रिय अस्ति १. हे भगवन् ! **१३.** है भगवन् फर्डिचित्, डेप्यः ११. कभी भी (कोई) शत्रु चिकीर्षितम् ५. सृष्टि की इच्छा को १०. अथवा ४. तम्हारी तव ৰ ३. चेष्टा करने वाले यहिमन् १४. उस आपके विषय में ईहमानस्य चुणाम्, विडम्बनम्। २. मानव, लीला की १६. विपरीत है विषमा मतिः, नुणाम् ॥ १५. वुद्धि, मनुष्यों की १२. नहीं

श्लोकार्थ —-हे भगवन् ! मानव लीला की चेष्टा करने वाले तुम्हारी मृष्टि की इच्छा को कोई भी नहीं जानता है। जिस आपका कोई प्रिय अथवा कभी भी कोई शत्रु नहीं है, उस आपके विषय में मनुख्यों की वृद्धि विपरीत है।

त्रिंशः श्लोकः

जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्याकर्तुरात्मनः। तिर्यङ्नृषिषु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्।।३०॥

पदच्छेद---

जन्म कर्म च विश्वातमन् , अजस्य अकर्तुः आत्मनः। तिर्यक् नु ऋषिषु यादःसु , तद् अत्यन्त विडम्बनम् ॥

शब्दार्थ--

७. आपके ८. (जो) जन्म आत्मनः। जन्म तिर्यक २. पशु-पक्षी १०. कर्म (हये हैं) कर्म नु ऋषिषु ३. मनुष्य, ऋषि (और) ६. और ব विश्वात्मन् १. हे सम्पूर्ण विश्व की आत्मा! यादःसु ४. जलचर रूप मे अजन्य ५. अजन्मा (तथा) तबु, अत्यन्त ११. वे सभी, दिव्य ४. जलचर रूप में बिडम्बनम् ॥ १२. लीलार्ये (हैं) जकर्तः ६. अकर्ता

श्लोकार्थं—हे सम्पूर्ण विश्व की आत्मा ! पशु-पक्षी, मनुष्य, ऋषि और जलचर रूप में अजन्मा तथा अकर्ता आपके जो जन्म और कमं हुये हैं, वे सभी दिख्य लीलायें हैं।

# एकत्रिंशः श्लोकः

गोप्याददे त्विय कृतागसि दास तावद्, या ते दशाश्रुकतिलाझनसम्भ्रमाच्यम् । वक्त्र निनीय भयभावन्या स्थितस्य, सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति ॥३१॥

#### पदच्छेद--

गोपी आददे त्विथ क्रत आकाश्चि दाम ताबव्, या ते दशा अश्रु कालिल अञ्जन सम्बन्ध अक्षम्। यक्त्रम् निनीय भय भावनया स्थितस्य, सा माम् विमोह्यति भीः अपि यव् विभेति ॥

#### शब्दार्थ-

| गोपी'<br>आददे'<br>त्वयि<br>इत | ક્.<br>૧.  | माता जशोदा ने (जब)<br>उठाई थी<br>तुम्हारे<br>करने पर | असम् ।<br>वयत्रम्<br>निनीय<br>स्रय |     | नेत्रों से युक्त<br>मुख को<br>नीचे झुकाकर<br>डर की |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| यागसि                         |            | अपराघ                                                | भावनया                             | 94, |                                                    |
| হাম                           |            | (बीधने के लिये) रस्सी                                | व्धितस्य,                          |     | खड़े हुये                                          |
| ताववू,                        | <b>9</b> . |                                                      | खा                                 |     | वह (छ्वि)                                          |
| या                            | 94.        | नो                                                   | साम्                               | २२. |                                                    |
| ते                            |            | <b>तु</b> म्हारी                                     | विमोध्यति                          | ₹₹. | मोहित कर रही है                                    |
| दशा                           |            | छवि थी                                               | भीः                                | २५. | भय                                                 |
| ঋষ্                           | 5.         | असुओं से                                             | अपि                                | २६. | भी                                                 |
| <b>अ</b> श्रु<br><b>फलिल</b>  | ξ.         | बहते हुये                                            | वाब्                               | -   | _                                                  |
| গপ্তৰ                         | 90,        | काजल (और)                                            | बिमेरि ॥                           | २७. | डरता है (आश्चर्य है उनकी                           |
| संस्प्रम                      | 99.        | र्चचल                                                |                                    |     | यह दशा)                                            |

मलयाचल में

#### द्वातिंशः श्लोकः

केचिदाहुरजं जातं पुरावश्लोकस्य कीर्तये । यदोः प्रियस्यान्ववाये सलयस्येष चन्दनस् ॥३२॥

पदच्छेद-

केचित् आहुः अजम् जातम् , पुण्य श्लोकस्य कीर्तये । यदोः प्रियस्य अन्यवाचे , मलयस्य इव चन्द्रनम् ॥

शब्दार्थ--

केचित् १. (हे भगवन्) कुछ लोग यदोः ४. यदु के आहुः १२. मानते हैं प्रियस्थ ४. प्रिय अजम २. अजन्मा (आपको) अन्ववाय ७. (उनके) वंश में

अजन्मा (आपको) अन्ववाये जातम् ११. उत्पन्न हुआ सलयस्य

पुण्य रलोकस्य ३. पवित्र नामधारी (एवं) इव १०. भाँति कीर्तये। ६. यश के लिये जन्दनस्॥ ६. चन्दन की

श्लोकार्थ—हे भगवन् ! कुछ लोग अजन्मा आपको पवित्र नामधारी एवं प्रिय यदु के यश के लिये उनके वंश में मलयाचल में चन्दन की भाँति उत्पन्न हुआ मानते हैं।

# त्रयम्त्रिशः श्लोकः

अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य चेमाय वधाय च सुरद्विषाम् ॥३३॥

पदच्छेद-

अपरे वसुदेवस्य , देवक्याम् याचितः अभ्यकात्। अजः त्वम् अस्य क्षेमाय , वजाय च सुरद्विषाम्॥

शब्दार्थ--

अपरे १. दूसरे लोग (आपको) त्वम् ७. आप

षसुदेवस्य ३. वसुदेवजी की धर्मपत्नी अस्य ८. इस (संसार) के देवक्याम् ४. देवकी के गर्भ से क्षेमाय ६. कल्याण के लिये

थास्तितः २. (पूर्व जन्म के) वरदान से बधाय १२. वध के लिये (अनतार लिये हैं)

अभ्यगात्। ५. उत्पन्न मानते हैं (किन्तु) च १०. और

यजः ६. अजन्मा खुरद्विषास्॥ ११. देव-द्रोही देत्यों के

हलोकार्थ—-दूसरे लोग आपको पूर्व जन्म के वरदान से वसुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न मानते हैं। किन्तु अजन्मा आप इस संसार के कल्याण के लिये और देव-द्रोही दैत्यों के बन्न के लिये अवतार लिये हैं।

# चतुरिंत्रशः रक्षोकः

भारावतारणायान्ये खुवो नाव इवोदषौ। सीवन्त्या भूरिभारेण जातो खात्मश्रुवार्थितः ॥३४॥

पदच्छेद-

भार अवतारणाय अन्ये, भुवः नावः इव उदघी। सीदन्त्याः सूरि भारेण, जातः हि भारमभुवा अर्थितः ॥

शब्दार्थ-

६. वोझ को ५. डगमगाती हुई सीदन्त्याः भार भूरि १०. उतारने के लिये ३. बहुत **अवतार**खाय ४. बोझ से अन्ये 9. अन्य लोग भारेश पृथ्वी के भुवः १४. उत्पन्न हुआ (मानते हैं) जातः ६. नौका की हो हि 99. नावः ७. भांति १२. ब्रह्माजी के द्वारा इव **आत्मभुवा** अर्थितः ॥ उद्घी। समुद्र में १३. प्रार्थना करने पर (आपको)

श्लोकार्थ—अन्य लोग समुद्र में बहुत बोझ से डगमगाती हुई नौका की भाँति पृथ्वी के बोझ को उतारने के लिये ही ब्रह्मा जी के द्वारा प्रर्थना करने पर आपको उत्पन्न हुआ मानते हैं।

### पञ्चित्रिंशः श्लोकः

भवेऽस्मिन् क्षिरयमानानाय विचाकायकर्मिः। श्रवणस्मरणाहीणि करिष्यक्षिति केचन ॥३५॥

पदच्छेद-

भवे अस्त्रिक् क्लिश्यमाणाणाम्, अधिया काम कर्मभिः। श्रवण स्मरण अर्हाणि, करिष्यन् इति केचन॥

शब्दार्थ-

भवे २. संसार में ७. श्रवण (बीर) **प्रवर्** अस्मिन स्मरण के 9. इस स्मरण क्रियमानानाम् ६. कष्ट पाते हुये (प्राणियों) के अंद्वीरिष योग्य (लीलालों) को अविद्या ३. मोह १०. करने के लिए (आप उत्पंत्र हुएँ) हैं करिष्यन् कामनां (और) रित ऐसा (मानते हैं) काम 92. कर्मिः। कर्मों के बंधन के कारण केवन ॥ 99: कुछ लोग

श्लोकार्थ — इस संसार में मोह, कामना और कमीं के बंधन के कारण कष्ट पाते हुये प्राणियों के श्रवण और स्मरण के योग्य लीलाओं को करने के लिये आप उत्पन्न हुये हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं।

# षट्त्रिंशः रलोकः

शृण्वनित गायनित गृखन्त्यभी द्खराः, स्वरनित नन्दन्ति नवेहितं जनाः। पश्यन्त्यचिरेण तावकं, अवप्रवाहोपरमं पदाम्युजम् ॥३६

ते पच पश्यन्ति अचिरेण तायकम्, भव प्रवाह उपरमम् पद अम्बुजम्॥

शब्दार्थ-

जनाः।

श्रुण्वन्ति, गायन्ति ४. सूनते हैं. गाते हैं द. वे, ही ते, पव गृरान्ति पश्यन्ति १४. दर्णन करते हैं प्र. कीर्तन करते हैं अभीदगशः, १३. जीब्र अचिरेण ३. बारम्बार स्मरन्ति ११. तुम्हारे ६. स्मरण करते हैं (और) ताबकम्

नन्दन्ति इ. संमार के ७. आनन्दित होते हैं भव तव, ईहितम् २. तुम्हारी, लीलाओं को प्रवाह, उपरसम् १०. आवागमन की, रोकने वाले

9. (हे भगवन् ! जो) जन

पद, अम्बुज्ञम् ॥ १२. चरण-कमल का श्लोकार्थं --हे भगवन् ! जो जन तुम्हारी लीलाओं को बारम्बार सुनते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और आनन्दित होते हैं; वे ही संसार के आवागमन को रोकने वाले तुम्हारे चरण-कमल का शीघ्र दर्शन करते हैं।

### सप्तत्रिंशः श्लोकः

अप्यच नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो, जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः । येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् , परायणं राजसु योजितांहसाम् ॥३७॥

पदच्छेद — अपि अद्य नः त्वम् स्वकृत ईहित प्रभो, जिहासिस स्वित् सुहदः अनुजीविनः। येपाम् न च अन्यत् भवतः पद अम्बुजात् , परायग्म् राजसु योजित अहसाम्॥

शब्दार्थं-अपि १८. नहीं है २. क्या १५. और यद्य ६. आज न: ४. हम अन्यत् १४. दूसरा १२. आपके ३. आप भवतः त्वस

स्वकृत ईहित, प्रभी, १. स्वयं लीलाधारी, हे भगवन् पद अम्बुजात्, १३. चरण-कमल से (भिन्न)

जिहासिस ७. छोड़ना चाहते हैं १७. आश्रय परायग्रम् राजाओं से स्वित् १६. कोई राजसु १०. किये हुये योजित सुहदः, अनुजीचिनः। ५. मित्रों, (और) सेवकों को ६. विरोध येषाम् ११. जिन (पाण्डवी) का अंहसाम् ॥

क्लोकार्थं — स्वयं लीलाघारी हे भगवन् ! क्या आप हम मित्रों और सेवकों को आज छोड़ना चाहते हैं ? राजाओं से विरोध किये हुए जिन पाण्डवों को आपके चरण-कमल से भिन्न दूसरा और कोई आश्रय नहीं है।

# ऋष्टाशिशः श्लोकः

के वर्ध नामस्याभ्यां यदुभिः सह पायडवाः । भवनोऽदर्शनं ह्यीकाणामिवेशितः ॥३८॥

पदच्छेद--

के वयम् नाम कपाभ्याम्, यदुभिः सष्ट् पाण्डवाः । भवतः अदर्शनम् यहिं , हपीकाखास् इव ईशितुः ॥

शब्दार्थ-

के १३. कौन (होंगे ?)

वयम् ६. हम

नाम ११. ख्याति बीर

द्याभ्याम् १२. प्रभाव से

यदुभिः ७. यादवीं के

सह ५. साथ

पाण्डवाः । १०. पाण्डव-गण

भवतः ५. आप

अद्शीनम् ६. नहीं होंगे (उस समय)

यहिं ४. (उसी प्रकार) जिस समय

ह्रषीकाणाम् ३. इन्द्रियों की (शक्ति नष्ट हो जाती है)

इव १. जैसे

ईशितुः ॥ २. जीव के (विना)

श्लोकार्थ — जैसे जीव के बिना इन्द्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है; उसी प्रकार जिस समय आप नहीं होंगे, उस समय यादवों के साथ हम पाण्डव-गण ख्याति और प्रभाव से कीन होंगे ? अर्थात् कुछ भी नहीं रहेंगे।

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाघर । त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलच्छिचिखचितैः ॥३६॥

पदच्छेद-

न इयम् शोभिष्यते तत्र, यथा इदानीम् गदाधर। त्वत् पदैः अङ्किता भाति, स्व लक्षण चिलक्षितैः॥

शब्दार्थ-

न ११. नहीं एचम् १०. यह

शोभिष्यते १२. शोभा पायेगी

तत्र यथा तुम्हारे चले जाने पर
 जितनी

इदानीम् ६. इस सभय

गदाघर। १. हे गदाघर!

रवत् पदैः ४. तुम्हारे चरणों से

अङ्किता ५. चिह्नित (यह भूमि) भाति ५. गोभित हो रही है

स्व सञ्चय २. अपने लक्षणों से

विजिधितैः॥ ३. निराले

श्लोकार्यं —हे गदाघर ! अपने लक्षणों से निरालें तुम्हारे चरणों से चिह्नित यह भूमि इस समय जितनी शोभितं हो रही है; तुम्हारे चले जाने पर यह शोभा नहीं पायेगी।

# चत्वारिंशः श्लोकः

इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्वीषधिवीहमः ।। वनाद्रिनचुदन्तन्तो छोधन्ते ।तव वीचितैः ॥४०॥

**पदच्छेद**—

इसे जनपदाः स्युद्धाः, खुपक्व सोषधि वीवधः। यन अदि नदी उदन्यन्तः , वि एधन्ते तय वीक्षितैः॥

शब्दार्थ--

 पर्वत इसे २. ये सदि इ. सरिता और नदी जनपदाः ३. नगर रवृद्धाः १. अत्यन्त सम्पन्न उद्भ्वन्तः १०. समुद्र १३. ही **जुपक्व** ४. फली-फुली हि पधन्ते १४. वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं **बोपधि** ५. फसल ११. त्म्हारे ६. वनस्पति वीरुधः। ন্ত वीक्षितैः॥ १२. दर्शन से चन ve. जंगल

श्लोकार्थ- अत्यन्त सम्पन्न ये नगर, फली-फूली फसल, वनस्पति, जंगल, पर्वत, सरिता और समुद्र तुम्हारे दर्शन से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं।

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्त्तं स्वकेषु मे । स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्टिणषु ॥४१॥

पदच्छेद—

अथ विश्व ईश विश्वात्मन् , विश्वमूर्ते स्वकेषु मे । स्नेह पाशम् इमस् छिन्धि, स्टब्स् पाण्डुषु वृश्यिषु ॥

शब्दार्थ-

 मोह-बन्धन को अथ १०. अब स्नेह पाश्यम् विश्व ईश ३. हे जगदीश ! **५. इस** इयस् विश्वात्मन् १. जगत् की आत्मा हितिध १२. काट दो विश्वसूते २. विश्वमूर्ति ११. दुढ़ता से हरम स्वकेष 8. ५. पाण्डवों और स्वजन पाण्डुबु मेरे से। वृष्णिषु ॥ यादवों में (ञ्याप्त) 9. ξ.

श्लोकार्थ--जगत् की आत्मा, विश्वमूर्ति, हे जगदीश ! स्वजन पाण्डवों और यावघों में व्याप्त मेरे इस मोह-वन्धन को अब दृढ़ता से काट दो।

# द्विचत्वारिंशः श्लोकः

त्विय मेऽनन्यविषया मित्रमधुपतेऽसकृत्। रतिमुद्रहतादद्वा गङ्गेवीचसुबन्वति॥४२॥

पदच्छेद—

त्विय मे अनन्य विषया, मितः मधुपते असकृत्। रितम् उद्वहतात् अद्धा, गङ्का इव ओघम् उद्दन्सिति॥

शब्दार्थ--

| त्वयि   | ٦.  | तुम्हारे में     | रतिस्      |           | भक्ति-भाव को           |
|---------|-----|------------------|------------|-----------|------------------------|
| मे      |     | मेरी             | उद्रह तात् |           | धारण करती रहे          |
| अनन्य   | ₹.  | अनन्य            | थद्धा      | 97.       | अधिकाधिक               |
| विषया   | 8.  | भाव से रहने वाली | गङ्गा      | 5.        | गंगा जी की             |
| यतिः    |     | ंबुद्धि          | इव         | 90.       | समान                   |
| मधुपते  | ٩.  | हे माधव !        | ओघम्       |           | धारा के                |
| असकृत्। | 99. | निरन्तर          | उदन्वति ॥  | <b>9.</b> | समुद्र में (गिरती हुई) |

श्लोकार्थं—हे माधव ! तुम्हारे में अनन्य-भाव से रहने वाली मेरी बुद्धि समुद्र में गिरती हुई गंगाजी की धारा के समान मिरन्तर अधिकाधिक भक्ति भाव को धारण करती रहे।

#### त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

श्रीकृष्ण कृष्णसम्ब वृष्ण्यृषभावनिश्रुग् , राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य । गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार , योगेरवराखिलगुरो भगवन्नसस्ते ॥४३॥

पदच्छेद— श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुक्, राजन्य वंश दहन अनपवर्ग वीर्य। गोविन्द गो द्विज सुर आर्ति हर अवतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमः ते॥

शब्दार्थ-

| श्रीकृष्ण     |    | हे श्रीकृष्ण !         | गोविन्द         |     | हे गोविन्द !             |
|---------------|----|------------------------|-----------------|-----|--------------------------|
| कृष्णसख       | ₹. | अर्जुन के मित्र        | गो द्विज सुर    | 90. | गो, ब्राह्मण और देवों की |
| वृष्णि, ऋषभ   | ₹. | वृष्णि वंश के, शिरोमणि | आर्ति इर        | 99. | पीड़ा हरने के लिये       |
| यवनि, भ्रुक्, | 8. | पृथ्वी के, दुष्ट       | अवतार,          | 93. | अवतार लेने वाले          |
| राजन्यवंश     |    | राजाओं के लिये         | वोनेश्वर        | 93. | हे योगिराज !             |
| दहन           | €. | अग्नि स्वरूप           | अधिलगुरो, भगवन् | 98. | सबके गुरु, हे भगवन् !    |
| अनपचर्ग       | 9. | अनन्त                  | :90%            | 98. | नमस्कार है               |
| वीर्य ।       | 5. | पराक्रम शाली           | 8 11            | ٩٤. | आपको                     |

श्लोकार्थं—है श्रीकृष्ण ! अर्जुन के मित्र, वृष्णि संक्ष के शिरोमणि, पृथ्वी के दुष्ट राजाओं के लिये अण्नि-स्वरूप, अनन्त पराक्रमशाली, हे गोविन्द ! गो, ब्राह्मण और देवों की पीड़ा हरने के लिये अवतार लेने वाले, हे योगिराज ! सबके गुरु, हे भगवन् ! आपको नमस्कार है।

# चतुरचत्वारिंशः रखोकः

पृथयेत्थं कलपदैः परिण्तासिलोदयः। मन्दं जहास वैकुण्ठो बोह्यक्रिव मायया ॥४४॥

पदच्छेद--

प्रथया इत्थम कल पदैः, परिख्त अखिल उद्यः। मन्दम् जहास वैकुण्डः, मोहयम् इव मायया ॥

शब्दार्थ-

पृथया

दृश्यम्

अखिल

उदयः।

१. कुन्ती २. इस प्रकार कल पढेः ३. सुन्दर शब्दों से परिखुत ६. गान कर रही हैं वे

४. जिनकी सम्पूर्ण लीलाओं का

११. घीरे-घीरे सन्दर्भ जहास १२. मुसकाये

वैकुण्ठः ७. भगवान् श्रीकृष्ण देः मोहित करते हुए मोहयन्

90. से हव

अपनी माया से आयया ॥

श्लोकार्थं - कुन्ती इस प्रकार सुन्दर शब्दों से जिनकी सम्पूर्ण लीलाओं का गान कर रही हैं; वे भगवान् श्रीकृष्ण अपनी माया से मोहित करते हुए से धीरे-धीरे मुसकाये।

# पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

नां बाहमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्यम्। क्षियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥४५॥

पदच्छेद--

ताम् बाढम् इति उपामन्त्रय , प्रविश्य गजसाह्यस् । हिजयः च स्व पुरम् यास्यन् , प्रेम्णा राष्ट्रा निवारितः ॥

शब्दार्थ-

ताम् बाढ्य

उपामन्त्र्य

प्रविश्य

इति

उस (कुन्ती) से

**इत्रयः** ठीक है

पू. स्त्रियों से (बिदा लेने के लिए) तथा

स्व पुरम् ६. अपनी द्वारकापूरी में १०. जाने की इच्छा करने पर

यास्यन् १२. प्रेम से प्रेम्णा

कहकर प्रवेश किया 19. हस्तिनापूर में णजसाह्यम् । ६.

ऐसा

₹.

앟.

११. राजा युधिष्ठिर ने (उन्हें) राज्ञा

निवारित: ॥ १३. रोक लिया

श्लोकार्थ — भगवान् श्रीकृष्ण ने उस कुन्ती से 'ठीक है' ऐसा कहकर स्त्रियों से बिदा लेने के लिए हस्तिनापुर में प्रवेश किया तथा अपनो द्वारकापुरी में जाने की इच्छा करने पर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें प्रेम से रोक लिया।

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

व्यासाचैरीश्वरेहाज्ञेः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा। प्रवोधितोऽपीतिहासैनीबुध्यत शुचार्पितः॥४६॥

पदच्छेद—

व्यास आदीः ईश्वर ईहा है:, कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। प्रबोधितः अपि इतिहासैः, न अवुष्यत ग्रुचा अपितः॥

शब्दार्थ--

६. समझाये जाने पर ₹. वेदव्यास प्रबोधितः व्यास आद्यैः ४. इत्यादि ऋषियों के द्वारा (और) अपि १०. भी ईश्वर १. भगवान् को इतिहासैः इतिहास (के दृष्टान्तों) से २. लीलाओं के जानकार ईहा ज्ञैः 93. नही न १४. समझ सके कृष्णेन ७. (स्वयं) श्रीकृष्ण के द्वारा अबुध्यत ५. अलीकिक ११. शोक में अदुभुत श्रचा १२. पड़े हुये (राजा युधिष्ठिर) ६. लीलाधारी कर्मणा। अपिंतः॥

प्लोकार्थं — भगवान् की लीलाओं के जानकार वेदव्यास इत्यादि ऋषियों के द्वारा और अलौकिक लीला-धारी स्वयं श्रीकृष्ण के द्वारा इतिहास के दृष्टान्तों से समझाये जाने पर भी शोक में पड़े हुये राजा युधिष्ठिर नहीं समझ सके।

### सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधम् । पाकृतेनात्मना विषाः स्नेहमोहवशं गतः ॥४७॥

पदच्छेद---

आह राजा धर्म सुतः, चिन्तयन् सुहृदाम् वधम्। प्राकृतेन आत्मना विप्राः, स्नेह मोह वशम् गतः॥

शब्दार्थ-

वधम्।

१२. बोले २. वन्धन युक्त आह प्राकृतेन ११. राजा (युधिष्ठिर) अत्मा के कारण राजा आत्मना १. हे महर्षियों ! १०. धर्मराज के पूत्र धर्म सुतः विप्राः चिन्तयन् **4.** शोक करते हुए स्नेह मोह 8. ममता और मोह के ७. संबन्धियों के अधीन ሂ. सुहदाम् वशम्

वघ के विषय में

प्लोकार्थं—हे महर्षियों ! बन्धन-युक्त आत्मा के कारण ममता और मोह के अधीन पड़े हुए, फलस्वरूप संबन्धियों के वघ के विषय में शोक करते हुए धर्मराज के पुत्र राजा युधिष्ठिर बोले ।

गतः॥

६. पड़े.हुये (फलस्वरूप)

# ऋष्टचत्वारिंशः श्लोकः

अहो से परयताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः। पारक्यस्यैव देहस्य बहुयो मेऽचौहिणीईताः॥४८॥

पदच्छेद--

भहो मे पश्यत अज्ञानम्, हृदि कढम् दुरातमनः। पारक्यस्य पत्र देहस्य, बहुद्यः मे अक्षौहिखीः हताः॥

शब्दार्थ-

अहो परायी अरे! 9. **पार्**क्यस्य से 99. ही मेरे ₹. पव १०. देह के लिये देखिये (जिसके कारण) देहस्य पश्यत 9. १२. अनेकों ६. अज्ञान को अवानम् बह् दयः मेरी हदि ४. हृदय में १३. अक्षौहिणी सेनायें अक्षोहिणीः क्टम **X**. उत्पन्न मारी गयीं हताः॥ 98. दुरात्मनः। दुष्टात्मा

श्लोकार्थ — अरे ! दुष्टात्मा मेरे हृदय में उत्पन्न अज्ञान को देखिये; जिसके कारण मेरी परायी देह के लिये ही अनेकों अक्षौहिणी सेनायें मारी गयीं।

# एकोनपञ्चाशः श्लोकः

बाबद्विजसुह्धन्मित्रपितृभात्गुरुद्धुहः । न मे स्यान्निरयान्मोचो स्वपि वर्षायुतायुतैः ॥४६॥

पदच्छेद—

वाल द्विज सुहृद् मित्र , पितृ भ्रातृ गुरु द्वहः। न मे स्थात् निरयात् मोक्षः, हि अपि वर्ष अयुत अयुतैः'॥

शब्दार्थ---मेरा बाल, द्विज मे 9. बालक, ब्राह्मण होगां 94. संबन्धी स्यात् सहब् ₹. नरक से 97. निरयात् मित्र ₹. सखा मोक्षः **Ч**೪. छुटकारा पितृ 8. चाचा-ताऊ भाई और हि 93. अवश्य श्वाव X. भी अपि 99. गुरुजनों से गुरु ξ. वर्ष वर्षों में विरोध करने के कारण 90. द्वहः। 9. कोटि, कोटि अयुत, अयुतैः ॥ ६. 94. नहीं न

श्लोकार्थ — बालक, ब्राह्मण, संबन्धी, सखा, चाचा-ताऊ, भाई और गुरुजनों से विरोध करने के कारण मेरा कोटि-कोटि वर्षों में भी नरक से अवश्य छुटकारा नहीं होगा।

#### पञ्चाशः श्लोकः

नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुर्धर्भणुद्धे वधो द्विषाम्। इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वनः॥५०॥

पदच्छेद-

न एन: राज्ञः प्रजा भर्तः, धर्म युद्धे वधः द्विषाम्। इति मे न तु बोधाय, कल्पते शासनम् धचः॥

शब्दार्थं-**99.** नहीं (है) न 90. पाप पनः ७. राजा के द्वारा राज्ञः प्रजा भर्तः ६. प्रजा पालक धर्म युद्धे न्यायोचित युद्ध में ሂ. ક. वध करना वघः द्विषाम्। शत्रओं का

इति यह मुझे 92. स्रे नहीं 98. न कि 8. समझाने में 93. बोघाय समर्थ है 94. कल्पते 9.

शासनम् १. शास्त्रका
चचः॥ ३. वचन

श्लोकार्थ — शास्त्र का यह वचन कि "न्यायोचित युद्ध में प्रजा पालक राजा के द्वारा शत्रुओं का वध करना पाप नहीं है" मुझे समझाने में समर्थ नहीं है।

### एकपञ्चाशः श्लोकः

स्त्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्धितः। कर्मभिगृहमेधीयैनीहं करुपो व्यपोहितुस्॥५१॥

पदच्छेद---

शब्दार्थ-

असी

स्त्री गाम् मद् इत बन्धूनाम् , द्रोहः यः असी इह उत्थितः । कर्मभिः गृहमेघीयैः, न अहम् कल्पः व्यपोहितुम्॥

स्त्रीणाम् ३. स्त्रियों का

मद् इत १. मेरे द्वारा मारे गये

बन्ध्नाम् २. सम्बन्धियों वाली
द्वोहः ६. अपकार-मूलक पाप

थः ४. जो

वह

उत्थितः। उत्पन्न हुआ है 9. कर्मभिः 99. यज्ञानुष्ठानों से (उसका) गृहमेधीयैः 90. गृहस्थोचित नहीं (हूँ) 98. न 帮 ٤. अहम् १३. समर्थ कल्पः

रह द. इस संसार में व्यपोहितुम् ॥ १२. नाश करने में शलोकार्थं—मेरे द्वारा मारे गये सम्बन्धियों वाली स्त्रियों का जो वह अपकार-मूलक पाप उत्पन्न हुआ है;

इस सैसार में मैं गृहस्थोचित यज्ञानुष्ठानों से उसका नाश करने में समर्थ नहीं हूँ।

#### द्विपञ्चाशः श्लोकः

यथा पङ्कोन पङ्कारभः सुरया वा सुराकृतम् । भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्घाष्ट्रीयहीत ॥५२॥

पदच्छेद--

यथा पङ्केन पङ्क अस्भः, सुरया वा सुरा कतम्। भृत हत्याम् तथैव पकाम्, न यक्तैः सार्ध्यम् अर्हति॥

#### शब्दार्थ-

| यथा        | ٩. | जैसे                           | भृत हत्याम्             | 99.       | प्राणियों की हत्या की |
|------------|----|--------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| पङ्केन     | ٦. | कीचड़ के द्वारा                | तथैव                    | <b>್.</b> | उसी प्रकार            |
| पङ्क अस्भः | ₹. | गन्दा पानी                     | पकाम्                   | 숙.        | एक मात्र              |
| सुरया      | Υ. | मदिरा के द्वारा                | न                       | ٩٦.       | नहीं                  |
| वा         | ૪. | अथवा                           | यज्ञैः                  | 90.       | यज्ञानुष्ठानों से     |
| सुरा       | ₹. | मदिरा की                       | माष्ट्र <sup>°</sup> म् | 97.       | शुद्धि                |
| कृतम्।     | ७. | मादकता (शुद्ध नहीं की जा सकती) | अर्हेति ॥               | 98.       | की जा सकती है         |

श्लोकार्थ — जैसे की चड़ के द्वारा गन्दा पानी अथवा मिदरा के द्वारा मिदरा की मादकता शुद्ध नहीं की जा सकती; उसी प्रकार एकमात्र यज्ञानुष्ठानों से प्राणियों की हत्या की शुद्ध नहीं की जा सकती है।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टमः अध्यायः ॥ ।। ।।



#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्कान्धः

अध नवमः अध्यायः

प्रथमः रलोकः

सूत उवाच-

इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्वधर्मविवित्सया। ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवब्रतोऽपतत्।।१॥

पदच्छेद-

इति भीतः प्रजा द्रोहात्, सर्वं धर्म विवित्सया । वतः विनशनम् प्रागात्, यत्र देवव्रतः अपतत् ॥

शब्दार्थ-

इति १. इस प्रकार ७. तदनन्तर ततः ४. डरे हुये (राजा यूधिष्ठिर) विनशनम् ५. कुरुक्षेत्र में भीतः इ. गये २. प्रजा के प्रागात प्रजा १०. जहाँ ३. अपकार से द्रोहात् यश ५. सभी (वर्णाश्रम) धर्मों को देवज्ञतः ११. भीष्म पितामह सर्वं धर्म ६. जानने की इच्छा से विवित्सया। १२. (शरशय्या पर) पड़े हुये थे

विवित्सया। ६ जानने की इच्छा से अपतत्॥ १२. (शरशय्या पर) पड़े हुये थे श्लोकार्थ—इस प्रकार प्रजा के अपकार से डरे हुये राजा युधिष्ठिर सभी वर्णाश्रम धर्मों को जानने की इच्छा से तदनन्तर कुरुक्षेत्र में गये, जहाँ भीष्मिपतामह शरशय्या पर पड़े हुये थे।

## द्वितीयः श्लोकः

तदा ते भ्रातरः सर्वे, सदश्वैः स्वर्णभूषितैः। अन्वगच्छन् रथैर्विषा व्यासधीस्यादयस्तथा ॥२॥

पदच्छेद--

तदा ते स्नातरः सर्वे, सद् अश्वैः स्वर्ण भूषितै:। अन्वगच्छन् रथैः विप्राः, व्यास घीम्य आदयः तथा ॥

शब्दार्थं--

१२. पीछे-पीछे गये २. उस समय अन्वगच्छन् वदा ३. वे रथै: ११. रथों से प्र. भाई विप्राः हे ऋषियों ! **भातरः** ४. सभी व्यास, घीम्य ७. वेद व्यास, घीम्य सर्घे उत्तम, घोड़ों से जुते और इत्यादि (ऋषि भी) सद्, अर्वैः आवय: स्वर्ण, भूषितैः । १०० सुवर्ण से, अलंकृत वया॥ तथा

श्लोकार्थं—हे ऋषियों ! उस समय वे सभी भाई तथा वेद व्यास, घौम्य इत्यादि ऋषि भी उत्तम घोड़ों से जूते हुये और सुवर्ण से अलंकृत रथों से पीछे-पीछे गये।

## तृतीयः श्लोकः

भगवानिप विषयं रथेन सधनंजयः। स तैर्व्यरोचत चपः कुवेर इव गुह्यकैः॥३॥

पदच्छेद--

भगवान् अपि विप्रपें, रथेन स धनंजयः। सः ते व्यरोचत नृपः, कुवेरः इव गुह्यकैः

शब्दार्थ--

३. भगवान् श्रीकृष्ण तेः डन सबके साथ भगवान् व्यरोचत १२. बहुत अच्छे लग रहे थे अपि ४. भी विप्रपे हे शौनक जी ! ११. राजा युधिष्ठिर नृप: ७. कुवेर के कुवेरः ५. रथ से (वहाँ गये) रथेन समान (उस समय) इव स धनंजयः। २. अर्जुन के साथ गुह्यकैः ॥ ६. यक्षों के साथ 90. सः

श्लोकार्थ--हे शौनक जो ! अर्जुन के साथ भगवान् श्रांकृष्ण भी रथ से वहाँ गये। यक्षों के साथ कुवेर के समान उस समय उन सबके साथ वे राजा युधिष्ठिर बहुत अच्छे लग रहे थे।

## चतुर्थः श्लोकः

हत्या निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरम्। प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सातुगाः सह चिक्रणा ॥४॥

पदच्छेद --

हृष्ट्वा निपतितम् सूमौ, दिवः च्युतम् इव अमरम्। प्रणेमुः पाण्डवाः भीष्मम्, स अनुगाः सह चिकिणा॥

शब्दार्थ--

प्रणेमुः १४. प्रणाम किया १२. देखकर ह्या ५. पाण्डवों ने निपतितम् ११. पड़े हुए पाण्डवाः १३. भीष्म पितामह को १०. भूमि पर भीष्मम् सुमी २. और ६. स्वर्ग से दिवः स १. अनुचरों अनुगाः ७. गिरे हुए च्युतम् 8. साथ 4 समान सह इव ३. भगवान् श्रीकृष्ण के देवता के चिक्रणा। अमरम्।

श्लोकार्थ — अनुचरों और भगवान् श्रीकृष्ण के साथ पाण्डवों ने स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान भूमि पर पड़े हुए देख कर भीष्म पितामह को प्रणाम किया।

## पञ्चमः रलोकः

तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयस्य सत्तम। राजर्षयस्य तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवस् ॥५॥

पदच्छेद-

तत्र ब्रह्मर्पयः सर्वे, देवर्षयः च सत्तम । राजर्पयः च तत्र आसन् , द्रष्टुम् भरत पुङ्गवम् ॥

शब्दार्थ-

वहाँ पर राजपंयः राजिं गण तत्र ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्घयः च तत्र 9. तथा सभी सर्वे ₹. उपस्थित थे 92. आसन् देवर्षि 99. देखने के लिये देवर्षयः द्रष्टुम् और £. भरतवंशियों में भरत च हे शौनक जी ! श्रेष्ठ (भीष्म पितामह) को सत्तम । पुड़वम् ॥ 90.

श्लोकार्थ—हे शौनक जी ! वहाँ पर सभी ब्रह्मार्ष और देवार्ष तथा राजींष गण भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म पितामह को देखने के लिये उपस्थित थे।

## षष्ठः श्लोकः

पर्वतो नारदो धौम्यो अगवान् वादरायणः। वृहदरवो अरद्वाजः सशिष्यो रेणुकास्त्रतः॥६॥

पदच्छेद-

पर्वतः नारदः घीम्यः, भगवान् बाद्रायणः। बृहद्श्वः भरद्वाजः, स्रशिष्यः रेणुका स्तृतः॥

शब्दार्थं--

१. पर्वत ऋषि पर्वतः बृहदश्वा €. बृहदश्व २. देवर्षि नारद ७. भरद्वाज (और) भरद्वाजः नारदः ३. घौम्य ऋषि स शिष्यः ५०. शिष्यों के साथ (पधारे) घीम्यः ४. भगवान् रेखुका . रेणुका के भगवान् वेदव्यास स्रतः ॥ पुत्र (परशुराम जी) ક્. बादरायंगः।

श्लोकार्थं—वहां पर पर्वत ऋषि, देवींष नारद, धीम्य ऋषि, भगवान् वेदव्यास, बृहदश्व, भरद्वाज और रेणका के पुत्र परशुराम जी शिष्यों के साथ पघारे।

#### सप्तमः श्लोकः

इन्द्रप्रमद्श्विनो गृत्समदोऽसितः। वसिष्ठ कत्तीवान गौतमोऽत्रिरच कौशिकोऽथ सदर्शनः ॥७॥

पदच्छेद--

इन्द्रप्रमदः, त्रितः गृत्समदः असितः। कक्षीवात् गौतमः अत्रिः च, कौशिकः अथ सुदर्शनः ॥

शब्दार्थ-

वसिष्ठः २. वसिष्ठ इन्द्रगमदः ३. इन्द्रप्रमद त्रित जित:

५. गृत्समद गृत्समदः ६. असित असितः। ७. कक्षीवान कक्षीवान

गौतमः s. गीतम इ. अति अति:

११. और कौशिकः १०. विश्वामित्र

१. तदनन्तर (वहाँ पर) अथ

१२. सुदर्शन ऋषि (भी पधारे) सुदर्शनः ॥

श्लोकार्थं — तदनन्तर वहाँ पर वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र और सुदर्शन ऋषि भी पधारे।

## अष्टमः श्लोकः

अन्ये च सुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयोऽमलाः। शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः ॥=॥

पदच्छेद-

अन्ये च मुनयः ब्रह्मन् , ब्रह्मरात आदयः अमलाः। शिष्यैः उपेताः आजग्मः, कश्यप आङ्किरस आदयः॥

शब्दार्थं-

मुनय:

घद्यन

वसरात

वाद्यः

अन्ये इ. दूसरे और ሂ. च

१०. मुनिजन (भी) हे शौनक जो ! (वहां पर) 9.

शुकदेव ₹. इत्यादि ₹.

४. परमहंस अमलाः।

शिष्यै:, उपेताः ११. शिष्यों के साथ १२. पधारे आजग्मः

ξ.

कश्यप अंगिरा पुत्र बृहस्पति आङ्किरस 9.

कश्यप

आदि आदयः॥ 5.

म्लोकार्थ—हे शौनक जी ! वहाँ पर शुकदेव इत्यादि परमहंस और कश्यप, अंगिरा-पुत्र बृहस्पति आदि दूसरे मुनिजन भी शिष्यों के साथ पधारे।

#### नवमः श्लोकः

तान् समेतान् महाभागानुपन्थय बस्त्रमः।
पूजयामास धर्मज्ञो देशकान्विभागवित्।।६॥

पदच्छेद-

तान् समेतान् महाभागान्, उपलभ्य वस्तामः।
पूजयामास धर्मधः, देश काल विभाग विस्॥

शब्दार्थ-

१०. पूजा की पूजयामास ७. उन तान धर्मश्चः ४. धर्म धुरन्धर ६. पधारे हए समेतान् समेतान् ६. पधारे हुए महामागान् ५. वड़भागी (ऋषियों) को १. देश और काल के देश काल £. पाकर (उनकी) २. विभाग को उपलभ्य विभाग ३. जानने वाले ५. भीष्म पितामह ने वित्॥ वस्तमः।

श्लोकार्थ—देश और काल के विभाग को जानने वाले धर्म-धुरन्धर भीष्म पितामह ने पधारे हुए उन बड़-भागी ऋषियों को पाकर उनकी पूजा की।

#### दशमः श्लोकः

कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् । हृदिस्थं पूजयामास साययोपात्तविग्रहम् ॥१०॥

पदच्छेद—

कृष्णम् च तत् प्रभावज्ञः, आसीनम् जगदीश्वरम् । हृदिस्थम् पूजयामास, मायया उपास विष्रहृम् ॥

शब्दार्थ--

कृष्णम ११. श्रीकृष्ण की हदय में हृदि विराजमान ७. तथा स्थम १२. पूजा की १. भगवान् के पूजयामास तत् २. प्रभाव के जानकार (भीष्मिपतामह ने) सायया 8. माया से प्रभावश्व ३. पास में बैठे गए घारण करने वाले आसीनम् उपात्त प्र. शरीर जगदीश्वरम् । १०. जगदीश्वर वित्रहम्॥

## एकादशः श्लोकः

पारहुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रयप्रेमसंगतान् । अभ्याच्छानुरागास्र रन्धीभृतेन चत्तुषा ॥११॥

पदच्छेद---

पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् , प्रश्रय प्रेम संगतान् । अभ्याचष्ट अनुराग अस्त्रीः, अन्धीभूतेन चसुपा ॥

शब्दार्थ-

संगतान्।

पाण्डुणुजान् ६. पाण्डवों से उपासीनान् ८. पास में वैठे हुये प्रश्रय ५. विनय और प्रेप्त ६. प्रेम में

છ.

पगे (तथा)

अभ्याचा १०. कहा अनुराग १. (भीष्म पितामह ने) प्रेम के अस्तै: २. आँसुओं के द्वारा अन्धीभूतेन ३. अन्धी हुई चन्नपा॥ ४. आँख से

श्लोकार्थ— भीष्म पितामह ने प्रेम के आँसुओं के द्वारा अन्त्री हुई आँख से विनय और प्रेम में पर्ने तथा पास में बैठे हुये पाण्डवों से कहा।

## द्वादशः श्लोकः

अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्यूयं धर्मनन्दनाः । जीवितुं नाईथ क्लिष्टं विष्रधर्माच्युताश्रयाः ॥१२॥

पदच्छेद—

यही कष्टम् अही अभ्याय्यम्, यद् यूयम् धर्म नन्दनाः। जीवितुम् न अर्ह्य क्लिष्टम्, विप्र धर्म अच्युत आश्रयाः॥

शब्दार्थ-

सहो कष्टम् १. अरे ! कष्ट है
सहो अन्याय्यम् २. अरे ! अन्याय है
यद् ३. कि
य्यम् ६. तुम लोग
धर्म नन्दनाः । ७. धर्म के पुत्र
जीवितुम् १०. जीने के

न ११. नहीं
अर्द्ध १२. योग्य थे
किलष्टम् ६. क्लेश के साथ
वित्र धर्म ४. ब्राह्मण, धर्म और
अच्युत ५. श्रीकृष्ण के

आश्रयाः॥ ६. आश्रित

श्लोकार्थ — अरे! कष्ट है, अरे अन्याय है कि ब्राह्मण, धर्म और श्रीकृष्ण के आश्रित धर्म के पुत्र तुम लोग क्लेश के साथ जीने के योग्य नहीं थे।

#### त्रयोदशः श्लोकः

संस्थितेऽतिरथे पायडौ पृथा बालप्रजा वघूः। युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती सुहुः॥१३॥

पदच्छेद-

संस्थिते अतिरथे पाण्डी, पृथा बाल प्रजा वधूः।
युष्मत् कृते बहुन् क्लेशान् , प्राप्ता तोकवती मुद्धः॥

शब्दार्थ-

 त्म लोगों के लिए संस्थिते ३. दिवंगत हो जाने पर युष्मत् कृते १०. बहुत से अतिरथे महारथी ٩. बहुन् ११. कष्टों को पाण्डी पाण्डु के क्लेशान् १२. उठाया है ६. कुन्ती पृथा प्राप्ता ५. लड़कौरी अबोध बच्चों वाली तोकवती बाल प्रजा रानी ने . इ. वारम्बार वधूः। मह: ॥

श्लोकार्थ महारथी पाण्डु के दिवंगत हो जाने पर अबोध बच्चों वाली लड़कौरी कुन्ती रानी ने तुम लोगों के लिए वारम्वार वहत से कप्टों को उठाया है।

## चतुर्दशः श्लोकः

सर्व कालकृतं भन्ये भवतां च यदिषयम् । सपालो यद्वशे कोको वायोरिव घनावितः ॥१४॥

पदच्छेद-

सर्वम् काल कृतम् मन्ये, भवताम् च यद् अप्रियम् । स पालः यद् वशे लोकः, वायोः इव घन अवलिः॥

शब्दार्थं--

सर्वम् लोक पालों के सहित ५. सबको स पालः जस (काल) के अधीन काल कृतम् ६. काल भगवान् के द्वारा किया हुआ यद् वशे मन्ये मानता हूँ लोकः 90. सारा संसार (है) 9. आप लोगों को वायु के (अधीन) वायोः 97. भदताम जैसे 99. च ४. तथा इव बादलों का ₹. जो 93. यद् घन ३. कप्ट (हुआ है; मैं उसे) समूह (रहता है) अवितः ॥ **૧૪.** अप्रियम् ।

क्लोकार्थं—आप लोगों को जो कष्ट हुआ है; मैं उसे तथा सबको काल-भगवान के द्वारा किया हुआ मानता हूँ। जिस काल के अधीन लोक-पालों के सिहत सारा संसार है। जैसे वायु के अधीन बादलों का समृह रहता है।

## पञ्चदशः श्लोकः

यत्र धर्मसुनो राजा गदापाणिवृकोदरः। कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्तनो विपन् ॥१५॥

पदच्छेद-

यत्र धर्म सुतः राजा, गदा पाणिः वृक्तोदरः। कृष्णः अस्त्री गाण्डियम् चापम् , सुहत् कृष्णः ततः विपत्॥

शब्दार्थ-

अस्त्री अस्त्रधारी (हों) 9. जहाँ यत्र गाण्डीव गाण्डिवम् धर्म २. धर्मराज के १०. धन्य (हो और) ३. पत्र युधिष्टिर चापम् सुतः 9२. मित्र (हों) ४. राजा (हों) सुहत् राजा 99. भगवान श्रीकृष्ण गदा पाणि: ६. हाथ में गदा लिये हुये (हों) कुब्स: फिर भी

वृकोदरः।

कुरसा:

५. भीमसेन७. अर्जन

तनः विपत्॥ 93. फिर भी 98. विपत्ति (हो ! यह आएचर्य है)

श्लोकार्थ—जहाँ धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर राजा हों, भीमसेन हाथ में गदा लिये हों, अर्जुन अस्त्रधारी हों, गाण्डीव धनुष हो और भगवान् श्रीकृष्ण मित्र हों; फिर भी विपत्ति हो ! यह आश्चर्य है।

### षोडशः श्लोकः

न ह्यस्य कर्हिन्द्रिजन् पुमान् वेद विधिन्सितम् । यद्विजिज्ञासया युका मुद्धन्ति कवयोऽपि हि ॥१६॥

पदच्छेद-

न हि अस्य कर्हिचित् राजन्, पुमान् वेद विधित्सितम्। यद् विजिञ्चासया युक्ताः, मुह्यन्ति कवयः अपि हि॥

शब्दार्थ--

विधित्सितम्। ४. लीलाओं को न ७. नहीं ११. इन्हें भी हि ₹. यद् १२. जानने की इच्छा से ३. इन (श्रीकृष्ण) की विजिज्ञासया अस्य १३. युक्त होने पर ५. कभी कर्हिचित् युक्ताः मुह्यन्ति १४. मोहित हो जाते हैं १. हे राजन्! राजन् १०. विद्वान् लोग भी कवयः अपि षुमान् ₹. मनुष्य हि॥ ٤. क्योंकि वेद जान सकता है

श्लोकार्थ—हे राजन् ! मनुष्य इन श्रीकृष्ण की लीलाओं को कभी भी नहीं जान सकता है; क्योंकि विद्वान् लोग भी इन्हें जानने की इच्छा से युक्त होने पर मोहित हो जाते हैं।

#### सप्तदशः श्लोकः

तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्यं सरतर्षभ । तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ॥१७॥

पदच्छेद--

तस्मात् इदम् दैव तन्त्रम्, व्यवस्य भरत ऋषभ । तस्य अनुविहितः अनाथाः, नाथ पाष्ट्रि प्रजाः प्रभी ॥

शब्दार्थ-

१. इसलिये अजुविह्तः १२. निर्धारित किये गये हो तस्मात् ५. इसे अनाथ इदम् अनाथा: दैव तन्त्रम् ६. ईश्वर का विधान ४. स्वामी (यूधिष्ठिर ! तुम) नाथ १०. रक्षा करो (तुम) ७. मानकर पाहि व्यवस्य भरत ऋषभ । २. भरतवंशियों में श्रेष्ठ इ. प्रजा की प्रजाः ११. इसी (कार्य) के लिए प्रभो॥ ३. समर्थ (एवम्) तस्य

श्लोकार्थ — इसलिये भरतवंशियों में श्रेष्ठ, समर्थ एवं स्वामी युधिष्ठिर ! तुम इसे ईश्वर का विधान मानकर अनाथ प्रजा की रक्षा करो । तुम इसी कार्य के लिये निर्धारित किये गये हो ।

#### त्रप्रादशः श्लोकः

एष वै भगवान् साजादाचो नारायणः प्रमान् । मोहयन्मायया लोकं गृहश्चरति वृष्णिषु ॥१८॥

पदच्छेद-

एषः वै भगवान् साक्षात् , आयः नारायणः पुमान् । मोहयन् मायया लोकम् , गूढः चरति वृष्णिषु ॥

शब्दार्थ-

 मोहित करते हुए ये (श्रोकृष्ण) ही ओहयन् एषः वै ७. अपनी माया से ईश्वर ₹. मायया भगवान् लोकम् जगत् को ₹. प्रत्यक्ष साधाव आदि कारण 99. छिपकर गृहः ं आद्यः लीला कर रहे हैं चरति 97. नारायण और नारायणः वृष्णिकुल में ६. परम पूरुष (हैं ये) वृध्यिषु ॥ 90. पुमान्।

श्लोकार्थ-ये श्रीकृष्ण ही प्रत्यक्ष ईश्वर, आदि कारण, नारायण और परम पुरुष हैं। ये अपनी माया से जगत् को मोहित करते हुए वृष्णिकुल में छिपकर लीला कर रहे हैं।

## एकोनविंशः रलोकः

अस्यानुभावं भगवान् वेद गुज्जतमं शिवः। देविधिनीरदः साचाङ्गवान् कपिलो चप ॥१६॥

पदच्छेद---

अस्य अनुभावम् भगवान् , वेद् गुह्यतमम् शिवः । देवर्षिः नारदः साक्षात् , भगवान् कपिताः नृप ॥

शब्दार्थ-

७. देवपि २. इनके देवर्षिः अस्य प. नारद (और) ४. प्रभाव को नारदः अनुभावम् इ. साक्षान् साञ्चात् ५. भगवान् भगवान् १२. जानते हैं भगवान् १०. भगवान् वेद ११. कपिल (ही) गुद्यतमम् ३. अत्यन्त रहस्यमय कपिलः हे राजन ! 9. ६. शंकर नुप ॥ शिवः।

क्लोकार्थ—हे राजन् ! इनके अत्यन्त रहस्यमय प्रभाव को भगवान् जंकर, देवींप नारद और साजात् भगवान् कपिल ही जानते हैं।

## विंशः श्लोकः

यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहत्तमम् । अकरोः सचिवं दृतं सोहदादथ सारथिम् ॥२०॥

पदच्छेद—

यम् मन्यसे मातुलेयम् , प्रियम् मित्रम् सुहत्तमम्। अकरोः सचिवम् दूतम् , सौहदात् अथ सार्थिम्॥

शब्दार्थ--

१२. बनाया है (तुम) जिन्हें अकरोः यम् समझते हो सचिवम् દુ. मन्त्री सन्यसे १०. दूत (एवम्) भातुलेयम् ममेरा भाई ₹. दूतम् प्रेमभाव से ۲. प्रिय सौहदाव ₹. **प्रियम्** और (जिन्हें) मित्र (तथा) 19. 8. **भित्रम** अथ सारथी सार्थिम्॥ 99. अत्यन्त हितंषी सुहत्तमम्।

क्लोकार्थं---तुम जिन्हें ममेरा भाई, प्रिय मित्र तथा अत्यन्त हितैषी समझते हो और जिन्हें प्रेम भाव से मन्त्री, दूत एवम् सारथी बनाया है।

## एकविंशः श्लोकः

सर्वात्मनः समदशो ह्यद्रयस्यानहंकृतेः । तत्कृतं मतिवैषस्यं निरवद्यस्य न कवचित् ॥२१॥

पदच्छेद-

सर्व आत्मनः सम दशः, हि अद्वयस्य अनहं कृतेः।
तत् कृतम् मित वैपम्यम्, निरवद्यस्य न क्वचित्॥

शब्दार्थ-

सर्व आत्मनः १. सवकी आत्मा **कृतम्** दः कारण सम दशः २. समदर्शी मित ७. बुद्धि में हि ५. तथा वैषम्यम् ११. विषमता

अद्वयस्य ३. अखण्ड निरचद्यस्य ६. निष्कलंक (भगवान् श्री कृष्ण) की अनहंकतेः। ४. अहंकार से रहित न १२. नहीं (आती है)

तत् द. उन सबों के क्वचित्॥ १०. कभी

श्लोकार्थ—सबकी आत्मा, समदर्शी, अखण्ड, अहङ्कार से रहित तथा निष्कलंक अगवान् श्रीकृष्ण की बुद्धि में उन सबों के कारण कभी विषमता नहीं आती है।

#### द्वाविंशः श्लोकः

तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकश्वितम् । यन्मेऽस्र्ंस्त्यजतः साचात्कृष्णो दर्शनमागतः ॥१२॥

पदच्छेद--

तथापि पकान्त भक्तेषु, पश्य भूप अनुकस्पितम्। यद् मे अस्न त्यजतः साक्षात्, कृष्णः दर्शनम् आगतः॥

शब्दार्थ--

२. फिर भी तथापि १०. मुझे ३. (अपने) अनन्य पकान्त प्राणों को असुन् ४. भक्तों के प्रति भक्तेषु झोड़ते समय त्यजतः ६. देखो साधात् पश्य ११. स्वयम् १. हे राजन्! १२. भगवान् श्रीकृष्ण कृष्णः भूप ५. (इनकी) कृपा तो दर्शनम् १३. दर्शन देने अनुकस्पितम्। जो कि 98. आये हैं थागतः॥ यद्

इलोकार्थं—हे राजन् ! फिर भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति इनकी कृपा तो देखो; जो कि प्राणों को छोड़ते समय मुझे स्वयम् भगवान् श्रीकृष्ण दर्शन देने आये हैं।

## त्रयोविंशः श्लोकः

भक्रत्याऽऽवेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् । त्यजन् कलेवरं योगी सुच्यते कामकर्मभिः॥२३॥

पदच्छेद---

भक्त्या आवेश्य सनः यश्मिन् , वाचा यद् नाम कीर्तयन् । त्यजन् कलेवरम् योगी, भुच्यते काम कर्मभिः॥

शब्दार्थ-कीर्तयन्। ७. कीर्तन करता हुआ भक्ति-भाव से ₹. भक्त्या १०. छोड़ते समय आवेश्य लगाकर (और) त्यजन् इ. गरीर को ३. मन को कलेवरम् यनः यस्मिन योगी योगी 9. इनमें वाणी से मुच्यते १२. मुक्त हो जाता है वाचा काम कर्मभि: ॥ ११. भोग-वन्धन से ६. इनके नाम का यदु नाम

श्लोकार्थ — इनमें भक्ति-भाव से मन को लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करता हुआ योगी शरीर को छोड़ते समय भोग-बन्धन से मुक्त हो जाता है।

## चतुर्विंशः श्लोकः

स देवदेवो भगवान् प्रतीत्ततां, कलेवरं यावदिदं हिनोध्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथरचतुर्भुजः ॥२४॥

पदच्छेद-

सः देव देवः भगवान् प्रतीक्षताम् , कलेवरम् यावद् इदम् हिनोमि अहम्। प्रसन्न हास अष्ठण लोचन उल्लसन् , मुख अम्बुजः ध्यान पथः चतुभु जः॥

शब्दार्थ-मधुर 99. वे प्रसन्न सः २. मुसकान और देवाधिदेव हास देव देवः 90. भगवान् श्रीकृष्ण (मेरी तब तक) अरुण ३. लाल 97. भगवान् ४. नेत्रों से प्रतीक्षा करें लोचन प्रतीक्षताम् , १३. ५. सुशोभित शरीर को उल्लसत्, कलेवरम 9७. ६. मुख जब तक (कि) मुख 98. यावद **अ**म्बुजः ७. कमल वाले 98. इस इद्म् समाधि के अवलम्ब ध्यान पथः **हिनो**िम छोडँ 95. चतुर्भु जः॥ इ. चार भुजाधारी (एवम्) 94. अहस् ।

श्लोकार्थ — मधुर मुसकान और लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले, समाधि के अवलम्ब, चार भुजा-धारी एवं देवाधिदेव वे भगवान् श्रीकृष्ण मेरी तब तक प्रतीक्षा करें; जब तक कि मैं इस शरीर को छोड़ूँ।

## पञ्चविंशः श्लोकः

सूत उवाच--

युधिष्ठिरस्तदाकरण्यं रायानं रारपञ्जरे । अपृच्छुद्विविधान्धर्भान्दवीर्षां चानुश्रुण्वताम् ॥२५॥

पदच्छेद-

युधिष्ठिरः तद् आकर्ण्यः, शयानम् शर पक्षरे । अपृच्छत् विविधान् धर्मान् , ऋषीणाम् च अनुऋण्वताम् ॥

शब्दार्थ-

युधिष्ठिर: ३. युधिष्ठिर ने अपृच्छत् १०. पूछा तद् १. पूर्वोक्त (वचन) को विविधान् ८. अनेक आकर्ण्य २. सुनकर धर्मान् ६. धर्मी के विषय में

शयानम् ५. सोये हुये (भीष्म पितामह) से ऋषीणास् च ৬. ऋषीयों के सामने शर पञ्जरे। ४. बाण की शय्या पर अनुभ्रुण्वतास् ॥ ६. सुनते हुए

श्लोकार्थ-पूर्वोक्त वचन को सुनकर युधिष्ठिर ने बाण की शय्या पर सोये हुये भीष्म पितामह से सुनते हुए ऋषियों के सामने अनेक धर्मों के विषय में पूछा ।

# षड्विंशः श्लोकः

पुरुषस्वभावविहितान् यथावर्षं यथाश्रमम् । वैराग्यरागोपाधिश्यामाम्नातो अयलज्ञणान् ॥२६॥

पदच्छेद--

पुरुष रवमाव विहितान् , यथा वर्णम् यथा आश्रमम् । वैराग्य राग उपाधिभ्याम्, आस्नात उभय लक्षणान् ॥

श्वदार्थ-

पुरुष ३. पुरुषों के चैराग्य रांग ६: त्याग और भोग के

स्वभाव ४. स्वभाव के आघार पर उपाधिश्यास् ७. नाम से विद्वितान् ५. विघान किये गये (तथा) आस्नात ८. कहे गये

यथा वर्णम् १. (युधिष्ठिर ने) जाति के अनुसार और उभय ६. (प्रवृत्ति और निवृत्ति) दोनों यथा आश्रमम्। २. आश्रम के अनुसार लक्षणान्॥ १०. प्रकार के (धर्मों को पूछा)

श्लोकार्थं - युधिष्ठिर ने जाति के अनुसार और आश्रम के अनुसार पुरुषों के स्वभाव के आधार पर विधान किये गये तथा त्याग और भोग के नाम से कहे गये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के धर्मी को पृक्षा।

## सप्तविंशः श्लोकः

वानधर्मात् राजधर्मात् योच्चधर्मात् विभागराः। स्त्रीधर्मात् भगवद्धर्मात् समासन्यासयोगतः॥२०॥

पदच्छेद--

दान धर्मान् राज धर्मान् , मोश्च धर्मान् विभागशाः। स्वी धर्मान् भगवद् धर्मान् , समास व्यास योगतः॥

शब्दार्थ---

दान धर्मान् १. (भीष्मिपतामह ने) दान के वर्मों को स्त्री धर्मान् ४. स्त्रियों के धर्मों को (तथा)

राज धर्मान् २. राजा के धर्मों को भगवद् धर्मान् ५. भगवत् सम्बन्धी धर्मों को स्वाबद् धर्मान् ५. संक्षेप और

विभागशः। ६. विभागपूर्वक व्यास्त योगतः॥ ८. विस्तार के साथ (बताया)

भलोकार्थ-भीष्मिपतामह ने दान के धर्मों को, राजा के धर्मों को, मोक्ष के धर्मों को, स्त्रियों के धर्मों को तथा भगवत् सम्बन्धी धर्मों को विभाग-पूर्वक संक्षेप और विस्तार के साथ बताया।

## श्रष्टाविंशः श्लोकः

धमार्थकाममोचार्च सहोपायान् यथा मुने । नानारुयानेतिहासेषु वर्णयामास तस्ववित् ॥२८॥

पदच्छेद--

धर्म अर्थ काम मोक्षान् च, सह उपायान् यथा मुने। नाना आख्यान इतिहासेषु, वर्णयामास तत्त्ववित्॥

शब्दार्थ-

मोक्षान

धर्म, अर्थ ७. घर्म, अर्थ मुने। १. हे मुनिवर ! फाम ८. काम और नाना ३. अनेक

मोक्ष का आख्यान ४. कथाओं और

च १०. भी इतिहासेषु ५. इतिहासों के (दृष्टान्तों) से

लइ उपायान् ६. उपायों के साथ वर्णयामास १२. वर्णन किया

षथा ११. विधिवत् तत्त्वित्॥ २. तत्त्वज्ञानी (भीष्मिपितामह) ने

श्लोकार्थ—हे भुनिवर ! तत्त्वज्ञानी भीष्मापतामह ने अमेक कथाओं और इतिहासों के दृष्टाम्तों से उपायों के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी विधिवत् वर्णन किया ।

## एकोनिर्निशः श्लोकः

धर्म प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः। यो योगिनश्छन्दमृत्योगिन्छतस्तूत्तरायणः॥२९॥

पदच्छेद---

धर्मम् प्रवदतः तस्य, सः कालः प्रत्युपस्थितः। यः योगिनः छन्द मृत्योः, वाञ्छितः तु उत्तरायणः॥

शब्दार्थं---

घर्मम् धर्म की जो 9. यः व्याख्या करते हुए योगिनः ११. योगियों को ₹. प्रवद्तः उन (भीष्म पितामह) के सामने छन्द मृत्योः १०. इच्छा मृत्यु वाले तस्य वाञ्छितः १२. प्रिय है सः वह **द.** कि ٤. कालः समय प्रत्युपस्थितः। ७. उत्तरायणः॥ ५. उत्तरायण का

प्रत्युपस्थितः। ७. आगया उत्तरायणः॥ ५. उत्तरायण का श्लोकार्थं—धर्म की व्याख्या करते हुए उन भीष्मिपतामह के सामने वह उत्तरायण का समय आगया; जो कि

इच्छा मृत्युवाले योगियों को प्रिय है।

## त्रिंशः श्लोकः

तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी-विद्युक्तसङ्ग मन आदिपूरुषे। कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे, पुरःस्थितेऽभी लितहण्ययास्यत्।।३०॥

पदच्छेद---

तदा उपसंहत्य गिरः सहस्राणीः , विमुक्त संगम् मनः आदिप्रवे । रुप्णे लसत् पीत पटे चतुर्भु जे , पुरः स्थिते अमीलित हण् व्यधारयत्॥

शब्दार्थ-

तदा २. उस समय १०. पहने लसत् ४. समेट कर ६. पीताम्बर उपसंहत्य पीत पटे चतुभु जे ३. वाणी को गिरः ११. चार भुजाधारी महारथी (भीष्मिपतामह) ने सहस्रणीः, ७. सामने पुर: विमुक्त संगम् १४. निरासंग स्थिते बहे हुए १५. मन को अमीलित सनः ५. अपलक आदिपुरुष आदिपूरुषे। १२. ६. दृष्टि से १३. भगवान् श्रीकृष्ण में व्यधारयत्॥ 98. लगा दिया

क्लोकार्थं—महारथी भीष्मिपतामह ने उस समय वाणी को समेटकर अपलक दृष्टि से सामने खड़े हुए, पीताम्बर पहने, चार भुजाधारी आदिपुरुष भगवान श्रीकृष्ण में निरासंग मन को लगा दिया।

## एकत्रिंशः श्लोकः

विशुद्धया धारणया हतास्भ-स्तदी च्यैवाशु गतासुधव्यथः।
निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रम-स्तुष्टाच जन्यं विसृजञ्जनादेनम् ॥३१॥
विशुद्धया धारणया इत अशुभः, तद् ईक्षया पव आशु गत आयुध व्यथः।
निवृत्त सर्व इन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः, तृष्टाच जन्यम् विख्जन् जनादेनम् ॥

शब्दार्थ-१. निर्मल पीडा से विशुद्धया व्यथः। १३. समाप्त हो जाने से धारणया, हत २. ध्यान से, नष्ट निवृत्त १०. सभी इन्द्रियों की । ३. कमों वाले (भीष्मिपतामह जी) खर्च, इन्द्रिय अशुभः, तद्, ईश्वया १२. शक्ति के ४. भगवान् श्रीकृष्ण की, दृष्टि से वृत्ति विभ्रमः, ११. क्रिया (और) प्व ५. शीन्र १६. स्तृति करने लगे आशु त्रष्टाव जन्यम्, विख्जन् १४. प्राणीं की छोड़ते सनय ક. रहित होकर गत १५. भगवान श्रीकृष्ण की शस्त्रों की जनाद्नम् ॥ आयुध

श्लोकार्थ — निर्मल ध्यान से नष्ट कर्मों वाले भीष्मिपतामह जी भगवान् श्रीकृष्ण की दृष्टि से शीन्न ही शस्त्रों की पीड़ा से रहित होकर सभी इन्द्रियों की क्रिया और शक्ति के समाप्त हो जाने से प्राणों को छोड़ते समय भगवान् श्रीकृष्ण की स्तूति करने लगे।

## द्वात्रिंशः श्लोकः

#### श्रीभीष्म उवाच--

इति मतिरुपक्रिता वितृष्णा, भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । स्वसुखमुपगते क्वचिद्रिहतु, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः ॥३२॥

पदच्छेद—इति मितः उपकिष्पता वितृष्णा, भगवति सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि । स्व सुखम् उपगते क्वचित् विहतु म्, प्रकृतिम् उपेयुषि यद् भव प्रवाहः॥

शब्दार्थ- आत्मानन्द में इति स्व सुखम् **£**. इस २. लीन रहने वाले (तथा) ११. वृद्धि को उपगते मतिः क्वचित् विहतु म्, ३. कहीं लीला करने के लिए उपकरिपता १२. लगाता हुँ ४. माया को १०. निष्काम प्रकृतिम् वितृष्णा, प्त. भगवान् श्रीकृष्ण में **उपेयुपि** ५. स्वीकार करने वाले भगवति सात्वत पुङ्कवे ६. भक्त रक्षकों में श्रेष्ठ यद् भव जिससे सृष्टि की 93. विभूग्नि। सर्वव्यापी प्रवाष्टः ॥ 98. परम्परा (चलती है)

श्लोकार्थ — आत्मानन्द में लीन रहने वाले तथा कहीं लीला करने के लिए माया को स्वीकार करने वाले, भक्त रक्षकों में श्रेष्ठ, सर्वव्यापी भगवान् श्रीकृष्ण में इस निष्काम बुद्धि को लगाता हूँ; जिससे सृष्टि की परम्परा चलती है।

#### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

त्रिभुवनकमनं तमालवर्ण, रविकरगौरवराम्बरं दधाने । वपुरलककुलावृताननान्जं, विजयसखे रतिरस्तु सेऽनवचा ॥३३॥

पदच्छेद-

त्रिभुवन कमनम् तमाल वर्णभ्, रवि कर गौर वर अम्बरम् द्धाने। वपुः अलक कुल आवृत आनन अन्तम्, विजय खखे रितः अस्तु से अनवद्या॥

शब्दार्थे—
शिश्चन कमनम् १. तीनों लोकों में सुन्दर अलक कुल ७. घुँघराले बालों के समूह से तमाल वर्णम्, २. तमाल के समान श्याम वर्ण आवृत ६. ढके हुए स्विकर ३. सूर्य की किरगों के समान आनन अव्जाम् ५. मुख-कमल को शौर वर, अम्बरम् ४. चनकीले मनोहर, पीताम्बर को विजयसखे १०. हे अर्जुन के मित्र! (आप में) द्याने। ६. धारण किये हुए (तथा) रितः अस्तु १२. प्रीति होवे

द्धान । ६. वारण किय हुए (तथा) रातः अस्तु १२. प्राप्त हाय चुदुः ५. शरीर पर में अनवद्या ॥ ११. मेरी निष्कपट

शलोकार्थं—तीनों लोकों में मुन्दर, तमाल के समान श्याम वर्ण, सूर्य की किरणों के समान चमकीले मनोहर पीताम्बर को शरीर पर धारण किये हुए तथा धुँघराले बालों के समूह से मुख-कमल को ढके हुए हे अर्जु न के मित्र ! आपमें मेरी निष्कपट प्रीति होवे।

## चतुस्त्रिंशः रलोकः

युधि तुरगरजोविध्अविष्वक्-कचलुलितश्रमवार्यलंकृतास्ये । प्रम निशितशरैर्विभिद्यमान-त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥३४॥ पदच्छेद—

युधि तुरग रजः विध्य विष्वक्, कच लुलित श्रम वारि अलंकृत आह्ये। मम निश्चित शरैः विभिद्यमान, त्वचि विलस्त कवचे अस्तु कृष्णे आत्मा॥

शब्दार्थ--

युधि ६. मेरे १. युद्ध में सम २. घोड़ों की खुर से उठी घूली से निशित शरीः १०. तीखे वाणीं से तुरव रजः ३. मटमैले (और) विभिद्यमान ११. बींधी जाती हुई विध्रम्र विखरे त्वचि १२. चमड़ी वाले (एवं) विष्वक्, ४. कच नुतित ५. वालों से व्याप्त विलसत् कवचे १३. कवच पहने हुए श्रम वारि ६. पसीने की बूँदों से १६. लीन हो अस्तु भगवान् श्रीकृष्ण में सुशोभित कुच्यो 98. अलंकृत मुखमण्डल वाले (मेरी) आत्मा आत्मा॥ 94. आस्ये ।

एलोकार्थ—युद्ध में घोड़ों की खुर से उठी घूली से मटमैले और विखरे बालों से व्याप्त, पसीने की वूँदों से सुशोभित मुखमण्डल वाले, मेरे तीखे बाणों से बींघी जाती हुई चमड़ी वाले एवं कवच पहने हुए भगवान श्रीकृष्ण में मेरी आत्मा लीन हो।

## पञ्चित्रंशः रलोकः

सपदि सन्विच्चो त्रिशम्य मध्ये, निजपरयोर्वलयो रथं निवेश्य । स्थितवति परसैनिकायुरच्छा, हनवति पार्थसखे रनिर्ममास्तु ॥३५॥

पदच्छेद - सपदि सखि चचः निश्वस्य अध्ये, निज परयोः बलयोः रथस् निवेश्य। स्थितवति पर सैनिक आयुः अद्या, हतवति पार्थं सखे रतिः सम अस्तु॥

शब्दार्थ-सपिट स्थितवति दे. स्थित हुए (तथा) ३. तत्काल सांख वचः १. अर्जुन के वचन को पर खैनिक आयः ११. शत्रु के सैनिकों की आयु की निशस्य १०. दृष्टियात से २. सुनकर अहरा, १२. हर लेने वाले सध्ये ६. मध्य में हतवति निज परयो: ४. अपनी और शत्रु पक्ष की पार्यसखे १३. भगवात् श्रीकृष्ण में १४. प्रीति बलयोः ५. सेना के रतिः १४. मेरी ७. रथ को रथस् सम निवेश्य। न. ले जाकर थस्तु ॥ १६. होवे

श्लोकार्थ--अर्जुन के वचन को सुनकंर तत्काल अपनी और शत्रु पक्ष की सेना के मध्य में रथ को ले जाकर स्थित हुए तथा दृष्टिपात से शत्रु के सैनिकों की आयु को हर लेनेवाले भगवान श्रीकृष्ण में मेरी प्रीति होवे।

षद्त्रिंशः श्लोकः

व्यवहितपृतनामुखं निरीच्य, स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषवुद्धः । कुमतिमहरदात्मविद्यया यः, चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३६॥

पदच्छेद — व्यवहित पृतना मुखम् निरीक्य, स्व जन वधात् विमुखस्य दोष बुद्धशा। कुमतिम् अहरत् आतम विद्यायः, चरण रितः परमस्य तस्य मे अस्तु॥

शब्दार्थ-व्यवहित १. सज्जित हुई ११. दूर कर दिया अहरत् आत्म विद्यया १०. आत्मजान के उपदेश से पृतना, मुख्य २. सेना के, सेनापतियों को जिन्होंने ३. देखने के पश्चात् निरीच्य, चरण रितः १५. चरणों में अनुराग ५. संबन्धिजनों की स्वजन भगवान श्रीकृष्ण के 98. ६. हत्या से वधात् परमस्य ७. विरत हुए (अर्जुन) के १३. उन विमुखस्य तस्य १२. मेरा दोष बुख्या। ४. पाप समझकर स्रे 98. होवे कुमतिभ अज्ञान को अस्तु ॥

श्लोकार्थ—सज्जित हुई सेना के सेनापितयों को देखने के पश्चात् पाप समझकर संबन्धिजनों की हत्या से विरत हुए अर्जुन के अज्ञान को जिन्होंने आत्मज्ञान के उपदेश से दूर कर दिया; मेरा उन भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों में अनुराग होवे ।

## सप्तत्रिंशः श्लोकः

स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा-मृतमधिकर्तृश्च प्लुतो रथस्थः । भृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गु-ईरिरिव इन्तुक्षिभं गतोत्तरीयः ॥३७॥

पदच्छेद — स्व निगमम् अपहाय मत् प्रतिशाम्, ऋतश् अधिकतु म् अवण्लुतः रथस्थः। धृत रथ चरणः अभ्ययात् चलद्गुः, हरिः इव हन्तुम् इसम् गत उत्तरीयः॥

शब्दार्थ-

अपनी प्रतिज्ञा को रथ के चक्के को स्व निगमम रथ चरणः छोडकर अभ्ययात् (मेरे पर) दीड़े थे 98. ሂ. अपहाय मत् प्रतिश्वाम्, १. मेरी प्रतिज्ञा को ११. पृथ्वी को कँपा देनेवाले चलद्गुः, हरि: सिंह के सत्य 98. ऋतम् अधिकतु म् ३. करने के लिये (जो) 94. इव समान ७. कुद पड़े थे (और) **अव**प्लुतः मारने के लिये हन्तुम् 93. ६. रथ से १२. (भगवान् श्रीकृष्ण) हाथी को इसस् रथस्थः। घारण किये हुये गत उत्तरीयः ॥ १०. खिसकते दूपट्टे वाले (तथा) घृत

श्लोकार्थ — मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये जो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर रथ से कूद पड़े थे और रथ के चक्के को घारण किये हुए, खिसकते दुपट्टेवाले तथा पृथ्वी को कपा देने वाले भगवान श्रीकृष्ण हाथी को मारने के लिये सिंह के समान मेरे पर दौड़े थे।

## अष्टात्रिंशः श्लोकः

शितविशिखहतो विशीर्णदंशः, ज्तजपरिष्तुत आततायिनो मे । प्रसममभिससार मद्रधार्थं, स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः ॥३८॥

पदच्छेद—शित विशिख हतः विशीर्णं दंशः, क्षतज परिष्लुतः आयतायिनः से। प्रसमम् अभिससार मद् वधार्थम्, सः भवतु मे भगवान् गतिः मुकुन्दः॥

श्रव्दार्थं--

| शित विशिख         | ₹. | तीखे वाणों से                 | अभिससार       | 90. | सामने झपटे       |
|-------------------|----|-------------------------------|---------------|-----|------------------|
| हतः               | 8. | घायल                          | मद् वधार्थम्, | 5.  | मेरे वध के लिये  |
| विशीर्ण दंशः,     | ሂ. | छिन्न-भिन्न कवचवाले (और)      | सः            | 99. | वे               |
| धतज               | ₹. | लहु से                        | भवतु          | 94. | होवें            |
| परिष्लुतः         | 9. | लहुलुहान (जो भगवान्)          | मे            | 98. | मुझे             |
| <b>या</b> ततायिनः | ₹. | पापी के                       | भगवान्        | 97. | भगवान्           |
| मे ।              | ٩. | मुझ                           | गतिः          | ٩٤. | सद्गति देने वाने |
| त्रसभम            | દ. | (अर्जुन के रोकने पर भी) हठात् | मुकुन्दः॥     | 93. | श्रीकृष्ण        |

क्लोकार्थ—मुझ पापी के तीखे बाणों से घायल, छिन्न-भिन्न कवचवाले और लहु से लहुलुहान जो भगवान् मेरे वध के लियें अर्जुन के रोकने पर भी हठात् सामने झपटे; वे भगवान् श्रीकृष्ण मुझे सद्गति देने वाले होवें 1

## एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

विजयरथकुदुम्ब आत्ततोत्रे, धृतहयर्शिमनि तिच्छ्येत्वणीये। भगवति रतिरस्तु मे सुमूर्वी-र्यमिह निरीत्त्य हता गताः सरूपम्॥३६॥ पदच्छेद—विजय रथ कुदुम्बे आत्त तोत्रे, धृत ह्य रश्मिनि तब् ध्रिया ईक्षणीये।

भगवति रतिः अस्तु में मुसूचोः, यस् इह निरीक्य हताः वताः सक्रपस्॥

शब्दार्थ-विजय रथ अर्जुन के रथ की रतिः अस्तु 90. प्रीति होवे २. रक्षा में तत्पर मे मुमूर्योः, मुझ मरने वाले की कुटुरवे ११. जिल्हें ३. चाबुक लिये हुए आत्त तोत्रे, यम् ५. पकड़े हुए (तथा) १३. इस (युद्ध) में घृत इह ४. घोड़ों की, लगाम निरीद्य हय रश्मिनि १२. देखकर तद् श्रिया ६. उस शोभा से १४. मारे गये (सैनिक) हताः दर्शनीय १६. प्राप्त हो गये (हैं) ईक्षणीये। गताः भगवान् श्रीकृष्ण में अगवति सद्यम् ॥ 94. सारूप मुक्ति को

क्लोकार्थ-अर्जुन के रथ की रक्षा में तत्पर, चाबुक लिये हुए, घोड़ों की लगाम पकड़े हुए तथा उस शोभा से दर्शनीय भगवान श्रीकृष्ण में मुझ मरने वाले की प्रीति होवे; जिन्हें देखकर इस युद्ध में मारे गये सैनिक सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गये हैं।

## चत्वारिंशः श्लोकः

लितगितिविकासवरगुहास - प्रणयितिरीच्चणकरिपतोक्यानाः । कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः, प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः ॥४०॥ पदच्छेद—क्रित गित विलास वर्गु हास, प्रणय निरीक्षण करिपत उद मानाः। कृतम् अनुकृतवत्यः उन्मद् अन्धाः, प्रकृतिम् अगन् किल यस्य गोप वध्वः॥

शब्दार्थ---

ललित गति १. मनोहर गति १०. अनुकरण करती हुई थनुकृतवत्यः उन्मद् अन्धाः, ५. प्रेम दिवानी होकर २. हाव-भाव पूर्ण वितास स्वरूप को प्रकृतिम् 92. ३. मधुर मुसकान और बल्गु हास, ४. प्रेमभरी चितवन से प्राप्त हो गयीं हैं प्रणय निरीक्षण 98. अगन् ही कल्पित की गई किल 93. €. बहुत सम्मानित ¥. 99. जिनके उठ मानाः। गोप वष्यः॥ ७. गोपियाँ 2. लीला का कुतम्

श्लोकार्थं—जिस भगवान की मनोहर गति, हाव-भाव पूर्ण मघुर मुसकान और प्रेमभरी चितवन से बहुत सम्मानित की गयीं गोपियाँ प्रेम-दिवानी होकर लीला का अनुकरण करती हुईँ जिनके स्वरूप को ही प्राप्त हो गयीं हैं।

## एकचत्वारिंशः श्लोकः

मुनिगणन्यवर्षसंकुलेऽन्तः, सदसि युधिष्ठिरराजसूय एवाम् । अर्हणमुपपेद ईच्चणीयो, मस दशिगोचर एव आविरात्मा ॥४१॥ पदच्छेद—

मुनि गण नृप वर्य संकुत्ते अन्तः, सद्सि युधिष्ठिर राजस्ये एषास्। अर्द्वसम् उपपेदे ईस्रणीयः, सम दशि गोचरः एषः आविरात्मा॥

| शब्दाथ      |           |                     |             |     |                        |
|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----|------------------------|
| मुनि गण     | ₹.        | मुनिजन और           | अर्हणम्     |     | पूजा                   |
| नृप वर्य    | 8.        | प्रधान राजाओं से    | उपपेदे      | ς.  | प्राप्त की थी          |
| संकुले      | <b>¥.</b> | भरे                 | ईक्षणीयः,   | 90. | दर्शनीय                |
| अन्तः सद्सि | ξ.        | सभा भवन के अन्दर    | सम          | 97. | मेरी                   |
| युधिष्टिर   | ٩.        | राजा युधिष्ठिर के   | दशि गोचरः   | 93. | आँखों के सामने         |
| राजस्ये     |           | राजसूय यज्ञ में     | एष:         | 99. | ये (भगवान् श्रीकृष्ण)  |
| एषाम्।      | ७.        | (जिन्होंने) उन सबकी | आविरात्सा ॥ | 98. | साक्षात् उपस्थित (हैं) |
|             |           |                     |             |     |                        |

श्लोकार्थ—राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज में मुनिजन और प्रधान राजाओं से भरे सभा-भवन के अन्दर जिन्होंने उन सबकी पूजा प्राप्त की थी; दर्शनीय ये भगवान् श्रीकृष्ण मेरी आँखों के सामने साक्षात् उपस्थित हैं।

## द्विचत्वारिंशः श्लोकः

तिमममहमजं शरीरभाजां, हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकित्वानाम्।
प्रतिदशमिव नैकधाकभेकं, समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः॥४२॥
पदच्छेट—

तम् इमम् अहम् अजम् शरीर भाजाम् , हृदि हृदि धिष्ठितस् आत्म किरितानाम् । प्रतिदशम् इव नैकघा अर्कम् एकम् , समधिगतः अस्मि विधृत भेद् मोहः॥ शब्दार्थ—

| तम्, इसम्            | 99.   | अत्यन्त प्रसिद्ध इस     | इव           | ٦.         | जैसे                          |
|----------------------|-------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| थहम्                 | ξ.    | (उसी प्रकार)मैं(स्वयम्) | नैकघा        | <b>x</b> . | अनेक रूपों में (दिखाई देता है |
| <b>ध</b> जम्         |       | अजन्मा की               | अर्कम्       | 8.         | सूर्य                         |
| शरीर भाजाम्,         | 5.    | समस्त प्राणियों के      | पकम्,        | -          | एक ही                         |
| हृदि हृदि            | ξ.    | हृदय में                | समधिगतः      | ٩٤.        | शरण                           |
| घिष्ठितम्            | 90.   | विराजमान (एवं)          | अस्म         | 98.        | लेता हूँ                      |
| आत्म कल्पितानाम्।    | 9.    | परमात्मा से रचित        | विधूत        | 98.        | रहित होकर                     |
| प्रतिष्शम्           | 9.    | हर-एक की दृष्टि में     | भेद, मोहः॥   | 9₹.        | भेद बुद्धि और अज्ञान से       |
| क्योनार्थं ज्यास्त्र | + -6- | अं की का की गर्म व      | में जिस करते | Farm       | र्भ देन है. नहीं प्रकार में उ |

लोकार्थं—हर-एक की दृष्टि में जैसे एक ही सूर्य अनेक, रूपों में दिखाई देता है; उसी प्रकार मैं स्वयम् परमात्मा से रिचत समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान एवं अत्यन्त प्रसिद्ध इस अजन्मा की भेदबुद्धि और अज्ञान से रहित होकर शरण लेता हैं।

## त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

सूत उवाच-

कृष्ण एवं अगवति मनोवाग्दछिवृत्तिभिः । आत्मन्यात्मानमावेरय सोऽन्तः स्वास उपारमत ॥४३॥

पदच्छेद-

कृष्णे प्रवम् भगवति , मनः वाक् दृष्टि वृत्तिभिः। आत्मनि आत्मानम् आवेश्य, सः अन्तः श्वासः उपारमस्॥

शब्दार्थ-

५. अपनी आत्मा को कृष्सी श्रीकृष्ण में भारमानम् ६. लगाकर (तथा) आवेश्य इस प्रकार 9. प्चम् २. वे (भीष्मपितामह जी) भगवति भगवान सः ११. अन्दर (रोककर) ३. मनं, वाणी अन्तः जनःचाक ४: नेत्र और चित्तवृत्ति के साथ १०. प्राणवाय को द्धष्टि वृत्तिभिः। श्वासः आत्मनि १२. चिर शान्त हो गये ६. आत्मस्वरूप उपारमत्।

श्लोकार्थं—इस प्रकार वे भीष्मिपतामह जी मन, वाणी, नेत्र और चित्तवृत्ति के साथ अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण में लगाकर तथा प्राणवायु को अन्दर रोककर चिर शान्त हो गये।

# चतुरचत्वारिंशः श्लोकः

सम्पद्ममानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले। सर्वे बभूबुस्ते तृष्णीं वर्यासीव दिनात्यये॥४४॥

पदच्छेद--

सम्पद्यमानम् बाह्ययः, भीष्मम् ब्रह्मणि निष्कले। सर्वे बभूवः ते तृष्णीम्, वयांसि इव दिन अत्यये॥

शब्दार्थ--

१२. हो गये सम्पद्यमानम् ६. लीन हुआ बभृवुः वे 9. जानकर आह्वाय **9.** भीष्मम् भीष्मपितामह को तूष्णीम् ११. शान्त ₹. वयांसि **६.** पक्षियों की जहा चि ब्रह्म में ሂ. १०. भाँति निष्कले। निर्गण 8. इव सर्वे सभी (उपस्थित जन) िदिन अत्यये॥ दन के अन्त में ₹.

क्लोकार्थ — वे सभी उपस्थित जन भीष्मिपतामह को निर्गुण ब्रह्म में लीन हुआ जानकर दिन के अन्त में पिक्षयों की भाँति शान्त हो गये।

## पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः। शशंद्धः साधवो राज्ञां स्वात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ॥४५॥

#### पदच्छेद-

तत्र दुन्दुभयः नेदुः, देव ज्ञानव वादिताः। शरांदुः साधवः राष्टाम्, ज्ञात् पेतुः पुन्य वृष्टयः॥

#### शब्दार्थ--

| तत्र      | 9. | (उस समय) वहाँ पर   | शशंसुः         | \$. | प्रशंसा करने लगे (तथा) |
|-----------|----|--------------------|----------------|-----|------------------------|
| दुन्दुभयः | ٧. | नगाड़े             | বাঘৰ:          | 9.  | संतजन                  |
| नेदुः     | ξ. | बजने लगे           | राश्वाम्       | 5.  | राजाओं की              |
| देव       | ₹. | देवताओं (और)       | खात्           | 90. | आकाश से                |
| मानच      | ₹. | मनुष्यों के द्वारा | पेतुः ।        | 92. | होने लगी               |
| वादिताः।  | 8. | बजाये गये          | पुष्प वृष्यः ॥ | 99. | फूलों की वर्षा         |
| _         |    |                    |                |     | **                     |

श्लोकार्थ—उस समय वहाँ पर देवताओं और मनुष्यों के द्वारा बजाये गये नगाड़े बजने लगे। संतजन राजाओं की प्रशंसा करने लगे तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य आर्गन्। युधिष्ठिरः कारियत्वा सुहूर्त दुःखितोऽभवत्।।४६॥

#### पदच्छेद-

तस्य निर्हरण आदीनि, सम्परतस्य आर्णव। युधिष्टिरः कारियत्वा, मुद्दर्तम् दुःस्तितः अभवत्॥

#### शब्दार्थ--

| तस्य       | ₹. | उनके            | युधिष्ठिरः | ₹.  | युधिष्टिर          |
|------------|----|-----------------|------------|-----|--------------------|
| निर्दरण    | ሂ. | दाह संस्कार     | कारियत्वा  |     | कराकर              |
| आदीनि      | €. | आदि क्रियाओं को | मुहुर्तम्  | 5.  | कुछ क्षणों के लिये |
| सम्परितस्य | 8. | मृत शरीर की     | दुःखितः    |     | शोक मग्न           |
| भागंच।     | 9. | हे शौनक जी !    | अभवत्॥     | 90. | हो गये थे          |

श्लोकार्थं—हे शौनक जी ! युधिष्ठिर उनके मृत शरीर की दाह संस्कार आदि क्रियाओं को कराकर कुछ क्षणों के लिये शोक मग्न हो गये थे ।

## सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

तुष्दुबुर्म्नयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुलनामभिः। ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ॥४७॥

पदच्छेद-

तुष्टुबुः मुनयः हृष्टाः, कृष्णम् तद् गुष्टा नामभिः। ततः ते कृष्ण हृद्याः, स्व अधमान् प्रययुः पुनः॥

शब्दार्थ--

६. स्तुति करने लगे तुष्टुचुः वे मुनिजन सुनयः

₹. प्रसन्न होकर हष्टाः ₹. भगवान् श्रीकृष्ण की कृष्णम् उनके

तद गुह्य नामभिः। ५. रहस्यमय नामों से

७. उसके पश्चात् ततः उन्होंने

ते १०. कृष्णमय वनाकर कुच्स

६. हृदय को हृद्याः स्व आध्यमान् १२. अपने आश्रमों को

प्रययुः १३. प्रस्थान किया 99. फिर वुनः॥

श्लोकार्थ--वे मुनिजन प्रसन्न होकर भगवान् श्रीकृष्ण की उनके रहस्यमय नामों से स्तुति करने लगे। उसके पश्चात् उन्होंने हृदय को कृष्णमय बनाकर फिर अपने आश्रमों को प्रस्थान किया।

## ऋष्टचत्वारिंशः श्लोकः

ततो युधिष्ठिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्यम्। पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम् ॥४८॥

पदच्छेद---

ततः युधिष्ठिरः गत्वाः सह कृष्णः गजाह्यम्। पितरम् सान्त्वयामास, गान्धारीम् च तपस्विनीम् ॥

शब्दार्थ--

क्रुंच्या:

१. तदनन्तर ततः युधिष्ठिर: २. युधिष्टिर ने ६. जाकर गत्वा सप्त

8. साथ भगवान् श्रीकृष्ण के ₹.

७. चाचा धृतराष्ट्र को पितरम् सान्त्वयामास १९: सान्त्वना दी थी गान्धारीम्

१०. चाची गान्धारी को

प्र. और च तपस्विनीम्॥ કુ. पतिव्रता

हस्तिनापूर में गजाह्यम् । ٤.

ष्लोकार्थं—तदनन्तर युधिष्ठिर ने भगवान् श्रीकृष्ण के साथ हस्तिनापुर में जाकर चाचा घृतराष्ट्र को और पतिव्रता चाची गान्धारी को सान्त्वना दी थी।

## एकोनपञ्चाशः श्लोकः

पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः। चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विसुः॥४६॥

#### पदच्छेद-

पित्रा च अतुमतः राजा, वासुदेव अनुमोदितः। चकार राज्यम् धर्मेण , पितृ पैतामहम् विसुः॥

#### शब्दार्थ-

| पित्रा     | ₹.         | चाचा धृतराष्ट्र की  | चकार     | 97. | शासन किया था      |
|------------|------------|---------------------|----------|-----|-------------------|
| च          | <b>x</b> . | और .                | राज्यम्  | ૧૦. | राज्य का          |
| अनुमतः     | ૪.         | अनुमति से           | घमेंण    | 99. | धर्म पूर्वक       |
| राजा       | ₹.         | राजा युधिष्टिर ने   | पितृ     | 5.  | पिता              |
| वासुदेव    | ξ.         | भगवान् श्रीकृष्ण का | पैतामहम् | \$. | पितामह से प्राप्त |
| बनुमोदितः। | ૭.         | समर्थन पाकर         | विभुः॥   | ٩.  | समर्थ             |

श्लोकार्थ — समर्थ राजा युधिष्टिर ने चाचा घृतराष्ट्र की अनुमित से और भगवान् श्रीकृष्ण का समर्थन पाकर पिता-पितामह से प्राप्त राज्य का धर्मपूर्वक ग्रासन किया था।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युचिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमः अध्यागः ॥६॥



#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

#### प्रथमः स्कान्धः

अथ दशनः अध्यायः

## पथमः रुलोकः

शौनक उवाच--हत्वा स्वरिक्थस्पृध आनतायिनो, युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजैः प्रत्यवरुद्धभोजनः, कथं प्रवृत्तः किमकारपीत्ततः ॥१॥ पदच्छेद--हत्वा स्व रिक्थ स्पृधः आततायिनः, युधिष्टिरः धर्म भृताम् वरिष्टः। सह अनुजैः प्रत्यवरुद्ध भोजनः, कथम् प्रवृत्तः किम् अकारपीत् ततः॥ शब्दार्थ---हत्वा ७. साथ ११. मारकर स्व रिक्थ अपनी पैतृक सम्पत्ति के अनुजैः ६. भाइयों के ४. दूर रहने वाले £. विरोधी स्पृधः प्रत्यवरुद्ध ३. भोग विलास से १०. पापियों को आततायिनः, भोजनः कथम् , प्रवृत्तः १२. कीमे, राज्यकार्य में प्रवृत्त हये(और) युधिष्ठिरः ५. महाराज युधिष्टिर धर्म भृताम् 9. धार्मिकों में किस्, अकारपीत् १४. क्या, किया १३. उसके पश्चात् (उन्होंने) वरिष्ठः। २. शिरोमणि (तथा) ततः॥ श्लोकार्थ-धार्मिकों में शिरोमणि तथा भोग विलास से दूर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ अपनी पैतृक सम्पत्ति के विरोधी पाषियों को मारकर कैसे राज्य कार्य में प्रवृत्त हुये और उसके पश्चात् उन्होंने क्या किया ? द्वितीयः श्लोकः वंशं कुरोर्वशदवाग्निनिह तं, संरोहियत्वा भवभावना हरिः। सूत उवाच-निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो, युधिष्ठिरं प्रीतमना वभूव ह ॥२॥ पदच्छेद---वंशम् करोः वंश दवािन निह तम् , सरोहियत्वा भव भावनः हरिः । निवेशियत्वा निज राज्ये ईश्वरः, युधिष्ठिरम् प्रीत मनाः बभूव ह ॥ शब्दार्थ--११. स्थापित करके वंशम् निवेशयित्वा ७. कुल को १०. उनके राज्य में ६. महाराज क्र के निज राज्ये कुरोः २. सर्व समर्थ ४. (आपसी कलहरूपी) बांस वनके ईश्वरः, वंश युधिष्टिरम् ६. महाराज युधिष्टिर को दवाग्नि, निह तम् ५. दावानाल से, जले हुये १३. प्रसन्न चित्त न. (फिर से) जीवित करके (तथा) प्रीत मनाः संरोहयित्वा १४. हो गये थे ৭: संसार के रक्षक (एवं) बभूव भव भावनः ३. भगवान् श्रीकृष्ण १२. निश्चय ही हरिः। हा।

श्लोकार्थ- संसार के रक्षक एवं सर्वसमर्थ भगवान् श्रो कृष्ण आपसी कलहरूपी वांस वन के दावानल से जले हुये महाराज कुरु के कुल को फिर से जीवित करके तथा महाराज युधिष्ठिर को उनके राज्य में स्थापित करके निश्चय ही प्रसन्न चित्त हो गये थे।

#### तृतीयः श्लोकः

निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं, प्रवृत्तविज्ञानविधूतविश्रमः। शशास गामिन्द्र हवाजिताश्रयः, परिध्युपान्तामनुजानुवर्तितः॥३॥

पदच्छेद— निशस्य भीष्म उक्तम् अथ अच्युत उक्तम् , ब्रब्स विद्यान विधृत विद्यमः। शशास गाम् इन्द्रः इव अजित आश्रयः, परिधि उपान्ताम् अनुज अनुवर्तितः॥

शब्दार्थ-

१६. शासन किया था निशस्य ४. सुनकर शशास गास् इन्द्रः इच १५. पृथ्वी का इन्द्र के समान १. भोष्मिपतामह के वचन को भीष्म उक्तम् श्रीकृष्ण के अजित २. तथा अथ अच्युत उक्तम्, ३. भगवान् श्रीकृष्ण की वाणी को आश्रयः, १०. सहारे (तथा) १३. समुद्रों से ६. उदय हो जाने के कारण परिधि प्रवृत्त १४. घरी हुई ५. (हृदय में) विशेष ज्ञान का विद्यान उपान्ताम् रहित (महाराज युधिष्ठिर ने) ११. आजाकारी विधृत अनुज अनुवर्तितः॥ १२. भाइयों की सहायता से ७. भ्रान्ति से विभ्रमः।

श्लोकार्थं—भीष्मिपतामह के वचन को तथा भगवान् श्रीकृष्ण की वाणी को सुनकर हृदय में विशेष ज्ञान का उदय हो जाने के कारण भ्रान्ति से रहित महाराज युधिष्ठिर ने श्रोकृष्ण के सहारे तथा आज्ञाकारी भाइयों की सहायता से समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी का इन्द्र के समान शासन किया था।

# चतुर्थः श्लोकः

कामं वनर्षे प्रजिन्यः सर्वकाष्ट्रचा मही। सिषिचः स्म ब्रजान् गावः पयसोधस्वतीर्भुदा ॥४॥

पदच्छेद—

कामम् ववर्ष पर्जन्यः, सर्वे काम दुघा मही। सिषिचुः स्म नजान् गावः, पयसा ऊघस्वतीः मुदा ॥

शब्दार्थं--

२. पर्याप्त सिषिचुः स्मः १२. सींचती थीं कामम् वषर्ष ३. वर्षा करते थे गोशालाओं को वजान (महाराज युधिष्ठिर के राज्य में) मेघ गावः पर्जन्यः ८. गायें सर्वं काम ५. सभी कामनाओं को ११. दूध से पयसा ६. देने वाली (थी) ७. बड़े-बड़े थनों वाली दुघा **ऊघर्षतीः** ४. पृथ्वी १०. प्रसन्नता पूर्वक मही। सुदा ॥

क्लोकार्थं—महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मेघ पर्याप्त वर्षा करते थे। पृथ्वी सभी कामनाओं को देने वाली थी। बड़े-बड़े थनों वाली गायें गोशालाओं को प्रसन्नापूर्वक दूध से सींचती थीं।

#### पञ्चमः श्लोकः

नचः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः। फलन्स्योवधयः सर्वाः काममन्बृतु तस्य वै ॥५॥

पदच्छेद---

नद्यः सतुद्राः विरयः, स वनस्पति वीरुधः। फलन्ति सोवधयः सर्वाः, कामम् वनु ऋतु तस्य वै॥

शब्दार्थ---

२. नदियाँ प. ओविचयां नद्य जीवधय: ३. सभी समूद्र सर्वाः ७. पथी लमुद्धाः ४. सारे पर्वत गिरयः १०. इच्छानुसार कामस् स बनस्पति ५. वनस्पतियों के साथ जन प्राता दे प्रत्येक परत् में १. महाराज युधिष्टिए के राज्य में वीवधः। ६. लतायें (और) तस्य

फलान्ति १२. फलती थीं थै॥ ११. निश्चय पूर्वक

एलोकार्थ--महाराज युधिष्ठिर के राज्य में निदयाँ, सभी समुद्र, सारे पर्वत, वनस्पितयों के साथ लतायें और सभी ओषिधयाँ प्रत्येक ऋतु में इच्छानुसार निश्चय पूर्वक फलती थीं।

#### षष्ठः श्लोकः

नाधयो व्याधयः क्खेशा दैवभूतात्महेतवः। अजातशत्रावभवत् जन्तूनां राज्ञि कहिंचित्॥६॥

पदच्छेद--

न आधयः व्याधयः क्लेशाः, देव भूत आत्म हेतवः। अजात शत्री समवन् , जन्तूनाम् राज्ञि कर्हिचित् ॥

शब्दार्थ--

कारण से होने वाले नहीं 93. हेतवः। २. रहित ६. मानसिक (या) अजात आधयः १. शत्रुओं से शर्जी शारीरिक 90. व्याधयः अभवन् १४. होते थे क्लेशाः 99. कष्ट जन्त्नाम् ४. प्राणियों को देवताओं दैव ¥. राधि अन्य प्राणियों (तथा) ३. महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भूत ₹.

**आत्य ७. अपने फर्डिचित्। १२. क**भी

श्लोकार्थ--शत्रुओं से रहित महाराज युधिष्ठिर के राज्य में प्राणियों को देवताओं, अन्य प्राणियों तथा अपने कारण से होने वाले मानसिक या शारीरिक कष्ट कभी नहीं होते थे।

फा०--- ५५

#### सप्तमः रलोकः

उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः। सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकास्यया ॥७॥

पदच्छेद-

उषित्वा हास्तिनपुरे, यासान् कतिपयान् हरिः। सुहृदाम् च विशोकाय , स्वसुः च विय कास्यया ॥

शब्दार्थ--

१२. निवास किया था १. तदनन्तर उषित्वा शोक रहित करने के लिये ११. हस्तिनापूर के राज्य में विशोकाय **हास्तिनपुरे** 8. बहुन सुभद्रा को १०. महीने स्वसुः मासान कतिपयान् ६. कुछ तथा हरिः। २. भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न करने की **जिय** 9. ३. मित्र-सम्बन्धियों को कामना से कास्यया॥ ч. सुहदाम्

श्लोकार्थ--तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण ने मित्र-सम्बन्धियों को शोक रहित करने के लिये तथा बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने की कामना से कुछ महीने हस्तिनापुर के राज्य में निवास किया था।

## ऋष्टमः श्लोकः

आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम् । आखरोह रथं कैश्चित्परिष्वकोऽभिवादितः ॥८॥

पदच्छेद-

आमन्त्रय च अभ्यतुक्षातः, परिष्यज्य अभिवाद्य तम्। आरुरोह रथम् कैश्चित्, परिष्यकः अभिवादितः॥

शक्दार्थ-

आमन्त्र्य १. परामर्शं करके आहरोह द. चढ़ गये (उस समय) च २. और (जाने के लिये) रथम् ७. रथ पर

खञ्चनुद्वातः ३. (उनसे) अनुमित पाकर कैश्चित् ६. (समान आयु वाले) कुछ लोगों ने पिरच्चन्य ५. आलिंगन (तथा) परिष्यक्तः १०. (उनका) आलिंगन किया (एवम्) अभिवाद्य ६. प्रणाम करके अभिवादितः॥ ११. (कम आयु वालों ने) प्रणाम किया

तम्। ४. उनका

एलोकार्थ---भगवान् श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिर से परामर्श करके और जाने के लिये उनसे अनुमित पाकर उनका आलिंगन तथा प्रणाम करके रथ पर चढ़ गये। उस समय समान आयु वाले कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया एवम् कम आयु वालों ने प्रणाम किया।

#### नवमः श्लोकः

सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा। गान्धारी धृतराष्ट्रच युयुतसुगीतमो यमौ ॥६॥

पदच्छेद--

सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती, विराट तनया तथा। गान्धारी धृतराष्ट्रः च, युयुत्सुः गौतमः यसी॥

शब्दार्थ--

सुभद्रा (उस समय) सुभद्रा गान्धारी गान्धारी 19. . द्रौपदी द्रीपदी धृतराष्ट्रः 5. वृतराष्ट् कुन्ती कुन्ती और દ્ધ. विराट राजा विराट की पुत्री 8. युयुत्सुः 90. युयुत्सु तनया गीतमः 99. कृपाचार्यः ٧. उत्तरा

तथा। ६. तथा यमौ॥ १२. नकुल एवं सहदेव (भगवान के विरह को नहीं सह सके तथा मूर्छित होगये)

प्लोकार्थ — उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, राजा विराट की पुत्री उत्तरा तथा गान्धारी, घृतराष्ट्र और युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल एवं सहदेव भगवान् के विरह को नहीं सह सके तथा मूर्छित हो गये।

## दशमः श्लोकः

षृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः। न सेहिरे विमुखन्तो विरहं शाङ्गीधन्वनः॥१०॥

पदच्छेद--

मृकोदरः च घौम्यः च, स्त्रियः मत्स्य सुता आदयः। न सेहिरे विमुद्यन्तः, विरहम् शार्ङ्गघन्वनः॥

शब्दार्थ--

9. भीमसेन वृकोदरः आदयः। ६. इत्यादि और ११. नहीं च घौम्यः सोहिर ३. घीम्य ऋषि १२. सह सकी थीं ব 8. तथा विमुद्यन्तः मुर्खित होती हुई स्त्रियः स्त्रियाँ **9**. विरहम् १०. वियोग को

मत्स्य सुता ५. सत्यवती शार्क्कभन्वनः॥ ६. शार्क्कपाणि भगवान् श्रीकृष्णा के

श्लोकार्थ — भीमसेन और धौम्य ऋषि तथा सत्यवती इत्यादि स्त्रियाँ मूर्छित होती हुई शाङ्ग पाणि भगवान् श्रीकृष्ण के वियोग को नहीं सह सकी थीं।

## एकादशः श्लोकः

सत्सङ्गान्युक्तबुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः। कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकण्ये रोचनम् ॥११॥

पदच्छेद-

सत् सङ्गात् मुक दुःसङ्गः, हातुम् न उत्सहते बुधः। कीर्यमानम् यशः यस्य, सकृत् धाकर्ण्य रोचनम्॥

शब्दार्थ--

कीर्त्यमानम् ६. गायी जाती हुई १. सत्सङ्ग के कारण सत् सङ्घात् कीर्ति को ३. दूर रहने वाले मुक यश: ५. जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) की २. कुसङ्ग से दुःसङ्घः यस्य ११. (उसे) छोड़ने का एकबार भी £. हातुम् सकृत् आकर्ण १२. नहीं १०. सूनकर रुचिकर उत्सहते १३. उत्साह करते हैं रोचनम् ॥ 9. ४. विद्वज्जन बुघः।

श्लोकार्थ सत्सङ्ग के कारण कुसङ्ग से दूर रहने वाले विद्वज्जन जिस भगवान् श्रीकृष्ण की गायी जाती हुई रुचिकर कीर्ति को एकबार भी सुनकर उसे छोड़ने का उत्साह नहीं करते हैं।

## द्वादशः श्लोकः

तस्मिन्न्यस्तिधियः पार्थाः सहेरत् चिरहं कथम् । दर्शनस्पर्शसंजापरायनासनभोजनैः ॥१२

पदच्छेद-

तिस्मन् न्यस्त धियः पार्थाः, सहेरन् विरह्म कथम्। दर्शन स्पर्श खंखापः, शयन जासन भोजनैः॥

शब्दार्थ---

तस्मिन उन भगवान् श्रीकृष्ण में दर्शन १. दर्शन अपित किये हए स्पर्श २. स्पर्श व्यस्त वृद्धि को घिय: ३. वार्तालाप 9. खंलाप पार्थाः ४. सोना 90. पाण्डव शयन उठना-बैठना (और) सहेरन १३. सह सकते थे ¥. वासन भोजन आदि कियाओं के द्वारा (उनके) वियोग को भोजनैः ॥ विरहम् 99. कैसे क्यम्। 97.

श्लोकार्थ—दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, सोना, उठना, बैठना और भोजन इत्यादि क्रियाओं के द्वारा वुद्धि को उन मगवान् श्रीकृष्ण में अपित किये हुये पाण्डव उनके वियोग को कैसे सह सकते थे?

## त्रयोदशः श्लोकः

सर्वे नेऽनिविषेरमेस्तमनुद्र नचेनसः वीचन्तः स्नेष्टसम्बद्धा विचेत्समञ्जातञ्च ह ॥१३॥

पदच्छेद-

सर्वे ते अनिमिषेः अक्षैः, तम् अनुदूत चेतसः। वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धाः, विचेतुः तत्र तत्र ह ॥

श्वदार्थ-

सर्वे ४. सभी (पाण्डव) वीक्षग्तः देखते हए ते स्नेष्ट प्रेम से ₹. १०. बँधे होने के कारण अनि मिपे: सम्बद्धाः ६. अपलक अक्षै: आंखा से विचेतुः 98. दौडने लग उन (भगवान् श्रीकृष्ण) को 92. इधर तम ٧. तत्र द्रवित 93. तत्र उघर 9. अनुदूत 99. उस समय चेतसः। 등 11 हृदय वाले ₹.

श्लोकार्थ--द्रवित हृदय वाले वे सभी पाण्डव उन भगवान् श्रीकृष्ण को अपलक आँखों से देखते हुए प्रेम से बॅवे होने के कारण उस समय इधर-उधर दौड़ने लगे।

# चतुर्दशः श्लोकः

न्यकन्धजुद्गलद्वाष्पमीत्कण्यादेवकी सुते निर्यात्यगारासोऽभद्रसिति स्याद्धान्धवस्त्रियः ॥१४॥

पदच्छेद-

न्यहन्धन् उद्गलद् वाष्पस्, औत्कण्ठ्यात् देवकी सुते। निर्याति अगारात् नो अभद्रभ् , इति स्यात् बान्धव स्त्रियः ॥

शब्दार्थ---

रोक लिया नो न न्यरुन्धन् 93. निकलते हुए ६. असगुन 99. अभद्रम् उद्गलद् **इ.** इसलिये आँसुओं को इति वाष्प्रम् 97. बौत्कण्ड्यात् १०. उत्कण्ठा के वश इोवे स्यात् १. बान्धवों की ¥. भगवान श्रीकृष्ण को बान्धव देवकीस्तते। २. स्त्रियां ने निकलते समय स्त्रियः॥ निर्याति ૪.

भवन से

अगारात् प्लोकार्थ- बान्धवों की स्त्रियों ने भवन से निकलते समय भगवान श्रीकृष्ण को असगुन न होवे; इसलिये उत्कष्ठा के वश निकलते हुए आंसुओं को रोक लिया।

#### पञ्चदशः श्लोकः

सृदङ्गराङ्क्षभेर्यश्च वीणापणवगोमुखाः। धुन्धुर्यानकघण्टाचा नेदुद्गिन्दुभणस्तथा॥१५॥

पदच्छेद-

मृदङ्क शङ्ख भेर्यः च, चीणा पण्य गोमुखाः। धुन्धुरी यानक घण्टा आधाः, नेदुः दुम्बुभयः तथा ॥

शब्दार्थ---

१. (उस समय) मृदङ्ग मृदङ्ग **धुन्ध्र**री घुन्धरी २. शंख **£**. नगाड़े যান্ত্ৰ आनक भेर्यः भेरी ₹. १०. घण्टा घण्टा ४. और १३. इत्यादि वाजे आद्याः च ५. वीणा वीणा नेदुः १४. बजने लगे ₹. पणव पण्व .. १२. दुन्दुभी दुन्दुभयः गोमुख गोमुखाः । 9. 99. तथा॥ एवस्

श्लोकार्थं — उस समय मृदङ्ग, शंख, भेरी और वीणा, पणव, गोमुख, धुन्धरी, नगाड़े घण्टा एवम् दुन्दुभी इत्यादि वाजे वजने लगे।

## षोडशः श्लोकः

प्रासादशिखरारूढाः कुरुनार्यो दिहत्त्वा। वष्टुषुः कुसुमैः कृष्णं प्रेमत्रीडास्मितेत्त्वणाः ॥१६॥

पदच्छेद-

प्रासाद शिखर आरुढाः, कुरु नार्यः दिद्दश्चया। ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् , प्रेम बीडा स्मित ईश्वणाः॥

शब्दार्थं--

 (उस समय) महल की प्रासाद कुसुमैः ११. फुलों की अटारी पर थिखर कृष्णम् ક. भगवान् श्रीकृष्ण को चढ़ी हुई ₹. प्रेम स्नेह **आरू**ढाः ٤. कुरु कुल की स्त्रियाँ कुरु नार्यः 8. वीडा ६. लज्जा (और) १०. देखने की इच्छा से दिदृश्चया। €िमत मुसकान भरी 9. 92. वर्षा करने लगीं ईक्षणाः॥ चितवन से ववृषुः

श्लोकार्थं — उस समय महल की अटारी पर चढ़ी हुई कुछ कुल की स्त्रियाँ स्नेह, लज्जा और मुसकान भरी चितवन से भगवान श्रीकृष्ण को देखने की इच्छा से फूलों की वर्षा करने लगीं।

## सप्तदशः श्लोकः

सितातपत्रं जयाह मुक्तादामविभूषितम् । रत्नदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥१७॥

पदच्छेद--

सित आतपत्रम् ज्ञाह, मुक्ता दाम विभूषितम्। रत्न दण्डम् गुडाकेशः, त्रियः प्रियतमस्य ह॥

शब्दार्थ—

सित सफेद ५. रत्नों के दण्ड वाले (एवं) रत्न दण्डम् २. निद्रा को जीतने वाले गुडाकेशः थातपत्रम् दे. छत्र ३. प्रिय (अर्ज्न) ने जग्राह १०. उठाया **प्रियः** मुका दाम ६. मोतियों की झालर से **प्रियतमस्य** थ. प्रियतम भगवान श्रीकृष्ण के विभूषितम्। स्शोभित 9. 夏॥ 9. उस समय

श्लोकार्थ—उस समय निद्रा को जीतने वाले प्रिय अर्जुन ने प्रियतम भगवान् श्रीकृष्ण के रत्नों के दण्ड वाले एवं मोतियों की झालर से सुशोभित सफेद छत्र उठाया।

## ऋष्टादशः श्लोकः

उद्धवः सात्यिकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते । विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपतिः पथि ॥१८॥

पदच्छेद---

उद्धवः सात्यिकः च पव, व्यजने परम अद्भुते । विकीर्यमाणः कुसुमैः, रेजे मधुपतिः पथि॥

ঘৰ্বার্থ-

५. विचित्र १. (उस समय) उद्धव अद्भुते। उद्धवः विकीर्यमाणः १०. वर्षा से सात्यकिः सात्यिक कुसुमैः २. और इ. पुष्पों की च १२. (भगवान् श्रीकृष्ण) सुशोभित हुये बे रेजे ७. इस प्रकार पव चॅवर (डुलाने लगे) ११. मधु दैत्य को मारने वाले मधुपतिः ξ. व्यजन मार्ग में पथि ॥ अत्यन्त ं परम

धलोकार्थ — उस समय उद्धव और सात्यिक अत्यन्त विचित्र चँवर हुलाने लगे। इस प्रकार मार्ग में पुष्पों की वर्षा से मधु दैत्य को मारने वाले भगवान् श्रीकृष्ण सुशोमित हुए थे।

## एकोनविंशः श्लोकः

अभूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः। नानुरूपानुरूपाश्च निर्मुणस्य गुणात्मनः ॥१६॥

पदच्छेद-

अभूयन्त आशिषः खत्याः, तज तज हिंच ईरिताः। न अनुक्रम अनुक्रमाः ख, निगु जुस्य गुस्तारमगः॥

शब्दार्थं-

**४.** अयोग्य ११. सुनाई पड़ने लगे न यनुरूप अश्रयन्त आशीर्वाद अनुकपाः ७. योग्य आशिषः ५. और सत्याः **द.** सत्य १०. जहाँ-तहाँ निर्गु खस्य ३. (भगवान् श्रीकृष्ण के) निर्गुण स्वरूप के तत्र तत्र १. ब्राह्मणों के द्वारा द्विज गुखात्मनः ॥ ६. सग्ण रूप के २. दिये गये ईरिताः।

श्लोकार्थ—ब्राह्मणों के द्वारा दिये गये भगवान् श्रीकृष्ण के निर्गुणस्वरूप के अयोग्य और सगुण रूप के योग्य सत्य आशोर्वाद जहाँ-तहाँ सुनाई पढ़ने लगे।

#### विंशः श्लोकः

अन्योन्यमासीत्संजलप उत्तमश्लोकचेतसाम् । कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः ॥२०॥

पदच्छेद--

अन्योन्यम् आसीत् संजल्पः, उत्तम श्लोक चेतलाम् । कौरव १न्द्रपुर स्त्रीखाम्, सर्व भ्रुति मनोहरः॥

शब्दार्थं--

अन्योन्यम् ६. आपसी कौरव ३ कौरव (और) १०. लग रही थी **यासीत्** इन्द्रपुर ४. इन्द्रप्रस्थ की ७. बातचीत खीणाम् ५. स्त्रियों की संजलपः उत्तमश्लोक १. पवित्रकीर्ति (भगवान् श्री कृष्ण) में सर्व श्रुति सबके कानों की २. चित्त लगाई मनोहरः ॥ चेतसाम्। **£**. भुहावनी

श्लोकार्थं—उस समय पवित्र कीर्ति भगवान् श्रीकृष्ण में चित्त लगाई कौरव और इन्द्रप्रस्थ की स्त्रियों की आपसी बातचीत सबके कानों को सुहावनी लग रही थी।

पदच्छेद

## एकविंशः श्लोकः

स वै किलायं पुरुषः पुरातनो, य एक आसीदविशेष आत्मिन ।
अग्रे गुरोभ्यो जगदात्मनीरबरे, निमीलितात्मिन्निशि सुप्तशक्तिषु ॥२१॥
सः वै किल अयम् पुरुषः पुरातनः, यः एकः आसीत् अविशेषः आत्मिन ।
अग्रे गुरुषः जगत् अत्मिनि ईश्वरे, निभीलित आत्मन् निशि सुप्त शक्तिषु ॥

शब्दार्थ-सः वै 94. वहो 8. ग्लेभ्यः છ. ફેં १४. (सत, रज, तम) तीनों गूणों से किल ये जगत् आत्माने १०. विश्व की आत्मा ₹. अयम् ११. ईश्वर में पुरुषः ६. परम पुरुष इश्वरे, निमीलित २. छिपाई हुई (हे सखि!) पुरातनः, सनातन १. अपने को जो आत्मन् यः पकः, आसीत् १८. अकेले ही, विद्यमान थे निशि £. प्रलय काल में निगुण रूप से १३. सो जाने पर अविशेषः 96. स्रम शकिषु॥ आत्मनि । १२. प्रकृति के 98. अपने स्वरूप में

क्लोकार्थं—अपने को छिपाई हुई हे सिख ! ये वही सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रलय काल में विश्व की आत्मा ईश्वर में प्रकृति के सो जाने पर सत, रज, तम तीनों गुणों से परे अपने स्वरूप में निर्णुणरूप से अकेले ही विद्यमान थे।

द्वाविंशः श्लोकः

स एव भूगो निजवीय चोदिनां, स्वजीवमायां प्रकृतिं सिस्च ज्तीम् । अनामरूपात्मनि रूपनामनी, विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् ॥२२॥ सः एव भूगः निज वीर्य चोदिताम्, स्व जीवं मायाम् प्रकृतिम् सिस्धतीम् । अनामरूप आत्मनि रूप नामनी, विधित्समानः अनुससार शास्त्रकृत्॥

शब्दार्थं-१२. सृष्टि करने की इच्छा वाली २. उन्हीं भगवान् श्री कृष्ण ने सिस्क सतीम्। जः एव ३. नाम और रूप से रहित भ्यः अनामरूप अपनी काल शक्ति से आत्मनि अपने स्वरूप में निज बीर्य ६. प्रेरित चोदिताम्, रूप नामनी, ६. नाम और रूप की १०. अपने अंशभ्त जीवों को विधित्समानः ७. रचना करने की इच्छा करते ही रव जीव

रव जांच ५०. अपन अशमूत जावा का विचित्समानः ७. रचना करने का इच्छा करत ह आयाम् १९. मोहित करने वाली (तथा) अनुससार १४. अनुसरण किया था

प्रकृतिस् १३. प्रकृति का ग्रास्त्रकृत्॥ १. वेद और शास्त्रों के रचियता

भलोकार्थं — वेद और शास्त्रों के रचियता उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने नाम और रूप से रहित अपने स्वरूप में पुन: नाम और रूप की रचना करने की इच्छा करते ही अपनी काल शक्ति से प्रेरित अपने अंशभूत जीवों को मोहित करने वाली तथा सृष्टि करने की इच्छा वाली प्रकृति का अनुसरण किया था। फा॰—५६

## त्रयोविंशः श्लोकः

स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो, जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः।
पश्यन्ति भक्त्युत्कितामत्तात्मना, नन्वेष सत्त्वं परिमाष्टुमहिति॥२३॥
पदच्छेद—सः वा अयम् यत् पदम् अत्र स्र्रयः, जित इन्द्रियाः निर्जित मातरिश्वनः।

पश्यन्ति भक्ति उत्कलित अमल आत्मना, ननु एवः सत्त्वम् परिमार्ण्यम् अइति ॥

| सः वा                                              | ₹.                   | वही हैं                                                  | पश्यन्ति                                    | 99. 7                            | साक्षात्कार करते हैं                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| अयम्                                               | ٩.                   | ये                                                       | भक्ति उत्कलित                               | £. ;                             | भक्ति से प्रफुल्लित और                                              |
| यत्, पदम्                                          | ₹.                   | जिनके, स्वरूप का                                         | अमल आत्मना,                                 | 90. 9                            | गुद्ध'अन्तःकरण के द्वारा                                            |
| अत्र                                               | 5.                   | इस (संसार) में                                           | ननु                                         |                                  | नश्चय पूर्वक                                                        |
| स्रयः,                                             | ૭.                   | योगिजन                                                   | एव:                                         | १३. हे                           | ही (भगवान् श्रीकृष्ण)                                               |
|                                                    |                      | इन्द्रियों को वशमें रखनेवाले(और)                         | सरवम्                                       | 98. 3                            | तीवों को                                                            |
|                                                    |                      |                                                          | परिमार्द्भ                                  | 94.                              | ।वित्र करने में                                                     |
| मातरिश्वनः।                                        | <b>¥</b> .           | प्राणवायु को                                             | अर्हति॥                                     | १६. स                            |                                                                     |
| धलोकार्थे—वे                                       | वर्ह                 | ो हैं, जिनके स्वरूप का इन्द्रियों को                     | वश में रखने वाले                            | और प्रा                          | णवायुको जीतने वाले यो                                               |
| सूरयः,<br>जित इन्द्रियाः<br>निर्जित<br>सातरिश्वनः। | છ.<br>૪.<br>૬.<br>૪. | योगिजन<br>इन्द्रियों को वशमें रखनेवाले(और)<br>जीतने वाले | एषः<br>सत्त्वम्<br>परिमार्ग्टुम्<br>अर्हति॥ | १३. व<br>१४. व<br>१४. व<br>१६. स | ा ही (भगवान् श्रीकृष्ण)<br>तीवों को<br>।वित्र करने में<br>तमर्थ हैं |

—ये वही हैं, जिनके स्वरूप का इन्द्रियों को वश में रखने वाले और प्राणवायु को जीतने वाले योगि जन इस संसार में भक्ति से प्रफुल्लित और शुद्ध अन्तः करण के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। निश्चयपूर्वक ये ही भगवान् श्रीकृष्ण जीवों को पवित्र करने में समर्थ हैं।

चतुर्विंशः श्लोकः

स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो, बंदेषु गुद्धोषु च गुद्धवादिभिः।

य एक ईशो जगदात्मलीलया, खुजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते॥२४॥

पदच्छेद—सः वा अयम् सिंख अनुगीत सत् कथः, वेदेषु गुद्धोषु च गुद्ध वादिभिः।

यः एकः ईशः जगत् आत्म लीलया, खुजति अवति अत्ति न तत्र सज्जते॥

| शब्दार्थं     |                                  |             |                                   |
|---------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| सः वा         | १६. वही हैं                      | यः, एकः     | <ul><li>जो, एक अद्वितीय</li></ul> |
| अयम्<br>संखि  | १८. ये                           | ईश:         | <b>६.</b> ईश्वर                   |
| सिख           | <b>ी. हे सिंख</b> !              | जगत्        | ११. संसार का                      |
| अनुगीत        | ७. गान किया है (तथा)             | आत्म लीलया, | १०. अपनी लीला से                  |
| सत् कथः,      | ६. जिनके सुन्दर गुणों का         | सुजति       | १२. मृजन                          |
| वेदेषु        | ३. वेदों में                     | अवति,       | १३. पालन (और)                     |
| गुह्ये बु     | ५. रहस्यात्मक शास्त्रों में      | थति         | १४. संहार करते हैं (किन्तु)       |
| च             | ४. और                            | न •         | १६. नहीं                          |
| गुह्य वादिभिः | । २. रहस्य बताने वाले (वेद व्यास | तत्र        | १५. ज्समें                        |
|               | इत्यादि मुनियों ने)              | सज्जते ॥    | १७. आसक्त होते हैं                |
| • • •         |                                  |             |                                   |

क्लोकार्थ — हैं सिंख ! रहस्य बताने वाले वेद व्यास इत्यादि मुनियों ने वेदों में और रहस्यात्मक शास्त्रों में जिनके सुन्दर गुणों का गान किया है तथा जो एक अद्वितीय ईश्वर अपनी लीला से संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किन्तु उसमें आसक्त नहीं होते हैं। ये वही हैं।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

यदा स्थमं ए तमोधियो खपा, जीवन्ति नत्रेष हि सत्त्वतः किल । धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो, भवाय रूपाणि दधस्यो युगे ॥२५॥ पदच्छेद-यदा हि अधर्मेण तमः धियः नृपाः, जीवन्ति तत्र एषः हि सत्वतः किल । धत्ते भगम् सत्यम् ऋतम् द्याम् वशः, भवाय रूपाणि द्धत् युगे युगे ॥

शब्दार्थ--यदा

हि अधर्मेग 9. जव ४. ही

३. अधर्म से

जीवन्ति ५. जीते हैं

तज, एषः हि ६. तव, यही (श्रीकृष्ण भगवान्) भवाय सत्त्वगृण से स स्वतः ७. निश्चयपूर्वक किल।

धसी १६. प्रकट करते हैं

भगम १२. ऐश्वर्य

१३. सत्य सत्यम् तमः धियः, नृपाः, २. तामसी बुद्धि वाले, राजा लोग ऋतम् १४. ऋत (पारलाँ किक सत्य)

द्याम् , यशः, १५. करुणा (और), कीर्ति को 99. संसार के कल्याण के लिये

कपाणि, द्धत् १०. अवतारों की, धारण करते हये यगे, यगे॥ ६. प्रत्येक, यूग में

श्लोकार्थ — जब तामसी बुद्धि वाले राजा लोग अधमं से ही जीते हैं, तब यही श्रीकृष्ण भगवान् निण्चयपूर्वक सत्त्वगुण से प्रत्येक युग में अवतारों को धारण करते हुये संसार के कत्याण के लिये ऐववर्य, सत्य, ऋत, करणा और कीर्ति को प्रकट करते हैं।

षड्विंशः श्लोकः

अही अलं रलाध्यतमं यदोः कुल-महो अलं पुण्यतमं मधीर्वनम्। यदेष पुंसामृषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चङ्क्रमणेन चाश्रति ॥२६॥

पदच्छेद - अहो अला रलाध्यतमभ् यदोः कुलम् , अहो अलम् पुण्यतमम् मधोः वनम् । यत् एपः प्ंसाम् ऋषमः श्रियः पतिः, स्व जन्मना चङ्कमणेन च अञ्चति ॥

शब्दार्थ-यही

अलम्

अहो

 सिख ! बड़े हर्ष का विषय है कि यत् ३. अत्यन्त

श्लाध्यतमम् ४. प्रशंसनीय है (और)

यदोः कुलम् , २. यदुकुल ५. बड़ी खुशी की बात है (कि)

थलम् , पुण्यतमम् ७. अति, पवित्र है मघोः चनम् । ६. मधुवन

 क्योंकि एषः

११. इन (भगवान् श्रीकृष्ण) ने पंसाम्, ऋषभः ६. पुरुषों में, श्रेष्ठ

श्रियः पति:, १०. लक्ष्मी के पति स्व जन्मना १२. अपने जन्म से

चङकमर्येन १४. भ्रमण से १३. और

अञ्चिति ॥ १५. (उन्हें) सूशोभित किया है

श्लोकार्थ--सिख ! बड़े हर्ष का विषय है कि यदुकुल अत्यन्त प्रशंसनीय है और बड़ी खुशी की बात है कि मघूवन अति पवित्र है, क्योंकि पुरुषों में श्रेष्ठ लक्ष्मी के पति इन भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने जन्म से और भ्रमण से उन्हें सुशोभित किया है।

#### सप्तविंशः श्लोकः

अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः।
पश्यन्ति नित्यं यदनुष्रहेषितं, स्थिताबलोकं स्वपतिं स्य यत्प्रजाः॥२०॥
पदच्छेद— अहो बत स्वः यशसः तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः।
पश्यन्ति नित्यम् यत् अनुष्रह इषितम्, स्थित अवलोकम् स्व पतिम् स्म यत् प्रजाः॥

शब्दार्थ— यहो बत 9. अहा बडा आश्चर्य है कि नित्यम् १४. सदा स्वः यशसः २. स्वर्ग लोक की कीर्ति का १०. स्वयं की, कृपा से यत्, अनुग्रह तिरस्करी, ३. तिरस्कार करने वाली इषितम्, ११. प्राप्त हुये (और) कुशस्थली ४. द्वारकापुरी स्मित अवलोकम् १२. मुस्कान भरी चितवन वाले पुण्य ६. पुण्य (और) स्व पतिस् १३. अपने स्वामी (भगवान् श्रीकृष्ण) को यशस्करी ७. यश को वढ़ाने वाली (है) १६. है स्स ५. पृथ्वी के भुवः। यत् क्योंकि पश्यन्ति १५. देखती रहती प्रजाः ॥ वहाँ की जनता

श्लोकार्थ अहा बड़ा आश्चर्य है कि स्वर्गलोक की कीर्ति का तिरस्कार करने वाली द्वारकापुरी पृथ्वी के पुण्य और यश को बढ़ाने वाली है। क्योंकि वहाँ कि जनता स्वयं की कृपा से प्राप्त हुये और मुसकान भरी चितवन वाले अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सदा देखती रहती है।

## अष्टाविंशः श्लोकः

न्तं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः, समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः ।

पिषित्त याः सरुयधरामृतं मुहु-व्रीजिक्षयः सम्भुद्धहुर्यदाशयाः ॥२८॥

पदच्छेद- नृनम् व्रत स्नान हुत आदिना ईश्वरः, समर्चितः हि अस्य गृहीत पाणिभिः।

पिषित्ति या सिख अधर अमृतम् मुहुः, व्रज स्थियः सम्भुशुहुः यद् आश्रयाः॥

शब्दार्थ--नृनम् · ७. निश्चय पिबहित १३. पान करती हैं वत, स्नान 8. उपवास, स्नान (और) 90. जो कि याः ५. हवन आदि (अनुष्ठानों) के द्वारा स्वस्ति दुत आदिना हे सिख ! 9. इंश्वरः, भगवान् श्री कृष्ण की ६. अधर अमृतम् ११. इनके अधर सुधा का समर्चितः बहुत पूजा की है मुद्धः, १२. बार-बार हि 5: गोपियाँ वज स्मियः 42. इन (भगवान् श्री कृष्ण) की ₹. अस्य १६. मूछित हो जाती थीं सम्मुमुद्धः पटरानियों ने गृहीत पाणिभिः। ३. जिसकी कल्पना मात्र से यद् आशयाः॥ 98.

ण्लोकार्थं—हे सिंख ! इन भगवान् श्री कृष्ण की पटरानियों ने उपवास, स्नान और हवन आदि अनुष्ठानों के द्वारा भगवान् श्री कृष्ण की निश्चय ही बहुत पूजा की है, जो कि इनके अधर सुघा का बार-बार पान करती हैं, जिसकी कल्पना सात्र से गोपियाँ मूर्छित हो जाती थीं। एकोनत्रिंशः श्लोकः

या वीर्यशुरुकेन हृताः स्वयंवरे, प्रमध्य चैद्यप्रशुखान् हि शुष्टिमणः।
प्रयुक्तसाम्बाम्बसुतादयोऽपरा, यारचाहृता भौमवधे सहस्रशः॥२६॥
पदच्छेद — याः वीर्य शुरुकेन हृताः स्वयंवरे, प्रमध्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः।
प्रयुक्त साम्ब अम्ब सुत आद्यः अपराः, याः च आहृताः भौम वधे सहस्रशः॥

शब्दार्थ--

याः इ. जो प्रद्युस्त, सास्व १०. प्रद्युस्त, सास्व विर्थ ५. पराक्रम के अस्व सुत ११. अस्वादि पुत्रों वाली शुल्केन ७. मूल्य से आद्यः १२. सभी रानियाँ हताः ६. लाई गयी थीं वे अपराः, १८. दूसरी (रानियाँ भी धन्य हैं)

स्वयंवरे, १. स्वयंवर में या: १६. जो प्रमध्य ४. मान मर्दन करके च १३. और

चैद्य प्रमुखान ३. शिशुपाल आदि प्रधान राजाओं का आहृताः १७. लाई गई थीं (वे)

हि ६. ही भौम वधे १४. भौमागुर को मार कर छुष्मिग्छः। २. घमंडी सहस्राष्टः॥ १४. हजारों की संख्या में

प्लोकार्थ — स्वयंवर में घमंडी शिशुपाल आदि प्रधान राजाओं का मानमर्दन करके पराक्रम के ही मूल्य से जो लाई गई थी, वे प्रद्युम्न-साम्ब, आम्वादि पुत्रों वाली सभी रानियाँ और भौमासुर को मार कर हजारों की संख्या में जो लाई गई थीं, वे दूसरी रानियाँ भी धन्य हैं।

त्रिंशः श्लोकः

एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशां, निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते । यासां ग्रहात्पुष्करलोचनः पति-ने जात्वपैत्याहृतिभिहृदि स्पृशन् ॥३०॥

पदच्छेद—एताः परम् स्त्रीत्वम् अपास्त पेशलम् , निरस्त शांचम् बत साधु कुर्वते । यासाम् गृहात् पुष्कर लोचनः पतिः, न जातु अपैति आहृतिभिः हृदि स्पृशन् ॥

शब्दार्थ— एताः १. इन सभी (रानियों) ने यासाम्, गृहात् ६. जिनके, भवन से परम् ७. अत्यन्त पुष्कर लोचनः १०. कमल नयन

स्त्रीत्वम् ६. स्त्री धर्म को पतिः, ११. स्वामी (भगवान् श्रीकृष्ण) अपास्त ३. रहित (तथा) न १६. नहीं

पेशलम् , २. स्वतन्त्रता से जातु १५. कभी निरस्त ५. दूर क्षेति १७. दूर होते हैं श्रीचम् ४. पवित्रता से आहतिभिः १२. उपहारों के द्वारा

बत १८. यह आश्चर्य है हृदि १३. हृदय को खाधु कुर्वते। ८. पवित्र बना दिया स्पृशन्॥ १४. छुते हुये

श्लोकार्थ — इन सभी रानियों ने स्वतन्त्रता से रहित तथा पिवत्रता से दूर स्त्री धर्म को अत्यन्त पिवत्र बना दिया है, जिनके भवन से कमल नयन स्वामी भगवान श्रीकृष्ण उपहारों के द्वारा हृदय को छूते हुये कभी दूर नहीं होते हैं, यह आश्चर्य है।

## एकतिंशः श्लोकः

एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम् । निरीच्रणेनाभिनन्दन् सस्मितेन यथौ हरिः ॥३१॥

पदच्छेद-

एवम् विधाः गदन्तीनाम्, सः गिरः पुर योषिताम्। निरीक्षणेन अभिनन्दन्, सस्मितेन वर्षौ हरिः॥

शब्दार्थ-

एवम् विधाः ३. इस प्रकार की निरीक्षणेन ८. चितवन से

गद्नतीनाम् ५. बोलती हुई अभिनन्दन् ६. अभिनन्दन करते हुये

सः १. उन सस्मितेन ७. मुस्कान भरी विरः ४. वाणी को यथी १०. प्रस्थान किया

पुर योषिताम्। ६. हस्निापुर की स्त्रियों का हिर:।। २. भगवान् श्रीकृष्ण ने

श्लोकार्थ—उन भगवान् श्रीकृष्ण ने इस प्रकार की वाणी को बोलती हुई हस्तिनापुर की स्त्रियों का मुसकान भरी चितवन से अभिनन्दन करते हुये प्रस्थान किया।

#### द्वात्रिंशः श्लोकः

अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय अधुद्विषः। परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात्प्रायुङ्क चतुरङ्गिणीस् ॥३२॥

पदच्छेंद-

अजात शत्रुः पृतनाम् , गोपीथाय प्रश्रु द्विषः । परेभ्यः शिक्कतः स्नेहात् , प्रायुङ्क चतुरिक्वणीम् ॥

शब्दार्थ--

अज्ञात शत्रुः १. शत्रुओं से रहित (महाराज युधिष्ठिर) ने शिङ्कृतः ३. शंका से

पृतनाम् ८. सेना को स्नेहात् ६. प्रेमवश

गोपीथाय ५. रक्षा के लिये प्रायुङ्क ६. (उनके साथ) भेज दिया

मधु द्विषः। ४. मधुसूदन (भगवान् श्रीकृष्ण) की चतुरिक्कणीम्॥ ७. रथ, हाथी, घोड़े और पैदल

परेभ्यः २. शत्रुओं की

श्लोकार्थं—शत्रुओं से रहित महाराज युधिष्ठिर ने शत्रुओं की शंका से मधुसूदन भगवान् श्रीकृष्ण की रक्षा के के लिये प्रेमवश रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना को उनके साथ भेज दिया।

## गयस्त्रिशः श्लोकः

अथ दूरागताञ् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् । संनिवर्ग्य दृढं स्निग्धान् प्रायात्स्वनगरीं प्रियैः ॥३३॥

पदच्छेद---

अथ दूर आगतान् शोरिः , कीरवान् विरह् आतुरान् । संनिवर्यं दृढम् स्निग्धान्, प्रायात् स्व नगरीम् प्रियैः ॥

शब्दार्थ-

१०. लीटाकर खंनिचरर्य अध 9. तदनन्तर ₹. दूर दूर तक अत्यन्त रहम् ४. साथ में आये हुये हिनग्धान् ८. प्रेम से युक्त आगतान् शौरिः ` १४. प्रस्थान किया प्रायात् २. भगवान श्रांकृष्ण ने कौरवान दे. कृष्वंशी पांडवों को १२. अपनी हव नगरीम् १३. नगरी (द्वारकापूरी) की विरह ٧. वियोग से

आतुरान् । ६. व्याकुल (और) प्रियैः ॥ ११. उद्धव, सात्यिक इत्यादि प्रियजनों के साथ

श्लोकार्थ—तदनन्तर भगवान् श्रोकृष्ण ने दूर तक साथ में आये हुये, वियोग से व्याकुल और अत्यन्त प्रेम से युक्त कुरुवंशी पाण्डवों को लाटाकर उद्धव, सात्यिक इत्यादि प्रियजनों के साथ अपनी नगरी द्वारकापुरी को प्रस्थान किया।

# चतुस्त्रिंशः श्लोकः

कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान्। ब्रह्मावर्तं कुरुचेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ ॥३४॥

पदच्छेद-

कुरु जाङ्गल पाञ्चालांन्, ग्रूरसेनान् स यामुनान्। ब्रह्मावर्तम् कुरुक्षेत्रम्, मत्स्यान् सारस्वतान् अथ॥

शब्दार्थ—

कुरु जाङ्गल २. कुरुक्षेत्र का जाङ्गल देश अद्यावर्तम् ६. ब्रह्मावर्तः पाञ्चालान् ३. पंजाब देश कुरुक्षेत्रम् ७. कुरुक्षेत्र श्चरसेनान् ४. मथुरा देश सत्स्यान् इ. मत्स्य देश और

स यामुनान्। ५. यमुना नदी का तटवर्ती प्रदेश सारस्वतान् ६. सारस्वत देशों को पार करते हुये चले अध ॥ १. तदनन्तर (भगवान् श्री कृष्ण)

श्लोकार्थ—तदनन्तर भगवान् श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का जांगल देश, पंजाब देश, मथुरा देश, यमुना नदी का तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश और सारस्वत देशों को पार करते हुये चले।

### पञ्चित्रंशः श्लोकः

मरुधन्वमतिकस्य सौवीराभीरयोः परान्। आनतीन् भागवोपागाच्छान्तवाहो मनाग्विसुः॥३५॥

पदच्छेद — मरुधन्वम् अतिकस्य, सीवीर सामीरयोः परान् । आनर्तान् भार्गव उपागात्, श्रान्त वाहः जनाग् विभुः ॥

शब्दार्थ--**आमर्तान्** ५. महस्थल को १०. आनर्त देश में मरुधन्वम् भागव अतिक्रम्य 9. हे शौनक जी ! ६. पार कर सौवीर ७. सौवीर (और) उपागात् ११. पहुँचे आभीर देशों से आभीरयोः श्रान्त बाहः ३. थके हुये घोड़ों वाले पश्चिम में स्थित परान। २. कुछ मनाग विभुः॥ ४. भगवान् श्रीकृष्ण

प्लोकार्थ — हे शौनक जी ! कुछ थके हुये घोड़ों वाले भगवान् श्री कृष्ण मरुस्थल को पार कर सीवीर और आभीर देशों से पश्चिम में स्थित आनर्त देश में पहुँचे।

## षट्त्रिंशः श्लोकः

तत्र तत्र ह तत्रत्यैहिरिः प्रत्युचताहिणः । सायं भेजे दिशं पश्चाद् गविष्टो गां गतस्तदा ॥३६॥

पदच्छेद — तत्र तत्र ह तत्रत्यैः , हरिः प्रत्युद्यत अई णः । सायम् भेजे दिशम् पश्चात्, गविष्ठः गाम् गतः तदा ॥

शब्दार्थ--₹. तत्र उन सायम् १४. सायंकाल का उन स्थानों पर भेजे तत्र १४. सन्ध्या वन्दन करते थे दिशम् यह प्रसिद्ध है कि १३. दिशा में ह तत्रत्यैः वहाँ के निवासियों के द्वारा १२. पश्चिम पश्चात् हरिः भगवान् श्री कृष्ण गविष्ठः ७. रथ पर वैठे हुये गाम् ६. पृथ्वी पर स्वयं समर्पित प्रत्युद्यत ٧. अर्हु गुः। पूजा को प्राप्त करते हुये (तथा) गतः 90. उतर कर 99. तदाः॥ उस समय

श्लोकार्थं — यह प्रसिद्ध है कि उन-उन स्थानों पर वहाँ के निवासियों के द्वारा स्वयं समर्पित पूजा को प्राप्त करते हुये तथा रथ पर बंठे हुये भगवान् श्री कृष्ण पृथ्वी पर उतर कर उस समय पश्चिम दिशा में सायंकाल का सन्ध्यावन्दन करते थे।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां प्रथमस्कन्धे नैभिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमः अघ्यायः ॥१०॥

#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

पश्चाः स्कारशः

अध एकाव्हाः अध्यायः

#### पथमः श्लोकः

सूत उवाच-- आनंतीन् स उपवज्य स्वृद्धाञ्जनपदान् स्वकान् । दथ्यो दरवरं नेषां विषादं शमपश्चिम ॥१॥

पदच्छेद — आनर्तान् सः उपव्रज्य, स्तुद्धान् जनपदान् स्वकान्। दथ्मी द्रवरम् तेषाम्, विषादम् शमयन् इत ॥

शब्दार्थं--

थानतीन् दध्मी ४. आनर्त १२. वजाया ११. श्रेष्ठ शंख को भगवान् श्रीकृष्ण ने 9. दरवरम् सः ७, वहाँ की जनता के पहुँचकर उपञज्य तेषाम् विषादम् ८. कष्टको स्वृद्धान् भरे-पूरे सम्पन्न ५. देश में शान्त करते हये जनपदान् शमयन '90. से २. अपने स्वकान्। इव ॥

श्लोकार्थ — भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने भरे-पूरे सम्पन्न आनर्त देश में पहुँचकर वहाँ की जनता के कष्ट को शान्त करते हुये से श्रेष्ठ शंख को बजाया।

## द्वितीयः श्लोकः

स उच्चकाशे धवलोदरो दरो-ऽत्युक्कमस्याधरशोणशोणिमा ।

हाध्यायमानः करकञ्जसम्पुटे, यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः ॥२॥
पदच्छेद—सः उच्चकाशे धवल उद्रः दरः , अपि उद्यक्षमस्य अघर शोण शोणिमा ।
दाध्यायमानः कर कञ्ज सम्पुटे, यथा अन्ज खण्डे कल हंसः उत्स्वनः ॥

शब्दार्थ---

१२. वह दाध्यायमानः ५. बजाया जाता हुआ सः १४. अत्यन्त शोभित हो रहा था कर, कक्ष ६. हस्तरूपी, कमलों के उडकाशे सफेद, मध्य भागवाला तथा सम्प्रेट, ७. मध्य में धवल, उदरः 9. जैसे दरः, अपि १३. शंख, भी यथा अन्ज, खण्डे ५. भगवान् श्रीकृष्ण के २. कमल के, मध्य में उरुक्रमस्य १०. अघरों की कल हंसः ३. सुन्दर हंस अधर

शोख, शोखिमा। ११. लाली से, लाल . उत्स्वनः॥ ४. शब्द करता है (उसी प्रकार)

श्लोकार्थं — जैसे कमल के मध्य में मुन्दर हंस शब्द करता है, उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण के हस्तरूपी कमलों के मध्य में बजाया जाता हुआ, सफेद मध्य भाग वाला तथा अघरों की लाली से लाल वह शंख भी अत्यन्त शोभित हो रहा था।

## तृतीयः श्लोकः

तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहम् । प्रत्युचयुः प्रजाः सर्वा भत्द्विर्शनजालसाः ॥३॥

पदच्छेद--

तम् उपश्रुत्य निनद्म् , जगद् भय भय आवहम् । प्रत्युचयुः प्रजाः सर्वाः, भर्तु द्शीन लालसाः ॥

शब्दार्थ-

१०. सामने पहुँची तम् ३. उस प्रत्यच्यः उपश्रुत्य ५. सुनकर ७. जनता प्रजाः निनद्म् ४. शंख घ्वनि को सर्वा: ६. सारी 9. जगत् के भय को भत् स्वामी, के जगद् भय 5. दर्शन लालसाः ॥ ६. दर्शन की इच्छा से २. भयभीत कर देने वाली भय आवहम् ।

श्लोकार्थ जगत् के भय को भयभीत कर देने वाली उस शंख ध्विन को सुनकर सारी जनता स्वामी के दर्शन की इच्छा से सामने पहुँची।

# चतुर्थः श्लोकः

तत्रोपनीतवलयो रवेदीपिष्मवाहताः । आत्मारामं पूर्णकामं निजलाश्रेन नित्यदा ॥४॥

पदच्छेद-

तत्र उपनीत चलयः, रवेः दीपम् इव भाहताः। भारम आरामम् पूर्णं कामम्, निज लाभेन नित्यदा॥

शब्दार्थ--

वहाँ की (जनता ने) स्वागत किया 97. तत्र आहताः। उपनीत समर्पित आत्मा में 90. ٧. आत्म उपहारों द्वारा आरामम् 99. विहार करने वाले (श्रीकृष्ण का) वलयः सूर्य को पूर्ण कामम् परिपूर्ण मनोरथों वाले (तथा) रवेः अपने आत्म लाभ से दीप'दान के निज लाभेन दीपम् नित्यदा । समान सदा इव

श्लोकार्थ — वहाँ की जनता ने सूर्य को दीपदान के समान समिपत उपहारों द्वारा अपने आत्मलाभ से सदा परिपूर्ण मनोरथों वाले तथा आत्मा में विहार करने वाले भगवान श्रीकृष्ण का स्वागत किया।

#### पञ्चमः श्लोकः

प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुईर्षगद्गद्या गिरा । पितरं सर्वसुहृदयवितारमिवाभीकः ॥५॥

पदच्छेद -- प्रीति उत्फुरल मुखाः प्रोचुः, इर्षं गद् गद्या गिरा । पितरम् सर्वे सुहृदम्, अवितारम् इव अभैकाः ॥

शब्दार्थं— प्रीति ७. प्रसन्नता के कारण पितंरम् ३. पिता से लर्ब १०. सव के खिले उत्फुल्ल मुखवाले (वहाँ के निवासी) ११. मित्र और मुखाः सहदम् १३. बोले १२. संरक्षक (भगवान् श्री कृष्ण) से अवितारम् प्रोचुः हर्ष ४. खुशी के मारे १. जैसे ह्व अर्भकाः ॥ वच्चे गंद्गद्या ५. गद्गद्

शिरा। ६. वाणी में (बोलते हैं, उसी तरह)

श्लोकार्थ — जैसे वच्चे पिता से खुशी के मारे गद्गद् वाणी में बोलते हैं, उसी तरह प्रसन्नता के कारण खिले मुखवाले वहाँ के निवासी सबके मित्र और संरक्षक भगवान् श्रीकृष्ण से बोले।

#### षष्ठः श्लोकः

नताः स्म ते नाथ सदाङ्घिपङ्कजं, विरिश्ववैरिञ्चयसुरेन्द्रवन्दितम्। परायणं च्रेमिहेच्छुतां परं, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः॥६॥

पदच्छेद — नताः स्म ते नाथ सदा अङ्घि पङ्कजम्, विरिश्चि वैरिञ्च्य सुरेन्द्र चन्दितम्। परायग्रम् चेमम् इह इच्छताम् परम्, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः॥

शब्दार्थं-क्षेमम 3. कल्याण नताः स्म १३. प्रणत हैं २. इस संसार में ते १०. आपके इह ४. चाहने वाले (लोगों) का १. हे स्वामिन्! इच्छतास् नाथ ५. सर्वोत्तम १२. नित्य परस्, सदा अङ्ब्रि, पङ्कज्ञञ्च १५. चरण कमलों में (हम) १७ं. नहीं न १४. जहाँ पर विरिश्च वैरिडच्य ७. ब्रह्मा, शम्भु और यत्र १६. काल (भी) इन्द्र से सुरेन्द्र कालः १८. समर्थ हो सकता है प्रभवेत् **इ.** पूजित वन्दितम् । परः प्रभुः ॥ १५. सर्व शक्तिमान आश्रय (तथा) परायखम् €.

श्लोकार्थं — हे स्वामिन् ! इस संसार में कल्याण चाहने वाले लोगों का सर्वोत्तम आश्रय तथा ब्रह्मा, शम्भु और इन्द्र से पूजित आपके चरण कमलों में हम नित्य प्रणंत हैं; जहाँ पर सर्व शक्तिमान् काल भी समर्थ नहीं हो सकता है।

#### सप्तमः श्लोकः

अवाय नस्तवं अव विश्वभावन, त्वसेव माताथ सुहृत् पतिः पिता।
त्वं सद्गुरुनेः परमं च दैवतं, यस्यानुवृत्त्या कृतिनो वस्विम ॥॥॥
पदच्छेद— भवाय नः त्वम् भव विश्वभावन, त्वम् एव माता अथ सुहृत् पतिः पिता।
त्वम् सद्गुरुः नः परमम् च दैवतम्, यस्य अनुवृत्त्या कृतिनः वसृविम ॥

| शब्दार्थ—                                                                   | •     |                      |                      |       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|------------------------------|
| भवाय                                                                        | ٧.    | मंगल के लिये         | त्वस्                | £.    | आपही                         |
| न:                                                                          | ₹.    | हमारे                | सद् गुरुः            | 99.   | श्रेष्ठ गुरु                 |
| त्वम्                                                                       | ٦.    | आप                   | न:                   | 90.   | हमारे                        |
| भच                                                                          | ¥.    | होवें                | परमम्                | 93.   | सर्वोत्तम                    |
| विश्व भावन,                                                                 | ۹.    | हे जगत् के रक्षक !   | অ                    | 97.   | और                           |
|                                                                             |       | आप ही माता           | देवतम्,              |       | देवता हैं                    |
| अध                                                                          | ۲.    | तथा                  | यस्य अनुवृत्त्या     | 94.   | जिस आपकी सेवा से (हमलोग)     |
| सुहत् पितः पिता                                                             | 1 9.  | मित्र, पति, पिता हैं | कृतिनः बसूविस ॥      | 95.   | भाग्यशाली हुये हैं           |
| म्लोकार्थ—हे जग                                                             | त् के | रक्षक ! आप हमारे मं  | गिल के लिये होवें। अ | ाप-हो | माता, भित्र, पति और पिता हैं |
| तथा आपही हमारे श्रेष्ठ गुरु और सर्वोत्तम देवता हैं; जिस आपकी सेवा से हम लोग |       |                      |                      |       |                              |
|                                                                             |       | हुये हैं।            |                      |       | 1                            |

ऋष्टमः श्लोकः

अहो सनाथा अवता स्म यद्भयं, त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम्।
प्रमितस्निग्धनिरीत्त्वणाननं, परयेम रूपं तव सर्वसौभगम्।।
पदच्छेद अहो सनाथाः भवता स्म यत् वयम्, त्रैविष्टपानाम् अपि दूर दर्शनम्।
प्रम स्मित स्निग्ध निरीक्षण आननम्, परयेम रूपम् तव सर्व सौभगम्॥

| 41-414              |    |               |          |     |                     |
|---------------------|----|---------------|----------|-----|---------------------|
| अहो                 | ٩. | सौभाग्य है कि | प्रेम    | 오.  | प्रेमभरी            |
| सनाथाः              | 8. | सनाथ          | स्मित    | 90. | मुसकान और           |
| भवता                | ₹. | आपसे          | स्निग्ध  | 99. | भोली                |
| स्म                 | ሂ. | हैं           | निरीक्षण | 92. | चितवन वाले          |
| यत्                 | ₹. | क्योंकि       | आननम्    | 93. | मुख से युक्त        |
| वयम्,               | ₹. | हम लोग        | पश्येम   | 9६. | (हम) देखते हैं      |
| त्रैविष्टपानाम् अपि | 9. | देवताओं से भी | ढपम्     | ٩٤. | स्वरूप को           |
|                     |    | /mm/ for      |          | 0.0 | अपान्द्रे सन्त्रो स |

दूरं दर्शनम्। द' अलभ्य दर्शन वाले (तथा) तव सर्व सीभगम्॥ १४० आपके सबसे सुन्दर स्लोकार्थं—सौभाग्य है कि हम लोग आपसे सनाथ हैं; क्योंकि देवताओं से भी अलभ्य दर्शन वाले तथा प्रेमभरी मुसकान और भोली चितवन वाले मुख से युक्त आपके सबसे सुन्दर स्वरूप को हम देखते हैं।

#### नवमः श्लोकः

यद्य म्बुजाचापससार भो भवान् , कुरून् मधून् वाथ सुहृदिदृच्या । तत्राब्दकोटिप्रतिमः चणो अवेद् , रविं विनाइणोरिव नस्तवाच्युत ॥६॥ यहि अम्बुज अक्ष अपससार भो भवान , कुकन् मधून् वा अथ सुहद् दिदसया। तत्र अन्द कोटि प्रतिमः श्वणः भवेत् , रविम् विना अद्योः इव नः तव अच्युत ॥

शब्दार्थ-

यहिं ₹. 99. उस समय जव तजः करोड़ों वर्षों के अद्द कोरि अम्बुज अक्ष ₹. कमलनयन! 95. र्घातमः १०. चले जाते हैं ₹0. समान अपससार भो 9. 95. एक क्षग अणः भवेत्, हो जाता है भवान्, २१. જ. आप सूर्य के रविम् 93. कुलन् पाण्डवों ٧. विना आँखों के मथुरावासी विना अद्योः १४. सध्न ড. और €. 94. समान वा अथ मित्रों को हमारा सुहद 5. m: ૧૭. आपके (विना) दिदृश्यया। देखने की इच्छा से 48. तव

हे श्री कृष्ण ! अच्युत ॥ 92. श्लोकार्थ—हे कमलनयन ! जब आप पाण्डवों और मथुरावासी मित्रों को देखने की इच्छा से चले जाते हैं; उस समय हे श्री कृष्ण ! सूर्य के विना आँखों के समान आप के विना हमारा एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान हो जाता है।

## दशमः श्लोकः

इति चोदीरिता वाचः प्रजानां अक्तवत्सत्तः श्वरावानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशतपुरीम् ॥१०॥

पदच्छेद-

इति च उदीरिताः वाचः, प्रजानाम् भक्त वत्सतः। भ्रुण्वानः अनुप्रहम् दष्ट्या, वितन्वन् प्राविशत् पुरीम् ॥

शब्दार्थ-

६. सुनते हुये इति इस प्रकार ₹. श्रुण्वानः करुणामयो और अनुप्रहम् ব द. दष्टि से उदीरिताः कही गई हष्ट्या १०. देखते हुये वाणी को वितन्वन् ¥. वाचः १२. प्रवेश किया जनता की प्राविशत्

प्रजानाम् द्वारका पुरी में भगवान् श्री कृष्ण ने पुरीम्॥ 99. भक्त वत्सलः। १.

धलोकार्थ-अगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कही गई जनता की वाणी को सुनते हुये और करुणामयी दृष्टि से देखते हुये द्वारका पुरी में प्रवेश किया।

### एकादशः श्लोकः

मधुभोजदशाहिं हें कुकुरान्धक वृष्णिभिः । आत्मतुल्यब लैर्गुप्तां नागै मोंगवती मिव ॥११॥

पदच्छेद--

मधु भोज दशाई अहं, कुकुर अन्धक वृष्णि सिः। आत्म तुल्य बलैः गुष्ताम्, नागैः भोगवतीम् इव ॥

शब्दार्थ--

४. (उसी प्रकार वह नगरी) अपने ७. मधुकुल आत्म सधु भोज तुल्य ५. समान भोज वलैः ६. बलशाली **६**. दशार्ह दशाई भुरिक्षत थी
 नागों से १०. अर्ह बर्ह गुप्ताम् नागैः 99. कुकुर कुकुर ३. पातालपुरी (रक्षित है) १२. अन्धक (और) भोगवतीम् अन्धक १. जिस प्रकार वृष्णिकुल के यादवों से वृष्णिभः। 93. इव ॥

श्लोकार्य—जिस प्रकार नागों से पातालपुरी रक्षित है, उसी प्रकार वह नगरी अपने समान बलशाली मधुकुल, भोज, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अन्धक और वृष्णि कुल के यादवों से सुरक्षित थी।

### द्वादशः श्लोकः

सर्वर्तुसर्वविभवपुण्यवृत्त्त्वताश्रमैः । उद्यानोपवनारामैवृतपद्माकरश्रियम् ॥१२॥

पदच्छेद--

सर्व ऋतु सर्व विभव, पुण्य वृष्ठ तता आश्रमैः। उद्यान उपवन आरामैः, वृत पद्याकर श्रियम्॥

श्वन्दार्थ-

सर्व (वह नगरी) सभी ७. बगीचे उद्यान ऋतुओं में न. वाटिका (तथा) उपवन श्चत ३. सारे वैभव आरामै: क्रीडा वनों से (एवं) सर्व विभव ४. पवित्र वृक्षों (और) १२. घिरी हुई (थी) वृत पण्य वृक्ष लताओं के १०. सरोवर के कमलों की पद्माकर नवा ११. शोभा से कुंजों श्रियम् । आश्रमैः। €.

क्लोकार्थ—वह नगरी सभी ऋतुओं में सारे वैभव, पिवत्र वृक्षों और लताओं के कुंजों, बगीचे, वाटिका तथा क्रीडा वनों से एवम् सरोवर के कमलों की शोभा से घिरी हुई थी।

## त्रयोदशः श्लोकः

गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् । चित्रध्वजपताकाग्रैरन्नःप्रतिहतातपाम् ॥१३॥

पदच्छेद--

गोपुर द्वार मार्गेषु, इत कौतुक तोरणाम्। चित्र ध्वज पताकामें, अन्तः प्रतिहत आतपाम्॥

शब्दार्थ-

गोपर ७. अनेक रंगों की 9. नगर के फाटक चित्र प्यजाओं (और) २. दरवाजों (और) द्वार ध्वज पताकार्यः ६. झण्डियां से ३. सड़कों पर माग्रज ६. लगाई गई (थीं) ११. अन्दर कृत अन्तः कौतुक १२. नहीं आरही थी प्रतिहत स्वागतार्थ 8. तोरणाम्। १०. मुर्य की घूप ሂ. वन्दनवारें आतपाम् ॥

श्लोकार्थ--नगर के फाटक, दरवाजों और सड़कों पर स्त्रागतार्थ वन्दनवारें लगाई गई थीं। अनेक रंगों की ध्वजाओं और झण्डियों से सूर्य की घूप अन्दर नहीं आरही थी।

# चतुर्दशः श्लोकः

सम्मार्जितमहामार्ग रथ्यापणकचत्वराम् । सिक्तां गन्धजलैरुप्तां फलपुष्पाचताङ्कुरैः ॥१४॥

पदच्छेद—

सम्मार्जित महामार्ग , रथ्या आपण्क चत्वराख् । सिकाम् गन्ध जलैः उप्ताम् , फल पुष्प अञ्चत अङ्कुरैः ॥

शब्दार्थं---

सम्मार्जित गन्ध जलै: ६. सूगन्धित जल से ४. साफ सुथरे कर दिये गये थे १२. विखेरे गये थे यहामार्ग (वहाँ के) राजमार्ग उप्ताम् गलियाँ ₹. रथ्या फल फल आपगुक ३. छोटे∙बड़े बाजार (और) £. फुल पुच्य चौक चावल और चत्वराम्। 90. अक्षत सींचे गये थे (तथा) ११. दुर्का अंकुर सिकाम् यङ्करैः ॥

एलोकार्थ — वहाँ के राजमार्ग, गिलयाँ, छोटे-बड़े बाजार और चौक साफ सुथरे कर दिये गये थे; सुगन्धित जल से सींचे गये थे तथा फल, फूल, चावल और दुर्वा अंकुर विखेरे गये थे।

#### पञ्चदशः श्लोकः

द्वारि द्वारि ग्रहाणां च दश्यच्वतपालेचुियः। अलंकृतां पूर्णकुम्भैर्वेलिभिष् पदीपकैः ॥१५॥

पदच्छेद---

द्वारि द्वारि गृहाणाम् च, द्घि अञ्चत फल इच्चिभिः। अर्लकृताम् पूर्ण कुम्मैः, बलिभिः धृप दीपकैः॥

शब्दार्थ-

द्यारि २. प्रत्येक इज्जिभः। ७. ईखों से द्वारि ३. दरवाजों पर अलंकुताम् १४. सजाई गई थी पूर्व 9. घरों के इ. जल से भरे गृहाणाम् प. और कुस्भैः ९०. कलशों से च ४. दही द्घ बलिभिः ११. उपहारों से (तथा) ሂ. १२. घूप और अक्षत चावल दीपकैः ॥ १३. दीपों से (वह नगरी) फल (तथा) फल

श्लोकार्थ—चरों के प्रत्येक दरवाजों पर दही, चावल, फल तथा ईखों से और जल से भरे कलशों से, उपहारों से तथा घूप और दीपों से वह नगरी सजाई गई थी।

## षोडशः श्लोकः

निशस्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो सहाप्रवाः।

अक्रूरस्वोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रयः ॥१६॥

पदच्छेद -

निशम्य प्रेष्ठम् आयान्तम् , वसुदेवः महामनाः । अक्र. च उप्रसेनः च , रामः च अद्भुत विक्रमः ॥

शब्दार्थ--

निशम्य 97. सुनकर (अत्यन्त हर्षित हुये) और च अत्यन्त प्यारे भगवान् श्रीकृष्ण को प्रेष्टम 90. उग्रसेन उग्रसेन जी X. . 99. **आयान्तम्** आया हुआ च तथा वसुदेव जी वंसुदेवः ₹. £. बलराम जी रामः उदार हृदय वाले और (अगवानी करने गये) 9. महामनाः। 93.

अक्रूर अक्रूर अद्भुत ७. अतुल विक्रमः ॥ ८. बलशाली

श्लोकार्थं— उदार हृदय वाले वसुदेव जी अक्रूर और उग्रसेन जी तथा अतुल बलशाली बलराम जी अत्यन्त प्यारे भगवान् श्री कृष्ण को आया हुआ सुनकर अत्यन्त हर्षित हुये और उनकी अगवानी करने गये।

#### सप्तदशः श्लोकः

प्रचम्नश्चारदेष्णरच साम्बो जाम्बवतीसुतः। प्रहर्ष वंगोच्छ शितशयनासन भोजनाः

पदच्छेद-प्रधम्नः चारुदेष्णः च, साम्बः जाम्बवती सुतः। प्रहर्प वेग उच्छशित, शयन आसन भोजनाः॥

शब्दार्थ—

ব

प्रद्युस्न: १. प्रद्यम्न २. चारुदेण्ण चारुदेष्णः

और ₹. ५. साम्ब ने

सास्वः जास्ववती सुतः। ४. जाम्ववती के पूत्र प्रहर्ष वेग

उच्छशित शयन

१०. छोड़ दिया ७. सोना

प. वैठना और £. भोजन करना

६. प्रसन्नता के कारण

श्लोकार्थ- प्रद्युम्न, चारुदेष्ण और जाम्बवती के पुत्र साम्ब ने प्रसन्नता के कारण सोना, बँठना और भोजन करना छोड़ दिया।

आसन

भोजनाः ॥

#### अष्टादशः श्लोकः

वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः । शङ्कतुर्यनिनादेन ब्रह्मवोषेण चाहताः प्रत्युज्जरम् र्थेह् छाः प्रणयागनसाध्वसाः ॥१८॥

पदच्छेद-वारणेन्द्रम् पुरस्कृत्य, ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः। शह्व तूर्य निनादेन, ब्रह्म घोषेण च आहता: । प्रत्युज्जग्मुः रथैः हृष्टाः, प्रखय भागत साध्वसाः ॥

शब्दार्थ-

वारणेन्द्रस् ४. गजराज को ५. आगे करके प्रस्कृत्य ६. ब्राह्मणों और ब्राह्मः से

७. मंगलकारी वस्तुओं को लेकर

स सुमङ्गलैः। शंख और त्रही की शह तूर्य

६. घ्वनि निनादेन ब्रह्म घोषेण ११. वेद पाठ के साथ १०. तथा

बाहताः । १४. आदर पूर्वक (भगवान् श्रीकृष्ण की)

प्रत्युज्जग्मः १५. अगवानी करने के लिये गये।

रथै: १३. रथों पर चढ़कर १२. प्रसन्न होते हुये (और) हुष्टाः

१. प्रेम के प्रग्रय २. कारण थागत

साध्वसाः ॥ ३. घबड़ाये हुये (वे लोग)

श्लोकार्थ-प्रेम के कारण घबड़ाये हुये वे लोग गजराज को आगे करके ब्राह्मणों और मंगलकारी वस्तुओं को लेकर; शंख और तुरही की घ्वनि तथा वेद पाठ के साथ; प्रसन्न होते हुये और रथों पर चढ़कर आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करने के लिये गये। फा०-६१

### एकानविंशः श्लोकः

वारमुख्यारच शतशो यानैस्तदर्शनोत्सुकाः। जसत्क्रपडलनिर्भातकपोलवदनश्रियः।।१६

पदच्छेद-

वारमुख्याः च शतशः, यानैः तद् दर्शन उत्सुकाः।
वसत् कुण्डल निर्भातः, कपोल वदन थ्रियः।।

शब्दार्थ-

५. मनोहर १२. वाराङ्गनायें वारमुख्याः त्तस्त कुण्डलों से ٩. तथा কুত্তন্ত च ११. सैकडों निर्भात चमकते যাत যাঃ यानै: १३. पालकियों से (गई) कपोल गाल (और) उन (भगवान् श्रीकृष्ण) के मुख की દ. वद्न तद् दर्शन के लिये १०. कांति वाली दर्शन श्चियः ॥ उतावली (एवं) उत्सुकाः।

श्लोकार्थ — तथा उन भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन के लिये उतावली एवं मनोहर कुण्डलों से चमकते गाल और मुख की कांति वाली सैंकड़ों वाराङ्गनायें पालिकयों से गईं।

## विंशः श्लोकः

नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः । गायन्ति चोत्तमश्लोकचरितान्यद्भुतानि च ॥२०॥

पदच्छेद-

नट नर्तक गन्धर्वाः, स्त मागध वन्दिनः । गायन्ति च उत्तम श्लोक, चरितानि अद्भुतानि च॥

शब्दार्थ-

२. अभिनय करने वाले १२. गाने लगे गायन्ति नर नर्तक ३. नाचने वाले (और) ሂ. तथा ਚ गन्धर्वाः ४. गान करने वाले पवित्र नाम वाले (भगवान् श्रीकृष्ण) की उत्तमश्लोक ६. ६. विरद बखानने वाले चरितानि ११. लीलाओं को सुत अनोखी मागघ (और) **अद्भुतानि** 90. मागघ

वन्दिनः। द. वन्दिजन च॥ १. तथा (उस समय)

एलोकार्थं — तथा उस समय अभिनय करने वाले, नाचने वाले और गान करने वाले तथा विरद बखानने वाले मागघ और विन्दिजन पवित्र नाम वाले भगवान श्रीकृष्ण की अनोखी लीलाओं को गाने लगे।

## एकविंशः श्लोकः

भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणायनुवर्तिनास् । यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाद्ये ॥२१॥

पदच्छेद---

भगवान् तत्र बन्धृनाम्, पौराणाम् अनुवर्तिनाम्। यथा विधि उपसंगम्य, सर्वेषाम् मानम् आद्धे॥

शब्दार्थं-

२. भगवान् (श्रीकृष्ण) ने यथाचिधि इ. विधि पूर्वक भगवान ७. मिलकर १. वहाँ पर उपसंगरय तन वन्ध्नाम् ३. वन्धु, वान्धवों से (और) सर्वेषाञ् ५. (उन) सबका पौरागाम् ५. पुरवासियों से इ. सम्मान यानम् अजुवर्तिनाम् । ४. पीछे आने वाले १०. किया आदधे ॥

श्लोकार्थं — वहाँ पर भगवान् श्रीकृष्ण ने बन्धु, बान्धवों से और पीछे आने वाले पुरवासियों से चिघिपूर्वक मिलकर उन सवका सम्मान किया।

## द्वाविंशः श्लोकः

प्रहाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेच्यैः । आश्वास्य चारवपाकेश्यो वरैश्चाभिमतैर्विभः ॥२२॥

पदच्छेद---

प्रद्व अभिवादन आश्लेष, कर स्पर्श स्मित ईख्रा । आश्वास्य च आ श्वपाकेभ्यः, वरैः च अभिमतैः विश्वः॥

शब्दार्थ--

१३. प्रसन्न किया आश्वास्य २. प्रणाम प्रह ६. और अभिवादन ३. मंगल वचन आश्लेष ४. आलिगन आ श्वपाकेश्यः १२. चाण्डाल तक को वरै। ११. वरदानों से ५. हाथ मिलाकर कर स्पर्श **इ.** तथा मुस्कानभरी स्मित 9. अभिमतैः १०. चाहे गये ईक्षगः। s. चितवन से विभुः ॥ १. भगवान् श्रीकृष्ण ने

थलोकार्थ--भगवान् श्रीकृष्ण ने प्रणाम, मंगल वचन, आलिंगन, हाथ मिलाकर और मुसकान भरी चितवन से तथा चाहे गये वरदानों से चाण्डाल तक को प्रसन्न किया।

## त्रयोविंशः श्लोकः

स्वयं च गुरुभिर्विष्ठैः सदारैः स्थविरैरपि । आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैर्वन्दिभिरचाविशतपुरम् ॥२३॥

पदच्छेद--

स्वयम् च गुक्तिः विप्रैः, स दारैः स्थविरैः अपि। आशीर्भिः युज्यमानः अन्यैः, वन्दिभिः च आविशत् पुरम्॥

शब्दार्थं--

भगवान् श्रीकृष्ण ने बाशीर्भिः ६. आशीर्वादों से 9 स्वयम् ३. और युक्त होते हुए युज्यमानः १०. च गुरुभि: २. गुरुजनों के अन्यैः ११. दूसरे विप्रै: वन्दिभिः ब्राह्मणों के वन्दिजनों के साथ 92. स दारैः ४. सपत्नीक ६. तथा आविशत्ः स्थविरै: ७. वृद्धों के १४. प्रवेश किया अपि । भी 93. नगर में पुरम्॥

श्लोकार्थ — भगवान् श्रीकृष्ण ने गुरुजनों के और सपत्नीक ब्राह्मणों के तथा वृद्धों के भी आशीर्वादों से युक्त होते हुये दूसरे वन्दिजनों के साथ नगर में प्रवेश किया।

# चतुर्विंशः श्लोकः

राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः । हम्यीययारुरुहर्विप तदीच्चणमहोत्सवाः ॥२४॥

पदच्छेद-

राजमार्गम् गते कृष्णे, द्वारकायाः कुल स्त्रियः। इम्यांणि आकरुद्वः विप्र, तद् ईक्षण महोत्सवाः॥

शब्दार्थ-

राजमार्गम ३. राजमार्ग में ११. चढ़ गईं आहरुहु: गते ४. आजाने पर 9. हे शौनक जी ! विप्र कृष्रो २. भगवान् श्रीकृष्ण के ७. उन (भगवान् श्रीकृष्ण) के तद् द्वारकायाः ५. द्वारकापुरी की दर्शन का ईक्षग **5.** ६. कुलीन नारियाँ महोत्सवाः ॥ ६. महान् उत्सव मनाती हुईं कुल स्त्रियः। हर्म्याणि १०. अटारियों पर

श्लोकार्थ — हे शौनक जी ! श्रीकृष्ण के राजमार्ग में आजाने पर द्वारकापुरी की कुलीन नारियाँ उन भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन का महान उत्सव मनाती हुई अटारियों पर चढ़ गई ।

## पञ्चविंशः श्लोकः

नित्यं निरीच्नमाणानां यदपि द्वारकौकसाम्। नैव तृंष्यन्ति हि दशः श्रियोधामाङ्गमच्युतम् ॥२५॥

पदच्छेद--

नित्यम् निरीक्षमाणानाम्, यद्पि द्वारका भोकसाम्। न एव तृष्यन्ति हि दशः, श्रियः धाम अङ्गम् अच्युतम्॥

शब्दार्थ-

नित्यभ् ७. सदा तृष्यंन्ति १२. तृप्र होती हैं निरीक्षमाणानाम् इ. दर्शन करते हैं (फिर भी) हि। १०. कभी भी यदिप ६. यद्यपि ह्याः दे. (उनकी) आँखें हारका १. दारका के श्रियः श्राम ३. लक्ष्मी को ओकसाम् । २. निवासी श्रद्धम ४. (अपने शरीर में) वसाने वाले

ओकसाम्। २. निवासी अङ्गम् ४. (अपने शरीर म) बसान वाल न एव ११. नहीं अच्युतम्॥ ५. (लक्ष्मीनारायण) भगवान् श्री कृष्ण का

श्लोकार्थ—द्वारंका के निवासी लक्ष्मी को अपने शरीर में बसाने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान् श्री कृष्ण का यद्यपि सदा दर्शन करते हैं; फिर भी उनकी आँखें कभी भी तृप्त नहीं होती हैं।

# षड्विंशः श्लोकः

श्रियो निवासी यस्योरः पानपात्रं मुखं दशाम् । वाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् ॥२६॥

पदच्छेद---

श्रियः निवासः यस्य ढरः, पान पात्रम् मुखम् दशाम् । बाहवः लोक पालानाम्, सारङ्गाखाम् पद् अम्बुजम् ॥

शब्दार्थं---

श्रियः २. लक्ष्मी का **दशाम्**। ६. आँखों का निवासः ३. निवास स्थान (है) **बाहवः** ८. भुजायें

थस्थ उरः १. जिस भगवान् का वक्षःस्थल लोकपालानाम् ई. लोकपालों का (निवास स्थान है) पान ४. (सौंन्दर्य रस) पीने के लिए सारङ्गाणाम् १२. भक्तजनों का (घर है)

पात्रम् ७. प्याला है पद १०. (और) चरण मुखम् ५. मुख मण्डल अम्बुजम्॥ ११. कमल

श्लोकार्थ जिस भगवान् का वक्षः स्थल लक्ष्मो का निवास स्थान है, सौन्दर्य रस पीने के लिए मुख-मण्डल आँखों का प्याला है, भुजायें लोक पालों का निवास स्थान है और चरण कमल भक्त जनों का घर है।

### सप्तविंशः श्लोकः

सितातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः, प्रसूनवर्षेरिमवर्षितः पथि । पिराङ्गवासा वनमालया बसौ, घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः ॥२७॥

पदच्छेद-

सित आतपत्र व्यजनैः उपस्कृतः , प्रस्तृतं वर्षेः अभिवर्षितः पथि । पिराङ्ग बासा वन मालाया बमी, घनः यथा अर्क उद्धप चाप वैद्युतैः॥

शब्दार्थ--

१. (उस समय) सफेद पिशङ्क वासा ५. पीताम्बर धारी (भगवान् श्रीकृष्ण) स्तित २. छत्र (और) वन मालया ६. वन माला से वातपत्र ३. चंवरों से १०. शोभा पा रहे थे च्यजनैः बभी, डपस्कृतः, ४. विभूषित (तथा) १२. मेघ घनः प्रस्त वर्षे: ६. पुष्पों की वर्षा से ११. जैसे यथा व्यभिवर्षितः ७. घिरे हुये अक उडुप १३. सूर्य चन्द्रमा (और)

पिया ५. मार्ग में जाप वैद्युतिः ॥ १४. इन्द्र धनुष से शोभा पाता है

श्लोकार्थं — उस समय सफेद छत्र और चंवरों से विभूषित तथा मार्ग में पुष्पों की वर्षा से घिरे हुये, पीताम्बर धारी श्रीकृष्ण वनमाला से शोभा पा रहे थे। जैसे मेघ सूर्य, चन्द्रमा और इन्द्र धनुष से शोभा पाता है।

### ऋष्टाविंशः श्लोकः

प्रविष्टस्तु गृष्टं पित्रोः परिष्वक्तः स्वयातृभिः। ववन्दं शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा॥२८॥

पदच्छेद-

प्रविष्टः तु गृहम् पिजोः, परिष्यकः स्व प्रातृभिः । सबस्दे शिरसा सप्त, देवकी प्रमुखाः सुदा ॥

श्चन्दार्थ-

प्रविष्टः ४. प्रवेश करके प्रणाम किया ववन्दे 92. तदनन्तर (भगवान् श्री कृष्ण ने) १०. सिर झुकाकर I **थिएसा** ३. घर में सातों माताओं को प्रहम् २. माता-पिता के पित्रोः देवकी इत्यादि देवकी ७. ६. आलिंगन को प्राप्त किया (तथा) परिष्वकः प्रमुखाः 5. प्रधान स्व मातृभिः। ५. अपनी माताओं के द्वारा मुदा ॥ 99. प्रसन्नतापूर्वक

क्लोकार्थं — तदनन्तर भगवान् श्री कृष्ण ने माता-पिता के घर में प्रवेश करके अपनी माताओं के द्वारा आर्लिंगन को प्राप्त किया तथा देवकी इत्यादि प्रधान सातों माताओं को सिर झुकाकर प्रसन्नता-पूर्वक प्रणाम किया ।

## एकोनत्रिंशः श्लोकः

नाः पुत्रमङ्गमारोप्य स्नेहस्तुनपयोधराः। हर्षविह्नतिनातमानः सिषिचुनेत्रजैर्जतैः॥२६॥

पदच्छेद---

ताः पुत्रम् अष्ट्रम् आरोप्य, स्नेष्ठ स्तुत पयोधराः । हर्षं विद्वतित आत्मानः, लिपिन्नः नेप्रजैः जलैः॥

शब्दार्थ---

| ताः      | ৩.  | उन माताओं ने           | हर्प      | 9.  | प्रसन्नता से         |
|----------|-----|------------------------|-----------|-----|----------------------|
| पुत्रम्  | ۲.  | पुत्र श्रीकृष्ण को     | विह्नालित | ₹.  | उत्कंठित             |
| अङ्करम्  | ક.  | गोद में                | थात्मानः  | ₹.  | मनवालो (और)          |
| आरोप्य   | 90. | वैठाकर                 | सिषिचुः   | 93. | (उन्हें) सींचा       |
| स्नेह    | 8.  | वात्सल्य प्रेम के कारण | नेत्रजैः  | 99. | आँखों से निकलते हुये |
| स्तुत    | ₹.  | दूघ बहाती हुई          | जलैः ॥    | 92. | (आंसुओं के) जल में   |
| पयोधराः। | ሂ.  | स्तनों से              |           |     |                      |

ख्लोकार्थ— उस समय प्रसन्नता से उत्कंठित मनवाली और वात्सल्य प्रेम के कारण स्तनों से दूध बहाती हुई उन माताओं ने पुत्र श्रीकृष्ण को गोद में वैठाकर आँखों से निकलते हुये आँसुओं के जल से उन्हें सींचा।

## त्रिंशः रलोकः

अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम् । प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश ॥३०॥

पदच्छेद---

अथ आविश्रत् स्व भवनम् , सर्व कामम् अनुत्तमम् । प्राक्षादाः यत्र पत्नीनाम् , सहस्राणि च षोडश ॥

शब्दार्थ--

तदनन्तर (भगवान् श्रीकृष्ण ने) प्रासादाः अध 9. १२. महल (थे) आविशत् प्रवेश किया जहाँ पर यत्र अपने पत्नीनाम् £. (उनकी) पत्नियों के स्व ¥. भवनम् ६. भवन में सइस्राणि 99. हजार लर्च कामम् २. सभी कामनाओं से परिपूर्ण और षोडश ॥ अनुत्तमभ्। अनुपम 90. सोलह

श्लोकार्थ तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्ण ने सभी कामनाओं से परिपूर्ण और अनुपम अपने भवन में प्रवेश किया, जहां पर उनकी पत्नियों के सोलह हजार महल थे।

## एकत्रिंशः श्लोकः

पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं, विलोक्य संजातसनोमहोत्सवाः । उत्तस्थुरारात् सहसाऽऽसनाशयात् , साकं व्रतैवीडितलोचनाननाः ॥३१॥

पदच्छेद---पत्न्यः पतिम् प्रोष्य गृहान् उपागतम् , विलोक्य संजात मनः महोत्सवाः। उत्तस्थुः आरात् सहसा आसन आग्रयात् , साकम् व्रतेः व्रीडित लोचन आननाः॥

शब्दार्थ-9६. खडी हो गई उत्तस्थुः पत्स्य: १५. समीप में ৭. पति (भगवान् श्रीकृष्ण) को आरात् पतिम् २. परदेश से प्रोष्य १३. अकस्मात् सहसा ३. घर में आसन, आशयात्, १४. आसन को, छोड़कर गृहान् ४. आया हुआ ,१२. साथ उपागतम्, साकम् ५. देखकर वतैः ११. (प्रवास) व्रत के विलोक्य , १०. मनाती हुई वीडित ६. লিজ্জিন संजात मनः, महोत्सवाः। ६. मनसे, महान् आनन्दोत्सव लोचन, आननाः ॥ ७. नेत्र (और), मुखों वाली श्लोकार्थं — पति भगवाम् श्रीकृष्ण को परदेश से घर में आया हुआ देखकर लिज्जित नेत्र और मुखों वाली रानियाँ मन से महान् आनन्दोत्सव मनाती हुई प्रवास वृत के साथ अकस्मात् आसन को छोड़कर

#### द्वात्रिंशः श्लोकः

तमात्मजैर ष्टिभिरन्तरात्मना, दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम् । निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयो-र्विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात् ॥३२॥

पदच्छेद — तम् आत्मजैः दृष्टिभिः अन्तर् आत्मना, दुरन्त भावाः परिरेभिरे पतिम्। निरुद्धम् अपि आस्मवत् अम्बु नेत्रयोः, विलज्जतीनान् भृगुंवर्य वैक्लवात्॥ शब्दार्थ--

तम् ५. उन निरुद्धम् अपि १३. रोके जाने पर आत्मजैः २. (अपने) पुत्रों के साथ आस्मवत् १४. दुलक पड़े थे हिंछिमः ३. नेत्रों से (और) अम्बु १२. आँसू अन्तर्आत्मना, ४. अन्तर्मन से नेत्रयोः, ११. आँखों के

समीप में खडी हो गईं।

हुरन्त भाषाः १. गम्भीर भावों वाली (रानियों) ने विलज्जतीनाम् १०. लजानी हुई (रानियों) के परिकार ७. आर्लिंगन किया भृगुवर्य ५. हे भृगुवंशी शौनकजी! (उस समय)

परिरेभिरे ७. आलिंगन किया भृगुवर्थ ५. हे भृगुवंशी शौनकर्ज पतिम्। ६. पति (भगवान् श्रीकृष्ण) का वैक्लवात्॥ ६. विवशता के कारण

श्लोकार्थ — गम्भीर भावों वाली रानियों ने अपने पुत्रों के साथ नेत्रों से और अन्तर्मन से उन पति भगवान् श्रीकृष्ण का आलिगन किया। हे भृगुवंशी शौनकजी! उस समय विवशता के कारण लजाती हुई रानियों के आँखों से आँसू रोके जाने पर ढुलक पड़े थे।

#### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

यचप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतः, तथापि तस्याङ्घियुगं नवं नवस्। पदे पदे का विरमेन तत्पदात्, चलापि यच्छीने जहाति कर्हिचित्।।३३॥ पदच्छेद-यद्यपि असी पार्वं गतः रहो गतः, तथापि तस्य अङ्घि युगम् नवम् नवम् । पदे पदे का विरम्नेत तत् पदात् , चला अपि यत् थीः न जहाति कर्हिचित् ॥

शब्दार्थ-१०. अलग होना चाहेगी ? यद्यपि, वे (भगवान् श्रीकृष्ण) विरस्तेत यद्यपि, असी तत् पदात् , ६. उनके चरणों से पार्वं गतः ३. बगल में रहते हैं २. एकान्त में (उनके) चला अपि १२. चंचल होने पर भी रही गतः, ११. क्योंकि तथापि, तस्य ४. फिर भी, उन (भगवान) के यत् १३. लक्ष्मी जी औ: अङ्घि युगम् ५. चरण युगल नये-नये (प्रतीत होते हैं अतः) न १५. नहीं नवम् नवम् । 9. जन्नाति पदे पदे 94. छोडती हैं €. पग-पग पर कर्डिचित्॥ १४. (उन्हें) कभी का कौन (स्त्री)

क्लोकार्थ — यद्यपि वे भगवान् श्रीकृष्ण एकान्त में उनके बगल में रहते हैं; फिर भी उन भगवान् के चरण युगल पग पग पर नये-नये प्रतीत होते हैं। अतः कौन स्त्री उनके चरणों से अलग होना चाहेगी ? क्योंकि चंचल होने पर भी लक्ष्मी जी उन्हें कभी नहीं छोड़ती हैं।

चतुस्त्रिशः श्लोकः

एवं चृपाणां चितिभारजन्मनाम् , अचौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् । विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् , मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥

पदच्छेद — एवम् नुपाणाम् श्विति भार जन्मनाम् , अश्वौद्दिणीमिः परिवृत्त तेजसाम्। विधाय वैरम् श्वसनः यथा अनसम्, मिथः वधेन उपरतः निरायुधः॥

शब्दार्थ--वैरम् ८. शत्रुता **एवम्** १. इस प्रकार १६. वायु (स्वयं शान्त हो जाता है) ७. राजाओं में नुपाखाम् श्वसनः १४. जैसे २. पृथ्वी के भार रूप में धिति भार यथा १५. अग्नि को (उत्पन्न करके) ३. जन्म लेने वाले (तथा) अनलम्, जन्मनाम्, ११. परस्पर एक दूसरे के अक्षौहिणीभिः ४. चतुरंगिणी सेनाओं से **मिथः** १२. वध के उपरांत वधेन प्र. बढ़े हये परिवृत्त उपरतः १३. शान्त हो गये तेजसाम्। ६. पराक्रम वाले ६. उत्पन्न करके (तथा स्वयं) निरायुघः॥ १०. अस्त्र से रहित (भगवान् श्रीकृष्ण भी)

विघाय श्लोकार्थं — इस प्रकार पृथ्वी के भार रूप में जन्म लेने वाले तथा चतुरंगिणी सेनाओं से बढ़े हुये पराक्रम वाले राजाओं में शत्रुता उत्पन्न करके तथा स्वयं अस्त्र से रहित भगवान् श्रीकृष्ण भी परस्पर एक दूसरे के वध के उपरान्त शान्त हो गये। जैसे अग्नि को उत्पन्न करके वायु स्वयं शान्त हो जाता है।

फा०—६२

#### पञ्चत्रिंशः श्लोकः

स एव नरलोकेऽस्मिन्नवतीर्णः स्वमायया। रेमे स्त्रीरत्नक्टस्थो भगवान् प्राकृतो यथा॥३५॥

पदच्छेद—

सः एषः नर लोके अस्मिन् , अवतीर्णः स्व मायया।
रेमे स्त्री रत्न कृटस्थः, भगवान् प्राकृतः यथा॥

शब्दार्थं--

५. स्त्रियों के ५. उन्हीं स्त्री सः एषः नर लोके मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ ₹. रतन अस्मिन समूह में स्थित रहकर इस कुटस्थः भगवान् श्रीकृष्ण ने अवतीर्गः: अवतार लेकर भगवान् अपनी माया से साधारण मानव की रव माययाः। ₹. 90 प्राकृतः

रेमे १२. विहार किया था यथा।। ११. भाँति

श्लोकार्थं—इस मृत्युलोक में अपनी माया से अवतार लेकर उन्हीं भगवान् श्रीकृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों के समूह में स्थित रहकर साधारण मानव की भाँति विहार किया था।

# षट्तिंशः श्लोकः

उदामभाविषशुनामलवलगुहास-ब्रीडावलोकनिहनो सदनोऽणि यासास्। सम्मुख चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ता, यस्पेन्द्रियं विश्वधितुं कुहकैर्न शेकुः॥३६॥ पदच्छेद—उद्दाम भाव पिश्चन अमल वलगु हास, ब्रीडा अवलोक निहतः सदनः अपि यासास्। सम्मुख चापम् अजहात् प्रमदा उत्तमाः ताः, यस्य द्दित्यस् विश्वधितस् कुहकैः न शेकुः॥

शब्दार्थ-

उद्दाम ₹. उन्मत्त चापस् धनुष धारण करना 90. भाष पिश्रन ₹. हाव-भाव की सूचक छोड़ दिया था अजहात् 99. अमल निर्मल (और) स्त्रियाँ 98. प्रमदा सुन्दर हंसी (तथा) वल्गु हास, 93. उत्तम उत्तमाः बीडा अवलोक ६. लज्जा भरी चितवन से वे 92. ताः, निहतः भगवान् श्रीकृष्ण के मन को यस्य इन्द्रियम् घायल 98. 9. यदनः अपि कामदेव ने भी विमिथतुम् विचलित करने में 96. जिन (रानियों) के कुहकैः अपने इन्द्र जाल से ٩٤. यासाम्। नहीं समर्थ हो सकी थीं मोहित होकर न शेकः ॥ सम्मुह्य 95.

श्लोकार्थं—जिन रानियों के उत्मत्त हाव-भाव की सूचक निर्मल और सुन्दर हंसी तथा लज्जा भरी चितवन से घायल कामदेव ने भी मोहित होकर धनुष धारण करना छोड़ दिया था, वे उत्तम स्त्रियाँ अपने इन्द्रजाल से भगवान श्रीकृष्ण के मन को विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकी थीं।

#### सप्तत्रिंशः श्लोकः

नमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् । आत्मीपम्येन मनुजं न्यापृण्वानं यतोऽबुधः ॥३७॥

पदच्छेद--

तम् अयम् मन्यते लोकः, हि असङ्गम् अपि सङ्गिनम् । आत्म औपम्येन मनुसम्, त्यापृण्यानस् यतः अनुधः ॥

शब्दार्थ--

आसक्ति से युक्त (तथा) उन (भगवान् श्री कृष्ण) को तम सङ्गिनम्। ३. अपनी आत्मा के 9. यह अयस् आहम भौपस्येन यन्यते 92. मानता है ४. समान लोकः २. संसार मनुजय १०. मनुष्य हि व्यापूण्यानम् व्यवहार करने वाला ११. ही १३. क्योंकि (यह संसार) आसक्ति से रहित होने पर असंगम् ٧. यतः अजानी (है) अपि भी 98. अवुधः ॥

श्लोकार्थ — यह संसार अपनी आत्मा के समान आसक्ति से रहित होने पर भी उन भगवान श्री कृष्ण को आसक्ति से युक्त तथा व्यवहार करने वाला मनुष्य ही मानता है; क्योंकि यह संसार अज्ञानी है।

## ऋष्टातिंशः श्लोकः

एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः। न युज्यते सदाऽऽत्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥३८॥

पदच्छेद—

पतद् ईशनम् ईशस्य, प्रकृतिस्थः अपि तद् गुर्णैः। न णुज्यते सदा आत्मस्थैः, यथा बुद्धिः तद् आश्रया॥

शब्दार्थ--

**६.** नहीं १३. यही पतव युज्यते १०. लिप्त होती है (वैसे ही) र्धशमञ् प्रभुता (है) 94. ५. नित्य १४. प्रभुकी ईशस्य सदा प्रकृतिस्थः 99. माया में स्थित होकर आत्मस्थैः ६. आत्मा में स्थित भी (परमात्मा लिप्त नहीं होता है) १. जैसे अपि 92. यथा बुद्धिः ४. बुद्धि उसके तव 9. गुणों में गुर्गैः। २. भगवान् के तब् आश्रया॥ ३. आश्रय में रहने वाली

श्लोकार्थं—जैसे भगवान् के आश्रय में रहने वाली बुद्धि जित्य आत्मा में स्थित उसके गुणों में लिस नहीं होती है, वैसे ही माया में स्थित होकर भी परमात्मा लिस नहीं होता है। यही प्रभु की प्रभुता है।

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

तं मेनिरेऽबला सृदाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः। अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा ॥३६॥

पदच्छेद-

तम् मेनिरे अबलाः सृढाः, स्त्रेणम् च अनुव्रतस् रहः। अप्रमाण विदः भतुः, ईश्वरस् सतयः यथा॥

#### शब्दार्थ-

१३. एकान्त में (अपना सेवक) १०. भगवान् श्रीकृष्ण को तम् रहः। ६. ऐश्वर्य को न १४. मानती थीं मेनिरे अप्रमारा £. रानियाँ ७. जानने वाली विदः अवलाः **ड. अज्ञानी** अतुः ५. स्वामी के मुढाः ११. स्त्री परायण स्त्रेणम् र्श्वरम् ६. ईश्वर को १२. और २. अहंकार वृद्धियाँ च **मतयः** 9. जैसे अनुवतम् ४. सेवक (मानती हैं वैसे ही) यथा॥

श्लोकार्थ — जैसे अहंकार बुद्धियाँ ईश्वर को सेवक मानती हैं, वैसे ही स्वामी के ऐश्वर्य को न जानने वाली अज्ञानी रानियाँ भगवान श्री कृष्ण को स्त्री-परायण और एकान्त में अपना सेवक मानती थीं।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम एकादणः अध्यायः ॥११॥



## श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्क्रव्धः

अथ ट्राइशः अध्यायः

प्रथमः श्लोकः

शौनक उवाच— अरवत्थारनोपसुष्टेन ब्रह्मशीष्णीं बतेजसा । उत्तराया हतो गर्भ ईशनाजीवितः पुनः ॥१॥

पदच्छेद-

अश्वत्थारना उपसुष्टेन, ज्ञञ्ज शीष्णी उठ तेजसा । उत्तरायाः इतः गर्भः, ईशेन आजीवितः पुनः॥

शब्दार्थ-

बारवत्थाम्ना २. अश्वत्थामा के द्वारा हतः ६. नष्ट हुये उप सुष्टेन ३. छोड़े गये गर्भः ५. गर्भ को

अक्षशिष्णी ५. ब्रह्मास्त्र से ईशेन १. भगवान् श्रीकृष्ण ने उरु तेजसा। ४. अत्यन्त तेजस्वी आजीवितः १०. जीवित कर दिया था

उत्तरायाः ७. उत्तरा के युनः॥ ६. फिर से

श्लोकार्थ—भगवान् श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गये अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्मास्त्र से नष्ट हुये उत्तरा के गर्भ को फिर से जीवित कर दिया था।

## द्वितीयः श्लोकः

तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः ।
निधनं च यथैवासीत्स प्रेत्य गतवान् यथा ॥२॥

पदच्छेद--

तस्य जन्म महाबुद्धेः, कर्माणि च महात्मनः। निधनम् च यथा पव आसीत्, सः प्रेत्य गतवान् यथा॥

शब्दार्थ--

तस्य १. उस यथा ४. जिस प्रकार से

जन्म ५. जन्म **एव** १५. (उसे हम) अवश्य सुनना चाहते हैं

महाबुद्धे: २. महाजानी आसीत् ६. हुआ कर्माणि ६. कर्म सः ११. वे

च ७. और प्रेत्य १२. मरने के बाद

**यहात्मनः।** ३. महात्मा परीक्षित् का गतवान् १४. गति को प्राप्त हुये

निधनम् ८. मरण यथा॥ १३. जिस

व १०. तथा

प्लोकार्थं—उस महाज्ञानी महात्मा परीक्षित् का जिस प्रकार से जन्म, कर्म और मरण हुआ तथा वे मरने के के बाद जिस गित से प्राप्त हुये; उसे हम अवश्य सुनना चाहते हैं।

## तृतीयः श्लोकः

तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे। ब्रहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानसदाच्छुकः ॥३॥

पदच्छेद-

तत् इदम् श्रोतुम् इच्छामः, गदितुम् यदि मन्यसे। ब्रूहि नः श्रद्धानानाम्, यस्य ज्ञानम् बदात् शुकः॥

शब्दार्थ-

ज्ञाहि नः १०. कहें प्रसिद्ध कथा को ₹. तत् £. हम लोगों से ٩. इस इदम् (हम) सनना प्रदा रखने वाले श्रद्धानानाम् श्रोतुम् 99. जिन्हें चाहते हैं यस्य इच्छामः ६. कहना (भागवत) ज्ञान का उपदेश गदितुम् ज्ञानम् यदि (आप) किया था यदि 98. अदात् १२. श्रुकदेव मुनि ने उचित समझते हैं (तो) मन्यसे। श्रुकः॥

श्लोकार्थ—इस प्रसिद्ध कथा को हम सुनना चाहते हैं। यदि आप कहना उचित समझते हैं तो श्रद्धा रखने वाले हम लोगों मे कहें, जिन्हें शुकदेव मुनि ने भागवत ज्ञान का उपदेश दिया था।

# चतुर्थः श्लोकः

सूत उवाच--

अपीपलद्धर्मराजः पितृवद् रञ्जयन् प्रजाः । निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाञ्जसेवया ॥४॥

पदच्छेद---

अपीपलत् धर्मराजः, पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः। निःस्पृहः सर्वे कामेभ्यः, कृष्ण पाद् अन्ज सेवया॥

शब्दार्थं--

१०. (उसका) पालन किया था ५. इच्छा से रहित अपीपलत् निःस्पृहः ६. धर्मराज युधिष्ठिर ने सर्वं कामेभ्यः ४. सभी कामनाओं की धर्मराजः १. श्रीकृष्ण के ७. पिता के समान पितृवत् कृष्ण २. चरण कमलों की प्रसन्न करते हये पाद अञ्ज रक्षयन् सेवा के कारण जनता को सेवया ॥ ₹. प्रजाः ।

प्रलोकार्थ —श्रीकृष्ण के चरण कमलों की सेवा के कारण सभी कामनाओं की इच्छा से रहित धर्मराज युधिष्ठिर ने पिता के समान जनता को प्रसन्न करते हुये उसका पालन किया था।

## पञ्चमः रलोकः

सम्पदः ऋतवो लोका महिषी आतरो मही। जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यसरच चिदिवं गतम्॥५॥

पदच्छेद---

सम्पदः कतवः लोकाः, महिषी स्नातरः मही । जम्बूद्वीप आधिपत्यम् च, यशः च निद्वम् गतम् ॥

शब्दार्थ—

जम्बूद्धीप मारतवर्ष पर सम्पदः अतुल धन इ. अधिकार था बड़े-बड़े यज्ञ (एवम्) आधिपत्यम् कतवः १०. और कोर्ति लोकाः उत्तम प्रजा को (प्राप्त किया था) च यशः ६. तथा महिपी पटरानी च त्रिद्विम् स्वर्गलाक तक भाई 99. भातरः

धातरः ५. भाई शिद्धम् ११. स्वगलाक तक सही। ७. पृथ्वी (सब उनके अनुकृल थे) गतम्॥ १२. फैली हुई थी

श्लोकार्थ- उन्होंने अतुल धन, बड़े-बड़े यज एवं उत्तम प्रजा को प्राप्त किया था। पटरानी, भाई तथा पृथ्वी सब उनके अनुकूल थे। भारतवर्ष पर अधिकार था और कार्ति स्वर्गलोक तक फैली हुई थी।

### षष्टः रलोकः

किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः । अधिजह ुर्मुदं राज्ञः चुधितस्य यथेतरे ॥६॥

पदच्छेद—

किम् ते कामाः सुर स्पार्हाः, मुकुन्द मनसः द्विजाः। अधिजहुः मुदम् राज्ञः, चुधितस्य यथा इतरे॥

शब्दार्थं —

किम् ३. क्या द्विजाः। ७. हे शौनकादि ऋषियों ! ते १३. वे (विषय) अधिजहुः ६. दे सकती है (अर्थात् नहीं, उसी प्रकार)

कामाः १४. भोग (सुख नहीं देते थे) मुदम् ५. सुख

सुर ११. देवताओं को भी राष्ट्रः १०. राजा युधिष्ठिर को स्पार्हाः १२. लुभाने वाले श्रुधितस्य २. भूखे मनुष्य को सुकुन्द ८. भगवान् श्रीकृष्ण में यथा १. जैसे

मनसः ६. मन को रमाये हुए इतरे॥ ४. (भोजन के अतिरिक्त) दूसरी (वस्तु)

श्लोकार्थ—जैसे भूखे मनुष्य को क्या भोजन के अतिरिक्त दूसरी वस्तु सुख दे सकत्ती है ? अर्थात् नहीं । उसी प्रकार हे शौनकादि ऋषियों ! भगवान् श्रीकृष्ण में मन को रमाये हुए राजा युधिष्ठिर को देवताओं को भी लुभाने वाले वे विषय-भोग सुख नहीं देते थे ।

### सप्तमः श्लोकः

मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन। ददर्श पुरुषं कश्चिद्दश्चमानोऽस्त्रतेजसा ॥७॥

#### पदच्छेद-

मातुः गर्भ गतः चीरः, सः तदा शृगुनन्दन। दद्श पुरुषम् कश्चित्, दद्यमानः अस्य तेजसा॥

#### शब्दार्थं--

| <b>यातुः</b> | ₹. | माता के                 | ददर्श          | 92. | देखा            |
|--------------|----|-------------------------|----------------|-----|-----------------|
| गर्भ गतः     | Э. | गर्भ में विद्यमान (एवं) | पुरुषस्        | 99. | पुरुष को        |
| वीरः         | ۲. | वलशाली (शिशु ने)        | कञ्चित्        | 90. | किसी            |
| सः           | 9. | उस                      | दह्यमानः       | ₹.  | जलते हुए        |
| तदा          | 2. | उस समय                  | <b>अ</b> स्त्र | 8.  | ब्रह्मास्त्र के |
| भृगुनन्दन।   | ٩. | हे शौनक जी !            | तेजसा ॥        | ц.  | तेज से          |

पलोकार्थं—है शौनक जी ! माता के गर्भ में विद्यमान एवं ब्रह्मास्त्र के तेज से जलते हुए उस बलशाली शिशु ने उस समय किसी पुरुष को देखा ।

## ऋष्टमः श्लोकः

अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् । अपीच्यदर्शनं रयामं नडिद्वाससमध्युतम् ॥८॥

#### पदच्छेद-

अङ्गुष्ठ मात्रम् अमलम् , स्फुरत् पुरट मौलिनस् । अपीच्य दर्शनम् श्यामम् , तडित् वाससम् अच्युतस् ॥

#### शब्दार्थ-

| अङ्गुष्ठ मात्रम् | ٩. | (उसने) अंगूठे के बराबर | दर्शनम्   | . 6. | .रूप से युक्त                 |
|------------------|----|------------------------|-----------|------|-------------------------------|
| थमलम् ।          | ₹. | निर्मल                 | श्यामभ्   | 5.   | सांवले (तथा)                  |
| स्फुरत् .        | ₹. | चमकते हुये             | तडित्     | ዳ.   | बिजली के समान (पीले)          |
| पुरट             | 8. | सुवर्ण के              | वाससम्    | 90.  | पीताम्बर वस्त्र घारण किये हुए |
| पुरट<br>मीलिनम्। | ¥. | मुकुट वाले             | अच्युतम्। | 199. | भगवान् श्रीकृष्ण को (देखा)    |
| अपीच्य           | €. | मनोहर                  |           |      |                               |

श्लोकार्थं—उसने अंगूठे के बराबर, निर्मल, चमकते हुए सुवर्ण के मुकुट वाले, मनोहर रूप से युक्त, सांवले तथा बिजली के समान पीले पीताम्बर वस्त्र घारण किये हुए भगवान श्रीकृष्ण को देखा।

### नवमः श्लोकः

श्रीमदीर्घचतुर्वाहुं तप्तकाश्चनकुण्डलम् । चृतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम् ॥ परिश्रयन्तमुरुकाभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः ॥६॥

पदच्छेद---

श्रीमत् दीर्घ चतुर् बाहुम्, तप्त काञ्चन कुण्डलम् । श्वतज श्रेक्षम् गदा पाणिम्, श्रात्मनः सर्वतः दिशम् ॥ परिश्रमन्तम् उल्का शामाम्, श्वामयन्तम् गदास् सुद्धः ॥

शब्दार्थ-

श्रीमद्, दीर्घ १. (उसिशशुने) मृन्दर (और) लम्बी श्रात्मनः ६. अपने चतुर्बाहुम् २. चार भुजाओं से युक्त खर्वतः, दिशम्। ७. चारों, ओर तप्त काब्जन ३. तपाये हये सुवर्ण के परिश्रमन्तम् ५. (स्वयं) घूमते हये (और)

कुण्डलम्। ४. कुण्डल पहने

उल्का, आभाम् ६. लूका के, प्रकाश के समान भामयन्त्रम् १९. घुमाते हये

श्वतज्ञ, अक्ष्रम् ५. लाल, नेत्रों वाले (तथा) भ्रामयन्तम् ११. घुमाते हुये गदा पाणिम् १२. गदाधर (भगवान् श्री कृष्ण को देखा) गदाम्, मुद्दुः ॥ १०. गदा को, वार-बार

श्लोकार्थ —- उस शिशु ने सुन्दर और लम्बी चार भुजाओं से युक्त, तपाये हुये सुवर्ण के कुण्डल पहने, लाल नेत्रों वाले तथा अपने चारों ओर स्वयम् घूमते हुये और लूका के प्रकाश के समान गदा को बार-वार घुमाते हुये गदाधर भगवान् श्री कृष्ण को देखा ।

## दशमः श्लोकः

अस्त्रतेजः स्वगदया नीहारमिव गोपतिः। विधमन्तं संनिकर्षे पर्येच्त क इत्यसौ ॥१०॥

पदच्छेद — अस्त्र तेजः स्व गदया, नीहारम् इव गोपतिः। विधमनतम् संनिकर्षे, पर्यक्षतः कः इति असौ॥

शब्दार्थ-

ब्रह्मास्त्र के तेज को थस्त्र तेजः विधमन्तम् ६. शान्त करते हुये उस पुरुष को 8. अपनी गदा से संनिकर्षे ७. समीप में ሂ. स्व गद्या (उस शिशु ने) कोहरे को पर्येक्षत 9. नीहारम् 5. देखा

**एव** ३. समान कः १०. कौन है

गोपितः। २. सूर्यं के इति, असौ ॥ ६. और सोचा कि, यह

श्लोकार्थ—उस शिशु ने कोहरे को सूर्य के समान ब्रह्मास्त्र के तेज को अपनी गदा से शान्त करते हुये उस पुरुष को समीप में देखा और सोचा कि यह कीन है ?

## एकादशः श्लोकः

विध्य तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुब् विभुः । मिषतो दशमासस्य तज्ञैवान्तर्दधे हरिः ॥११॥

पदच्छेद---

विध्य तद् समेय सात्मा, अगवान् धर्म गुप् विशुः। मिषतः दश मासस्य, तत्र एव अन्तर्दधे हरिः।

शब्दार्थ-

 नष्ट करके विध्य विभु: । ३. व्यापक (तथा) तद् ७. उस (ब्रह्मास्त्र के तेज) को भिषतः 99. देखते-देखते अमेय १. अतुलित दस दश २. सामर्थ्यवान आत्मा मासस्य महीने के (शिशु परीक्षित्) के 90. ५. भगवान् तत्र, एव 92. वहीं पर भगवान् धर्म के रक्षक अन्तर्दधे धर्म गुप १३. अन्तर्धान हो गये हरिः॥ ६. श्री कृष्ण

श्लोकार्थ — अतुलित सामर्थ्यवान, व्यापक तथा धर्म के रक्षक भगवान श्रीकृष्ण उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करके दस महीने के शिशु परीक्षित के देखते-देखते वहीं पर अन्तर्धान हो गये।

## द्वादशः श्लोकः

ततः सर्वगुणोदकें सानुकूलग्रहोदये । जज्ञे वंशधरः पाग्डोभूयः पाग्डुरिवीजसा ॥१२॥

पदच्छेद-

ततः सर्व गुण उदकें, सानुकूल प्रह उदये। जहें वैश धरः पाण्डोः, भूयः पाण्डुः इव बोजसा॥

शब्दार्थ—

ततः 9. तदनन्तर वंश १२. वंश को सर्व गुण २. सभी प्रकार के गुणों को १३. चलाने वाला (शिशु परीक्षित्) घरः उदकें विकसित करने वाले ११. राजा पाण्डु के पाण्डोः सानुकृत अनुकूल युयः पुनः

**मह ५.** ग्रहों का पाण्डुः ६. पाण्डु के ही

उद्ये। ६. उदय हो जाने पर इच १०. समान जहें १४. उत्पन्न हुआ सोजसा॥ ७. तेज में

श्लोकार्थ—तदनन्तर सभी प्रकार के गुणों को विकसित करने वाले अनुकूल ग्रहों का उदय हो जाने पर तेज में पुनः पाण्डु के ही समान राजा पाण्डु के वंश को चलाने वाला शिशु परीक्षित् उत्पन्न हुआ।

## त्रयोदशः श्लोकः

तस्य प्रीतमना राजा विषेधींम्यकृपादिभिः। जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् ॥१३॥

पदच्छेद--

तस्य प्रीत मनाः राजा, विप्रैः घौम्य कृप आदिशिः । जातकम् कारयामासः, वाचियःवा च मङ्गलम् ॥

श्ववार्थ--

৭০. उस (बालक परीक्षित्) का बादिभिः। ६. इत्यादि तस्य ११. जातकर्म संस्कार जीत सनाः ३. प्रसन्न मन से जातकम् २. राजा यूधिष्ठिर ने राजा कारयामास १२. सम्पन्न कराया चित्रै: ७. ब्राह्मणों के द्वारा वाचियत्वा £. पाठ कराकर घौस्य धीम्य ऋषि और જ. 9. तदनन्तर कृपाचार्य कुप ¥. मङ्गलम् ॥ 5. मंगल

हलोकार्थ-तदनन्तर राजा युधिष्ठर ने प्रसन्न मन से धौम्य ऋषि और कृपाचार्य इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा मंगल पाठ कराकर उस बालक परीक्षित् का जातकर्म संस्कार सम्पन्न कराया।

## चतुर्दशः श्लोकः

हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यरवान्चपतिर्वरान् । प्रादात्स्वन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित् ॥१४॥

पदच्छेद—

हिरण्यम् गाम् महीम् ग्रामान् , हस्ति अश्वान् नुपतिः चरान् । प्रादात् सु अन्नम् च विष्रेभ्यः, प्रजा तीर्थे सः तीर्थवित्॥

शब्दार्थ---

१५. दान दिया हिरण्यम् ७. सुवर्ण प्रादात् १४. सुन्दर अन्न का सु अन्नम् गास् गाय 5. १३. और इ. पृथ्वी महीम् च ५. ब्राह्मणों को १०. गाँव विष्रेभ्यः प्रामान् प्रजा तीर्थे (नाल काटने के पहले) संतान के निमित्त **हस्ति** ११. हाथी 8. १२. घोड़े ₹. उन अश्वान् सः समय के जानकार तीर्थवित्॥ 9. नुपतिः ३. राजा युधिष्ठिर ने ६. उत्तम वरान्।

थलोकार्थ-समय के जानकर उन राजा युधिष्ठिर ने नाल काटने के पहले संतान के निमित्त ब्राह्मणों को उत्तम सूवर्ण, गाय, पृथ्वी, गाँव, हाथी, घोड़े और सुन्दर अन्न का दान दिया।

## पञ्चदशः श्लोकः

#### तमूचुर्ज्ञाह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्। एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ ॥१५॥

#### पदच्छेद-

तम् ऊचुः ब्राह्मणाः तृष्टाः, राजानम् प्रश्रय अन्वितम् । एषः हि अस्मिन् प्रजा तन्तौ, पुरुणाम् पौरवर्षभ ॥

#### शब्दार्थं-

यह बालक ५. उन एष: तम् हिं 90. ही ७. कहा **ऊचुः**  ब्राह्मणों ने अस्मिन् ११. इस वाह्यणाः प्रजा तन्ती १३. वंश परम्परा को (चलायेगा) २. प्रसन्न होकर तुष्टाः १२. पूरुवंश की राजानम् ६. राजा युधिष्ठिर से पुरुणाम् हें पुरुवंशियों में श्रेष्ट (राजा युधिष्ठिरजी) ३. विनय से पौरवर्भ ॥ प्रश्रय अन्वितम्। ४. युक्त

श्लोकार्थ — ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर विनय से युक्त उन राजा युधिष्ठिर से कहा, हे पुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ! यह बालक ही इस पुरुवंश की वंश परम्परा को चलायेगा ।

## षोडशः श्लोकः

दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि। रातो वोऽनुग्रहाथीय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१६॥

#### पदच्छेद---

दैवेन अप्रतिघातेन, शुक्ले संस्थाम् उपेयुषि । रातः वः अनुप्रहार्थाय, विष्णुना प्रभविष्णुना ॥

#### शब्दार्थ--

दैवेन थ. काल की गति से ५०. (इस बालक को) दिया है रातः अप्रतिद्यातेन ३. न रोके जा सकने वाली अाप लोगों पर वः **अ**नुग्रहार्थाय ग्रक्ले ५. निर्मल (पुरुवंश) को **६.** कृपा करके २. भगवान् श्रीकृष्ण ने विष्णुना संस्थाम समाप्त १. सामर्थ्यशाली ७. होता हुआ (जांनकर) प्रभविष्णुना ॥ उपेयुषि ।

श्लोकार्थ—सामर्थ्यशाली मगवान् श्रीकृष्ण ने न रोके जा सकने वाली काल की गति से निर्मल पुरुवंश को समाप्त होता हुआ जानकर आप लोगों पर कृपा करके इस बालक को दिया है।

## सप्तदशः श्लोकः

तस्मान्नास्ता विष्णुरात इति लोके वृहच्छ्रवाः। अविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्॥१७॥

पदच्छेद—

तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः, इति लोके बृहत् श्रवाः। भविष्यति न संदेहः, महत् भागवतः महान्॥

शब्दार्थ--

तस्मात् 9. इसलिये (यह वालक) भविष्यति १०. होगा नाम्ना . ५. नाम से 92. नहीं (है) विष्णुरातः ३. विष्णुरात ११. (इसमें) संदेह संदेह: इति इस ७. महान् महत् लोके संसार में ۵. भगवद् भक्त (एवं) भागवतः वृहत् श्रवाः। ६. परम यशस्वी महान्॥ महापुरुष

श्लोकार्थं—इसलिये यह वालक संसार में विष्णुरात इस नाम से परण यणस्वी, महान् भगवद् भक्त एवं महापुरुष होगा। इसमें संदेह नहीं है।

### ऋष्टादशः श्लोकः

युधिष्ठिर उवाच-

अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुर्यश्लोकान् महात्मनः । अनुवर्तिता स्विचशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१८॥

पदच्छेद—

अपि एषः वंश्यान् राजर्षीन् , पुण्य श्लोकान् महात्मनः । अनुवर्तिता स्वित् यशसा , साधुवादेन सत्तमाः ॥

शब्दार्थ--

अपि ٠٦. क्या महात्मनः। **£**. महात्मा ३. यह (बालक) एषः अजुवर्तिता 99. अनुसरण ६. (हमारे) वंश के वंश्यान् करेगा 92. स्वित् ं राजर्षीन् १०।. राजर्षियों का यश से यशसा ሂ. पवित्र पुण्य **9**. (अपने) उत्तम साधुवादेन 8. कीर्ति वाले श्लोकान् १. हे श्रेष्ठ ब्राह्मगों ! 5. सत्तमाः॥

श्लोकार्थं—हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! क्या यह बालक अपने उत्तम यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति दाले महात्मा रार्जीषयों का अनुसरण करेगा ?

# एकोनविंशः श्लोकः

ब्राह्मणा ऊचुः— पार्थ प्रजाविता साचादिच्वाकुरिव मानवः । ब्रह्मण्यः सत्यसंधरच रामो दाशर्थियथा ॥१६॥

पदच्छेद---

पार्थे प्रजा अविता साक्षात्, इस्वाकुः इय मानवः। ब्रह्मण्यः सत्य संधाः स, रामः दाशरथिः यथा॥

शब्दार्थ-

पार्घ १. हे यूघिष्टर ! (यह वालक) १२. ब्राह्मणों और वेदों का रक्षक ब्रह्मण्यः १३. (एवं) सत्य ६. प्रजा का प्रजा सत्य अविता ७. पालन करेगा संधः १४. प्रतिज्ञा करने वाला (होगा) इ. और साधात् ३. साक्षात् ন্ত इच्चाकुः ४. राजां इक्ष्वाकु के १०. अगवान् श्री राम के रामः ५. समान दाशरिधः दशरथ नन्दन इव २. मनु के पुत्र 99. समान मानवः। यथा॥

श्लोकार्थ--हे युधिष्ठिर ! यह वालक मनु के पुत्र साक्षात् राजा इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा और दशरथ नन्दन भगवान् श्री राम के समान ब्राह्मणों और वेदों का रक्षक एवम् सत्य प्रतिज्ञा करने वाला होगा ।

# विंशः श्लोकः

एव दाता शर्ययश्च यथा छोशीनरः शिविः। यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनाम्।।२०॥

पदच्छेद--

पषः दाता शरण्यः च, यथा हि औशीनरः शिबिः । यशः वितनिता स्वानाम्, दौष्यन्तिः इव यज्वनाम् ॥

शब्दार्थ--

शिबिः। ३. शिबि के एष: यह बालक द. दान करने वाला (होगा तथा) 93. कीर्ति को यशः दाता ६. शरणागत रक्षक वितनिता १४. फैलायेगा शरण्यः स्वानाम् १२. अपने कुल की ७. और च दौष्यन्तिः १०. दुष्यन्त के पुत्र भरत के ४. समान यथा ही 99. समान इव हि २. उशीनर देश के राजा यज्वनाम्॥ ६. यज्ञ करने वालों में

श्लोकार्थ—यह बालक उशीनर देश के राजा शिबि के समान ही शरणागत रक्षक और दान करने वाला होगा तथा यज्ञ करने वालों में दुष्यन्त के पुत्र भरत के समान अपने कुल की कीर्ति को फैलायेगा।

## एकविंशः श्लोकः

धन्विनामग्रणीरेच तुल्यरचार्जुनयोद्धयोः।

हुतारा इव दुर्घर्षः समुद्र इव दुस्तरः ॥२१॥

पदच्छेद—

धन्विनाम् अप्रणीः एषः, तुल्यः च अहु नयोः हयोः। दुर्धर्षः, समुद्रः इव दुस्तरः ॥ इव इताशः

शब्दार्थ-

अत्रणीः

२. घनुर्घारियों में अग्नि के **धन्विना**म् हुताशः 19. ६. आगे रहने वाला समान इव

दुर्घर्षः इ. तेजस्वी (एवम्) ्यह (बालक) एवः 9.

90. समुद्र के तुल्यः ٧. समान समुद्रः 99. ሩ. समान एवम् इव

सहस्रार्जुन तथा दादा अर्जुन दुर्लच्य (होगा) अजु नयोः ₹. दुस्तरः॥ 92.

बयोः। दोनों के

श्लोकार्थ-यह बालक धनुर्धारियों में सहस्रार्जुन तथा दादा अर्जुन दोनों के समान आगे रहने वाला, अग्नि के समान तेजस्वी एवम् समूद्र के समान दुर्लंघ्य होगा।

# द्वाविंशः श्लोकः

सृगेन्द्र इव विकान्तो निषेव्यो हिमवानिव। तितित्तुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव ॥२२॥

पदच्छेद-

सृगेन्द्रः इव विकान्तः, निषेव्यः हिमवान् इव । तितिक्षः वसुघा इव असी, सिहन्सुः पितरौ इव ॥

शब्दार्थ—

२. सिंह के पृथ्वी से सृगेन्द्रः वसुघा દ્દ. समान इव ३. समान इव . पराक्रमी असौ १. यह (बालक) विकान्तः १३. धैर्यशाली (होगा) ७. आश्रय देने वाला निषेद्यः सहिष्णुः 99. माता-पिता के **हिमवान्** ५. हिमालय के पितरौ इच । ६. समान 92. इव ॥ समान

सहनशील (और) तितिक्षः 90.

श्लोकार्थं - यह बालक सिंह के समान पराक्रमी, हिमालय के समान आश्रय देने वाला, पृथ्वी के समान सहनशील और माता-पिता के समान धैर्यशाली होगा।

# त्रयोविंशः रलोकः

पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः। आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः॥२३॥

पदच्छेद-

पितामह समः साम्ये, प्रसादे गिरिश उपमः। आश्रयः सर्व भूताताम्, यथा देवः रमा आश्रयः॥

शब्दार्थ-

| पितामद् | ₹. | दादा के             | आभ्रयः      | 92. | पालन करने वाला (होगा) |
|---------|----|---------------------|-------------|-----|-----------------------|
| समः     | ₹. | समान                | सर्व        | 90. | सभी                   |
| साम्ये  | ٩. | (यह बालक) समता में  | भूतानाम्    | 99. | प्राणियों का          |
| प्रसादे | 8. | कृपा करने वालों में | यथा         | દ   | समान                  |
| गिरिश   | ¥. | शंकर जी के          | द्वः        | 5.  | भगवान् के             |
| उपमः।   | ₹. | समान (एवम्)         | रमा आश्रयः॥ | ७.  | लक्ष्मी के पति विष्णु |

श्लोकार्थ — यह वालक समता में दादा के समान, कृपा करने वालों में शंकर जी के समान एवम् लक्ष्मी के पित विष्णु भगवान् के समान सभी प्राणियों का पालन करने वाला होगा।

# चतुर्विंशः श्लोकः

सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुत्रतः। रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः॥२४॥

पदच्छेद—

सर्वे सद् गुण माहातम्ये, एषः कृष्णम् अनुव्रतः । रिन्तदेवः इव उदारः, ययातिः इव धार्मिकः ॥

शब्दार्थ-

| सर्व       | २. सभी                 | रन्तिदेवः | ૭.  | राजा रन्तिदेव के |
|------------|------------------------|-----------|-----|------------------|
| सद् गुण    | ३. उत्तम गुगों की      | इव        | 5.  | समान             |
| माहात्म्ये | ४. महिमा में           | उदार:     | ક.  | उदार (और)        |
| प्पः       | १. यह (बालक)           | ययातिः    | 90. | राजा ययाति के    |
| कृष्णम्    | ५. भगवान् श्रीकृष्ण का | इव        | 99. | समान             |
| अनुवता।    | ६. अनुकरण करने वाला    | घार्मिकः॥ | 97. | धार्मिक (होगा)   |

श्लोकार्थ—यह बालक सभी उत्तम गुणों की महिमा में भगवान् श्रीकृष्ण का अनुकरण करने वाला, राजा रिन्तिदेव के समान उदार और राजा ययाति के समान धार्मिक होगा।

# पञ्चविंशः श्लोकः

भृत्या बितसमः कृष्णे प्रहाद इव सद्ग्रहः । आहर्तेषोऽरवमेधानां वृद्धानां पयु पासकः ॥२५॥

पदच्छेद-

घृत्या बलि समः कृष्णे, प्रहादः इव सब् अहः । आहर्ता एप: अश्वमेघानाम्, वृद्धानाम् पृयु पासकः ॥

शब्दार्थ--

**भृत्या** 

 करने वाला (एवम्) २. धर्य में आहर्ता ३. राजा वलि के समान (तथा) एषः यह (वालक) बलि समः

प. अनेकों अववमध यज्ञों को अश्वमेघानाम् कुण्यो

६. भगवान् श्रोकृष्ण में े ४. प्रह्लाद के १०. गुरुजनों का वृद्धानाम् प्रहादः ११. सेवक होगा। **4.** पयु पासकः ॥ ह्य समान

सद् ग्रहः। ७. दढ़ निश्चय वाला

श्लोकार्थ-यह बालक धैर्य में राजा बिल के समान तथा प्रह्लाद के समान भगवान् श्रीकृष्ण में दढ़ निश्चय वाला अनेकों अश्वमेध यज्ञों को करने वाला एवम् गुरुजनों का सेवक होगा।

# षड्विंशः श्लोकः

राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्। निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात् ॥२६॥

पदच्छेद--

राजर्षीणाम् जनयिता, शास्ता च उत्पथ गामिनाम्। निग्रहीता कलेः एषः, भुवः धर्मस्य कारणात् ॥

शब्दार्थ--

राजवींगाम् २. राजवि पुत्रों को निग्रहीता १२. दमन करेगा उत्पन्न करेगा कलेः ११. कलियुग का जनयिता ₹. ६. दण्ड देगा q. यह (बालक) प्य: शास्ता पृथ्वी और অ **9.** तथा भुवः कुमार्ग में धर्म की धर्मस्य 8. उत्पथ

१०. रक्षा करने के लिये जाने वालों को कारणात् ॥ गामिनाम् । ሂ.

 एलोकार्थ—यह बालक रार्जीष पुत्रों को उसन्न करेगा, कुमार्ग में जाने वालों को दण्ड देगा तथा पृथ्वी और धर्म की रक्षा करने के लिये कलियूग का दमन करेगा।

#### सप्तविंशः श्लोकः

तत्त्वंकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात्। प्रपत्स्यत उपश्रृत्य सुक्षसङ्गः पदं हरेः॥२७॥

पदच्छेद-

तक्षकात् आत्मनः मृत्युम् , द्विज पुत्र उपसर्जितात् । प्रपत्स्यते उपश्रुत्य, मुक्त सङ्घः पद्म् हरेः ॥

शब्दार्थं--

| तक्षकात्     | 8. | तक्षक सर्प से      | प्रपत्स्यते | 97. | शरण लेगा             |
|--------------|----|--------------------|-------------|-----|----------------------|
| आत्मनः       | ሂ. | अपनी               | उपश्रुत्य   | ৩.  | 3 ( )                |
| मृत्युम्     | ₹. | मृत्यु को          | बुक         |     | आसक्ति से            |
| द्विज        | ٩. | (यह बालक) ब्राह्मण | सङ्गः       |     | रहित होकर            |
| पुत्र        | ₹. | पुत्र के द्वारा    | पदम्        |     | चरणों की             |
| उपसर्जितात्। | ₹. | (शाप से) भेजे गये  | हरे:॥       | 90. | भगवान् श्री कृष्ण के |

भलोकार्थं—यह बालक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा शाप से भेजे गये तक्षक सर्प से अपनी मृत्यु को सुनकर तथा आसक्ति से रहित होकर भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों की शरण लेगा।

# ऋष्टाविंशः श्लोकः

जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो सुनेव्यसिसुतादसी । हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्धाकुतोययस् ॥२८॥

पदच्छेद--

जिह्नासित आत्म याथात्म्यः, सुनेः व्यास सुतात् असी। हित्वा इदम् नृप गङ्गायाम् , यास्यति अद्धा अकुती भयम्॥

शब्दार्थं-

| जिश्वासित    | 9.        | जानने के बाद               | इदम्      |     | इस (शरीर) का        |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------|-----|---------------------|
| आत्म         | <b>X.</b> | आत्मा के                   | नृप       | ٩.  | हे राजा युधिष्टिर ! |
| याथात्म्यः   | ₹.        | वास्तविक स्वरूप को         | गङ्गायाम् |     | गंगा तट पर          |
| <b>मुनेः</b> |           | मुनि से                    | यास्यति   |     | प्राप्त करेगा       |
| व्यास सुतात् | ₹.        | व्यास जी के पुत्र (शुकदेव) | अद्धा     | 99. | निश्चय ही           |
| यसौ ।        | ₹.        | यहु (वालक)                 | अकुतो     | 97. | अभय                 |
| हित्वा       | 90.       | त्याग करके                 | भयम् ॥    | ٩٦. | पद को               |

प्रलोकार्थं—हे राजा मुधिष्ठिर ! यहं वालक व्यास जो के पुत्र शुकदेव मुनि से आत्मा के वास्तिविक स्वरूप को जानने के बाद गंगा तट पर इस शरीर का त्याग करके निश्चय ही अभय पद को प्राप्त करेगा।

# एकोनत्रिंशः रत्नोकः

इति राज्ञ उपादिश्य विष्रा जातककोविदाः। जन्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्सः स्वकान् गृहान् ॥२६॥

पदच्छेद-

इति राम्ने उपादिश्य, विद्याः जातक कोविदाः। लब्ध अपचितयः सर्वे, प्रतिजग्मः स्वकान् गृहान्॥

शब्दार्थ-

इति ५. इस प्रकार पाकर लाण्घा ४. राजा युधिष्टिर को राजे अपचितयः ७. उपहार सर्वे इ. सभी ६. बतलाकर (तथा) उपादिश्य प्रतिजग्मः १२. चले गये विप्राः ३. त्राह्मण १०. अपने-अपने फलित ज्योतिष शास्त्र के स्वकान जातक ११. घरों को कोविदाः। गृहान्॥ जानकार

श्लोकार्थ—फिलत ज्योतिष शास्त्र के जानकार ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बतलाकर तथा उपहार पाकर सभी अपने-अपने घरों को चले गये।

# त्रिंशः श्लोकः

स एव लोके विक्यातः परीचिदिति यत्प्रसः। गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीचेत नरेष्विह॥३०॥

पदच्छेद-

सः एषः लोके विख्यातः, परीक्षित् इति यत् प्रसुः।
गर्भे दृष्टम् अनुध्यायन्, परीक्षेत नरेषु इह ॥

शब्दार्थं--

खः १. वही प्रभुः। ८. समर्थ (वह वालक)

एषः २. यह बालक गर्भ ६. गर्भ में लोके ३. संसार में दृष्टम् १०. देखे गये (पुरुष) का

विख्यातः ६. प्रसिद्ध हुआ अनुष्यायन् ११. स्मरण करता हुआ

परीक्षित ४. परीक्षित् परीक्षेत १४. परीक्षा करता था (कि इनमेंसे वह कीन पुरुष है)

इति ५. इस नाम से नरेखु १३. मनुष्यों में यत् ७. क्योंकि इहा। १२. संसार के

श्खोकार्थ — वही यह बालक संसार में परीक्षित इस नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्यों कि समर्थ वह बालक गर्भ में देखे गये पुरुष का स्मरण करता हुआ संसार के मनुष्यों में परीक्षा करता था कि इनमें ते वह कौन पुरुष है ?

# एकत्रिंशः श्लोकः

स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्त इवोडुणः। आपूर्यमाणः पितृभिः काछाभिरिव सोऽन्वहम् ॥३१॥

पदच्छेद—

सः राजपुत्रः ववृधे, आग्र ग्रुक्ते इव उहुपः। आपूर्यमाणः पितृभिः, काष्टाभिः इव सः अन्वहुम्॥

शब्दार्थ---

२. पालन-पोषण से वापूर्यसाखः सः ३. वह १. माता-पिता के ४. राजकुमार पितृभिः राजपुत्रः ५. कलाओं से १३. बढ़ने लगा काष्ट्राभिः ववृधे ११. शीघ्र ६. परिपूर्ण आशु इ व ही ७. शुक्ल पक्ष के श्रक्ले सः 92. अन्वहृम् ॥ १०. प्रतिदिन **६.** समान इव चन्द्रमा के उडुपः।

श्लोकार्थ---माता-पिता के पालन-पोषण से वह राजकुमार कलाओं से परिपूर्ण शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान प्रतिदिन शीघ्र ही बढ़ने लगा।

# द्वात्रिंशः श्लोकः

यद्यमाणोऽरवमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया । राजालन्धधनो दश्यावन्यत्र करदग्डयोः ॥३२॥

पदच्छेद---

यच्यमाणः अश्वमेधेन, द्वाति द्रोह जिहासया। राजा अलब्ध धनः दध्यो, अन्यत्र कर दण्डयोः॥

शब्दार्थ-

यजन करने की इच्छा वाले यक्यमाणः 99. न होने के कारण अलब्ध अश्वमेधेन अश्वमेध यज्ञ से 90. धन घनः बाति 9. अपने बन्धूओं के दध्यी १२. चिःः, में पड़ गये द्रोह ٦. £. अतिरिक्त वध का अन्यन जिहासया। प्रायश्चित्त करने के लिये कर और ₹. कर 9. राजा (युधिष्ठिर) दण्डयोः॥ दण्ड के राजा

हतोकार्थ —अपने बन्धुओं के वध का प्रायश्चित करने के लिये अश्वमेघ यज्ञ से यजन करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर कर और दण्ड के अतिरिक्त धन न होने के कारण चिन्ता में पड़ गये।

# गयस्गिशः श्लोकः

तदभिष्रेतमात्त्रच्य भ्रातरोऽच्युतचोदिताः । धनं प्रहीणमाजह्रुद्धीच्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥

पदच्छेद--

तद् अभिप्रेतम् आलच्य, भ्रातरः अच्युत चोदिताः । धनम् प्रहीणम् आजहुः, उदीच्याम् दिशि भूरिशः॥

शब्दार्थ—

৭. उन (राजा युधिष्ठर) की तद् 99. धन घनम् अभिप्रेतम् २. इच्छाको प्रही एम् ६. छोड़ा हुआ आलदय ३. जानकर **आजहुः** १२. उठा लाये ञ्चातर: ४. सब भाई उदीच्याम ७. उत्तर अच्युत ५. भगवान् श्री कृष्ण की दिशा से दिशि चौदिताः। ६. प्रेरणा से भूरिशः॥ १०. वहुत सा

श्लोकार्थ---उन राजा युधिष्ठिर की इच्छा को जानकर सब भाई भगवान् श्री कृष्ण की प्रेरणा से उत्तर दिशा से छोड़ा हुआ बहुत सा धन उठा लाये।

# चतुस्त्रिंशः श्लोकः

तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। वाजिमेधैरित्रभिर्भीतो यज्ञैः समयजद्धरिम् ॥३४॥

पदच्छेद---

तेन सम्भृत सम्भारः, धर्म पुत्रः युधिष्ठिरः। वाजिमेधैः त्रिभिः भीतः, यज्ञैः समयजत् हरिम्॥

शब्दार्थ---

तेन ५. उस धन से वाजिमेधैः अश्वमेध £. त्रिभिः तीन ७. जुटाकर सम्भृत 5. ६. यज सामग्री धर्म से डरने वाले 9. सम्भारः भीतः धर्म २. धर्म के यञ्जैः यज्ञों से 90: १२. पूजन किया पुत्रः ₹. पुत्र समयजत् राजा युधिष्ठिर ने युधिष्ठिरः। इरिम्॥ 99. भगवान् विष्णु का 8.

थलोकार्थ-—धर्म से डरने वाले धर्म के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उस धन से यज्ञ सामग्री जुटाकर तीन अश्वमेध यज्ञों से भगवान विष्णु का पूजन किया।

### पञ्चित्रिंशः श्लोकः

आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैव पम् । उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५॥

पदच्छेद-

आहृतः भगवान् राज्ञा, याजयित्वा हिजैः नृपम् । उवास कतिचित् मासान्, सुहृद्यम् प्रिय काम्यया ॥

शब्दार्थ-

२. बुलाये गये १२. रहे थे बाहुतः उवास ३. भगवान् श्री कृष्ण कतिचित् १०. कुछ भगवान् १. राजा युधिष्ठिर के द्वारा मासान् ११. महीने (वहाँ पर) राश्चा ६. यज को सम्पन्न कराकर याजयित्वा ७. मित्रों को सुहदास् द्विजै: ब्राह्मणों से प्रिय प्रसन्न करने की 8. राजा के कामना से स्पम् । काम्यया॥ ६.

इलोकार्थं — राजा युधिष्ठिर के द्वारा बुलाये गये भगवान् श्री कृष्ण ब्राह्मणों से राजा के यज्ञ को सम्पन्न कराकर मित्रों को प्रसन्न करने की कामना से कुछ महीने वहाँ पर रहे थे।

# षट्त्रिंशः श्लोकः

ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः। ययो द्वारवर्ती ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिन्नु तः॥३६॥

पदच्छेद-

ततः राज्ञा अभ्यनुकातः, कृष्णया सह वन्धुभिः। ययौ द्वारवतीम् ब्रह्मन् , स अर्जनः यदुभिः वृतः॥

शब्दार्थं —

२. तदनन्तर ययौ 92. पधारे ततः ६. राजा युधिष्ठिर की द्वारवतीम् ११ द्वारकापुरी को राश्वा ७. अनुमति पाकर (भगवान् श्रीकृष्ण) ब्रह्मन् हे शौनक जी !
 अर्जुन के साथ **यभ्य**नुशातः ३. द्रौपदी (एवम्) स अर्जु नः इष्ण्या यदुभिः 5. यादवों से साथ सह अन्य भाइयों के बन्धुभिः। ६. घिरे हुये (और) चृतः ॥

क्लोकार्थं — हे शौनक जी ! तदनन्तर द्रौपदी एवम् अन्य भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर की अनुमित पाकर भगवान् श्री कृष्ण यादवों से घिरे हुये और अर्जुं न के साथ द्वारकापुरी को पघारे।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कग्धे वैभिषीयोपाध्याने परीक्षिण्कन्मासुत्कर्वी नाम हादशः अध्यायः ॥१२॥

#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्क्वा

अध त्रयोदशः अध्यायः

प्रथमः रलोकः

विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम्। सूत उवाच-ज्ञात्वागाद्धास्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः ॥१॥

पदच्छेद-विदुरः तीर्थ यात्रायाम्, मैत्रेयात् आत्मनः गतिम्। बात्वा अगात् हास्तिनपुरम्, तया अवाप्त विवित्सितः॥

शब्दार्थ-

विदुर: विदुर जी 9. जानकर शात्वा तीर्घ लीट आये तीर्थ ક. अगाव यात्रायाम यात्रा में हास्तिनपुरम् ८. हस्तिनापुर में मैत्रेयात् 90. ४. मैत्रेय ऋषि से उस जान से

परिपूर्ण हो गई थी आत्यनः ५. आत्मा के 92. अवाप्त गतिम् । विविध्सतः॥ ११. (उनके) ब्रह्मजान की इच्छा ज्ञान को

श्लोकार्थ-वदूर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय ऋषि से आत्मा के जान को जानकर हस्तिनापुर में लौट आये। उस ज्ञान से उनके ब्रह्म ज्ञान की इच्छा परिपूर्ण हो गई थो।

## द्वितीयः श्लोकः

यावतः कृतवान् प्रश्नान् चत्ता कौषारवाग्रतः। जातैकअक्तिगोविन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह ॥२॥

पदच्छेद-यावतः कृतवान् प्रश्नान्, क्षत्ता कौषारव अग्रतः। जात एक भक्तिः गोविन्दे, तेभ्यः च उपरराम ह ॥

शब्दार्थ-

जात

जितने यावतः 8. ક. अनन्य एक ६. किये थे भक्तिः भक्ति कृतवान् 90. प्रश्नान् गोविन्दे ५. भगवान श्री कृष्ण में प्रश्न दासी पुत्र (विदुर जी) ने उन प्रश्नों के (उत्तर से) क्षत्ता तेभ्यः 19. कौषारव कृषारु मूनि के पुत्र मैत्रेय जी के विषयों से 93. सामने ₹. विराम ले लिया था अग्रतः । उपरराम १४. उत्पन्न हो जाने के कारण 99.

श्लोकार्थं — दासी पुत्र विदुर जी ने कुषारु मुनि के पुत्र मंत्रेय जी के सामने जितने प्रश्न किये थे, उन प्रश्नों के उत्तर से भगवान् श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो जाने के कारण उन्होंने विषयों से विराम ले लिया था।

उन्होंने

97.

# तृतीयः श्लोकः

तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः। धृतराष्ट्रो युयुतसुरच सूतः शारद्वतः पृथा ॥३॥

पदच्छेद—

तम् बन्धुम् आगतम् दृष्ट्वा, धर्मपुत्रः सह अनुजः। धृतराष्ट्रः युयुत्सुः च, स्तः शारद्वतः पृथा॥

शब्दार्थ-

**१.** उन तम् धृतराष्ट्रः घृतराष्ट्र २. भाई विदुर जी को बन्धुम् **६**. युयुत्सु युयुत्सुः १२. और -आगतम् ३. आया हुआ च ४. देखकर रुद्वा ख्तः १०. संजय धर्मपुत्रः ७. धर्मराज युधिष्ठिर ११. कृपाचार्य शारद्वतः ६. साथ १३. कुन्ती सह पृथा ॥ छोटे भाइयों के अनुजः। (सब अगवानी करने गये)

श्लोकार्थं— उन भाई विदुर जी को आया हुआ देखकर छोटे भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, घृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य और कुन्ती सब अगवानी करने गये।

# चतुर्थः श्लोकः

गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृषी। अन्यारच जामयः पाण्डोज्ञीतयः सस्तुताः स्त्रियः ॥४॥

पदच्छेदं-

गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् , सुभद्रा च उत्तरा कृषी। अन्याः च जामयः पाण्डोः, ह्यातयः स सुताः स्त्रियः॥

शब्दार्थ-

गान्धारी गान्धारी प्रसरी अन्याः ३. द्रौपदी द्रौपदी 90. तथा च हे ब्रह्मन् शौनक जो ! जामया ६. पुत्रवधुयें ब्रह्मन् पाण्डोः 8. सुभद्रा ११. पाण्डव परिवार के सुभद्रा और 9. **ज्ञातयः** १२. भाई बन्धु (और) च १३. पुत्रों सहित उत्तरा स सुताः उत्तरा स्त्रियः॥ १४. स्त्रियाँ भी (गईं) कृपी कृपी।

क्लोकार्थं—हे ब्रह्मन् शौनक जी ! गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी और दूसरी पुत्रवधुर्ये तथा पाण्डव परिवार के भाई बन्बु और पुत्रों सहित स्त्रियाँ भी गई ।

#### पञ्चमः श्लोकः

प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्त्र इवागतम् । अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः ॥५॥

पदच्छेद---

प्रस्युज्जन्मुः प्रहर्षेण, प्राणम् तन्वे इव आगतम्। अभिसंगम्य विधिवत् , परिष्वङ्क अभिवादनैः॥

शब्दार्थ-

 स्वागत करने के लिये गये (तथा) आगतम्।
 अगया हो (इस प्रकार) प्रत्यु**उजग्मुः** प्रहर्षेण प्रसन्नता के साथ अभि संगम्य ७. (उनके) सामने जाकर ሂ. विधिवत् प्राण्य ₹. प्राण 5. यथायोग्य शरीर में परिष्वङ्ग तन्वे ६. आलिंगन (और) ₹. जैसे अभिवादनैः ॥ १०. प्रणाम के द्वारा (उनसे मिले) 9. इव

श्लोकार्थ — जैसे शरीर में प्राण आगया हो, इस प्रकार प्रसन्नता के साथ सभी लोग विदुरजी का स्वागत करने के लिये गये तथा उनके सामने जाकर यथायोग्य आलिंगन और प्रमाण के द्वारा उनसे मिले।

#### षष्टः श्लोकः

सुसुद्धः प्रेमवाष्पीघं विरहीत्कण्ठ्यकातराः । राजा तमहेयाश्रको कतासनपरिग्रहम् ॥६॥

पदच्छेद--

मुमुचुः प्रेम वाष्प ओघम् , विरह औत्कण्ठ्य कातराः। राजा तम् अर्ह्याञ्चके, कृत आसन परिप्रहम्॥

शब्दार्थ--

राजा युधिष्ठिर ने बहाने लगे (तथा) <u>मुमुचुः</u> राजा उन (विदुर जी) की प्रेम भरे जेम 8. 92. तम् आँसुओं के पूजा की **बर्ह्**याञ्जन **Y**. 93. वाष्प आधम् ६. प्रवाह को 99. कराकर कृत वियोग की विरह ક્. 9. आसन आसन 'औत्कण्ठ्य ₹. उत्कण्ठा से परिग्रहम्॥ 90. ग्रहण दु:खित (सभी लोग) कातराः। ₹.

श्लोकार्थ — वियोग की उत्कण्ठा से दुःखित सभी लोग प्रेम भरे आँसुओं के प्रवाह को बहाने लगे तथा राजा युधिष्ठिर ने आसन ग्रहण कराकर उन विदुर जी की पूजा की।

फा०--६५

#### सप्तमः श्लोकः

तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने। प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृखनाम् ॥७॥

पदच्छेद-

तम् भुक्तवन्तम् विश्रान्तम् , आसीनम् सुखम् आसने । प्रश्रय अवनतः राजा, प्राष्ट्र तेषाभ् च श्रण्वताम् ॥

शब्दार्थ-

१०. उन (विदुर जी) से 9. विनय से तम् प्रश्रय २. नम्न होकर ४. भोजन **भुक्तवन्तम्** अवनतः ३. राजा युधिष्ठिर ने ६. विश्राम करके विश्रान्तम् राजा **द**. बैठे हुये आसीनम् प्राप्त १३. कहा ११. सभी बन्धुओं के सुख पूर्वक 5. तेषाम् सुखम् ५. और आसने। 9. आसन पर अष्टण्यताम् ॥ १२. सुनते रहने पर

श्लोकार्थ—विनय से नम्न होकर राजा युधिष्ठिर ने भोजन और विश्राम करके आसन पर सुखपूर्वक बैठे हुये उन विदुर जी से सभी वन्धुओं के सुनते रहने पर कहा।

#### ऋष्टमः श्लोकः

युधिष्ठिर उवाच--

अपि स्मर्थ नो युष्मत्पत्त्वच्छायासमेधितान् । विपद्गणाद्विषाग्न्यादेमीचिता यत्समातृकाः ॥८॥

पदच्छेद-

अपि स्मर्थ नः युष्मत्, पश्च छाया समेधितान् ! विपद् गणात् विष अग्नि आदेः, मोचिताः यत् स माएकाः ॥

शब्दार्थ-

अपि क्या (आप) ሂ. गणात् १०. समूह से स्मरण करते थे विष 99. विष (तथा) समरथ हम लोगों का अग्नि 97. लाक्षागृह की अग्नि नः आपके यप्मत् 9. आदेः १३. इत्यादि (उपद्रवों) से पंखों की छाया में मोचिताः पश्च छाया ₹. 98. बचाया था समेधितान्। ३. पले हये क्योंकि (आपने) यत् 9.

विपद् दे. आपत्तियों के स मातुकाः ॥ ५. माता के साथ (हम लोगों) को

श्लोकार्थं—आपके पंखों की छाया में पले हुये हम लोगों का क्या आप स्मरण करते थे ? क्योंकि आपने माता के साथ हम लोगों को आपत्तियों के समूह से, विष तथा लाक्षागृह की अग्नि इत्यादि उपद्रवों से बचाया था।

#### नवमः श्लोकः

कया वृत्त्या चर्तितं वरचरद्भिः चितिमण्डलम् । तीर्थानि चेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥६॥

पदच्छेद-

कया वृत्त्या वर्तितम् वः, चरितः श्विति मण्डलम्। तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि, सेवितानि इह सूतते॥

शब्दार्थ-

५. किस २. मण्डल पर अण्डलम् । कया तीर्थानि १०. (कौन से) तीथों का (और) ξ. प्रकार से वृत्त्या ७. जीवन निर्वाह किया है (तथा) क्षेत्र मुख्यानि ११. प्रधान क्षेत्रों का वर्तितम सेवितानि १२. सेवन किया है आपने चः 8. चरद्धिः ३. विचरते हये 5. इस इह भूतले ॥ श्चिति ક. भूतल पर 9.

ध्लोकार्थ--भू-मण्डल पर विचरते हुए आपने किस प्रकार से जीवह निर्वाह किया है तथा इस भूतल पर कौन से तीर्थों का और प्रधान क्षेत्रों का सेवन किया है ?

# दशमः श्लोकः

भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो। तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ॥१०॥

पदच्छेद—

भवब् विघाः भागवताः, तीर्थ भूताः स्वयम् विभो । तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि, स्व अन्तःस्थेन गदाभृता ॥

शब्दार्थ--

तीर्थी पवित्र 99. भवद् ₹. आप कर्वन्ति वना देते हैं विधाः जैसे 92. ₹. भगवद् भक्त तीर्थानि तीयों को (भी) 90. भागवताः तीर्थों के समान हैं (तथा) तीर्थभूताः अपने हृदय में ξ. स्व अन्तः 9. स्थेन विराजमान स्वयम स्वयम् ٧. 5. हे विदूर जी ! विभो। गदाभृता॥ भगवान् विष्णु के द्वारा

श्लोकार्थ--हे विदुर जी ! आप जैसे भगवद्-भक्त स्वयं तीर्थों के समान हैं तथा अपने हृदय में विराजमान भगवान् विष्णु के द्वारा तीर्थों को भी पवित्र बना देते हैं।

# एकादशः श्लोकः

अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः। दृष्टाः श्रुता वा यदवः स्वपुर्याः सुखमासते ॥११॥

पदच्छेद-

अपि नः सुहदः तात, बान्धवाः कृष्ण देवताः। दृष्टाः श्रुताः वा यद्वः, स्व पुर्याम् सुख्य आसते॥

शब्दार्थं--

| अपि      | ૭. | क्या                  | हन्दाः       | ۲.  | (आपने) देखा है |
|----------|----|-----------------------|--------------|-----|----------------|
| नः       | 8. | हमारे                 | श्रुताः      | 90. | सुना है        |
| सुहदः    | ሂ. | मित्र                 | वा           | ٤.  | अथवा           |
| तात      | ٩. | हे तात विदुर जी !     | यद्वः        | 99. | (वे) यादव लोग  |
| बान्घवाः | ₹. | वन्घुओं को            | स्व पुर्याम् | 92. | अपनी नगरी में  |
| कृष्ण    | ₹. | श्रोकृष्ण को ही       | सुखम्        | 93. | सुखपूर्वक      |
| देवताः।  | ₹. | आराध्य देव मानने वाले | आसते ॥       | 98. | (तो) हैं       |

श्लोकार्थ—हे तात विदुर जी ! श्रीकृष्ण को ही आराध्य देव मानने वाले हमारे मित्र बन्धुओं को क्या आपने देखा है अथवा सुना है ? वे यादव लोग अपनी नगरी में सुखपूर्वक तो हैं ?

# द्वादशः श्लोकः

इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् । यथानुभूतं ऋमशो विना यदुकुतन्त्रयस् ॥१२॥

पदच्छेद-

इति उक्तः धर्म राजेन, सर्वम् तत् समवर्णयत्। यथा अनुभूतम् कमशः, विना यद् कुल क्षयम्॥

श्रव्दार्थ-

| इति        | ₹.  | इस प्रकार                        | यथा      | <b>X</b> . | अनुसार        |
|------------|-----|----------------------------------|----------|------------|---------------|
| उक्तः      |     | पूछे जाने पर (विदुर जी ने)       | अनुभूतम् | 8.         | अपने अनुभव के |
| धर्मराजेन  | 9.  | धर्मराज राजा युधिष्टिर के द्वारा | क्रमशः   | ξ.         | क्रम से       |
| सर्वम्     | 99. | सव का                            | विना     | 5.         | छोड़कर        |
| तत्        | 90. | उन                               | यदु कुल  | €.         | यदु कुल के    |
| समवर्णयत्। | 92. | भली भाँति वर्णन किया             | क्षयम्॥  | 9.         | संहार को      |

्तोकार्थं—धर्मराज राजा युधिष्ठिर के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विदुर जी ने अपने अनुभव के अनुसार यदु कुल के संहार को छोड़कर क्रम से उन सबका भली भाँति वर्णंग किया ।

# त्रयोदशः श्लोकः

नन्वप्रियं दुर्विपहं चुणां स्वयसुपस्थितस्। नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमच्नमः॥१३॥

पदच्छेद--

नतु अप्रियम् दुर्विषहम् , नृणाम् स्वयम् उपस्थितम् । न आवेदयत् स कठणः , दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः ॥

शब्दार्थ---

११. (यदुवंश के विनाश को) नहीं ५. निश्चय ही नन् ४. विपत्ति को आवेद्यत् १२. वताया था अप्रियम् ६. सहन नहीं कर सकता है (अतः) स्व करुणः १०. दयालु विदुर्जी ने दुर्विषह्य दुःखितान् ७. (पाण्डवों को) दुःखी १. मनुष्य नृगाम् देखने में २. अपने आप (अकस्मात्) स्वयम् द्रद्रम् उपस्थितम् । ३. आयी हुई असमर्थ अक्षमः ॥

श्लोकार्थ — मनुष्य अपने आप अकस्मात् आयी हुई विपत्ति को निश्चय ही सहन नहीं कर सकता है। अतः पाण्डवों को दुःखी देखने में असमर्थ दयालु विदुर जी ने यदुवंश के विनाश को नहीं वताया था।

# चतुर्दशः श्लोकः

कञ्चित्कालमथाचात्सीत्सत्कृतो देववतसुखम्। ञ्चातुरुर्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सर्वेषां प्रीतिमावहन्॥१४॥

पदच्छेद-

कञ्चित् कालम् अथ अवात्सीत् , सत्कृतः देववत् सुखम् । स्रातुः ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् , सर्वेषाम् प्रीतिम् आवहन् ॥

शब्दार्थ---

कडिचत् १२. सुखपूर्वक सुखम्। १०. कुछ ५. भाई के ११. समय तक (हस्तिनापुर में) भ्रातुः कालम् बड़े ज्येष्ठस्य 8. १. तदनन्तर अथ ६. कल्याणकारी (विदुर जी) १३. निवास किये श्रेयस्कृत् अवात्सीत् ७. सबको सर्वेषाम् ३. सत्कार पाकर सत्कृतः देवताओं के समान प्रीतिस् प्रसन्न देववत् દુ. करते हुये आवहन्॥

ण्लोकार्थं—तदनन्तर देवताओं के समान सत्कार पाकर बड़े भाई के कल्याणकारी विदुर जी सबको प्रसन्न करते हुये कुछ समय तक हस्तिनापुर में सुखपूर्वक निवास किये।

#### पञ्चदशः श्लोकः

अविश्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिषु । यावदघार शुद्धत्वं शांपाद्वर्षशतं यमः ॥१५॥

पदच्छेद-

सविमृत् सर्यमा दण्डम्, यथावत् अधकारिषु । यावत् दधार शुद्धत्वम्, शापात् वर्ष शतम् यमः ॥

शब्दार्थ-

अविभ्रत् घारण किया था ६. घारण किये रहे 92. दधार वर्यमा 5. सूर्य ने ५ शूद्रका रूप शुद्धत्वम् दण्ड शासन को शापाल २. शाप के कारण 99. दण्डम् कर्मानुसार 90. वर्ष ४. वर्ष तक यथावत् पापियों के अधकारिषु । दे. ३. स शतम (एकवार) यमराज यावत् तब तक यमः ॥

श्लोकार्थं — एकबार यमराज शाप के कारण सौ वर्ष तक शूद्र का रूप घारण किये रहे, तब तक सूर्य ने पापियों के कर्मानुसार दण्ड शासन को घारण किया था।

# षोडशः श्लोकः

युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरम्। भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया॥१६॥

पदच्छेद-

युधिष्ठिरः लन्ध राज्यः , डन्ट्वा पौत्रम् कुलंधरम् । भ्रातृभिः लोकपाल आग्नैः , मुमुदे परया श्रिया ॥

शब्दार्थ-

युधिष्ठिरः ३. राजा युधिष्ठिर **म्रा**तृभिः **६.** चारों भाइयों के साथ ७. लोक पालों के ₹. प्राप्त करके लोकपाल ल॰घ **आ**भैः राज्य **5.** समान राज्यः देखकर ममुद् १२. प्रसन्न थे रष्ट्या पीत्रम् पौत्र को १०. (अपनी) अतुल परया वंश को चलाने वाले सम्पत्ति से श्रिया ॥ 99. कुलंघरम्।

श्लोकार्थ — राज्य प्राप्त करके राजा युधिष्ठिर वंश को चलाने वाले पौत्र को देखकर लोकपालों के समान चारों भाइयों के साथ अपनी अतुल सम्पत्ति से प्रसन्न थे।

#### सप्तदशः श्लोकः

एवं गृहेषु सकानां प्रमत्तानां तदीह्या । अत्यक्रामदिश्चातः कालः परमदुस्तरः ॥१७॥

पदच्छेद---

पवम् गृहेषु सक्तानाम् , प्रमत्तानाम् तद् ईह्या । अत्यकामन् अविधातः, कालः परम दुस्तरः ॥

शब्दार्थ-

१०. उपस्थित हो गया अत्यकामत् पचस् १. इस प्रकार गृहेषु ६. अपरिचित (और) गृहस्थाश्रम में अविज्ञातः ₹. लिपटे हुए (और) दे. मृत्यु का काल सकानाम् ₹. कालः बिल्कुल भूले हुए (पाण्डवों) का 9. प्रमत्तानाम् परम उसी की झंझटों से (अपने को) दुस्तर:॥ तद्, ईहया। ४. ५. अटल

श्लोकार्थ—इस प्रकार गृहस्थाश्रम में लिपटे हुए और उसी की झंझटों से अपने को भूले हुए पाण्डवों का अपरिचित और बिल्कुल अटल मृत्यु का काल उपस्थित हो गया।

### अष्टादशः श्लोकः

विदुरस्तदभिष्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत । राजन्निर्गम्यतां शीघ्र' पश्येदं भयमागतम् ॥१८॥

पदच्छेद—

विदुरः तद् अभिषेत्य , धृतराष्ट्रम् अभाषत । राजन् निर्गम्यताम् शीष्रम् , पश्य इदम् भयम् आगतम् ॥

शब्दार्थ--

निकल चलिये निर्गम्यताम् १२. विदुरः १. विदूर जी जल्दी ही २. उस (काल की गति) को शीघ्रम् 99. तद् देखिये (और घर से) अभिप्रेत्य 90. ३. जानकर पश्य ४. राजा धृतराष्ट्र से **धृतराष्ट्रम्** इदम् (मृत्यु रूपी) भय को દુ. बोले अभाषत । **X**. भयम् आये हुये 9. राजन् ६. हे राजन्! थागतम्॥

श्लोकार्थ—विदुर जी उस काल की गति को जानकर राजा घृतराष्ट्र से बोले, हे राजन ! आये हुए इस मृत्युरूपी भय को देखिये और घर से जल्दी ही निकल चिलये।

# एकोनविंशः श्लोकः

प्रतिक्रिया न यस्येह कुतरिचत्कर्हिचित्प्रभो। स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः॥१६॥

पदच्छेद-

प्रतिकिया न यस्य इह, कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो। सः एव भगवान् कालः, सर्वेषाम् ना समागतः॥

शब्दार्थं-

६. टालने का उपाय प्रतिक्रिया १०. वही सा प्व ७. नहीं (है) ११. सर्व समर्थ भगवान न ३. जिसको १२. मृत्यु का काल यस्य कार्जः २. इस संसार में सर्वेषाम ६. सवों का इह ४. किसी तरह कुतश्चित् ५. हम नः ५. कभी भी कहिंचित् १३. आगया है समागतः॥ प्रमो । हे राजन!

श्लोकार्थ—हे राजन् ! इस संसार में जिसको किसी तरह कभी भी टालने का उपाय नहीं है, हम सबों का वही सर्व समर्थ मृत्यु का काल आगया है।

#### विंशः श्लोकः

येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतशैरणि। जनः सचो वियुज्येत किस्रुतान्यैर्धनादिशिः॥२०॥

पदच्छेद—

येन च पव अभिपन्नः अयम् , प्राग्तैः प्रियतमैः अपि । जनः सद्यः वियुज्येत, किमृत अन्यैः घन आदिभिः॥

शब्दार्थ-

१. जिस (काल) के येन ५. प्राणी जनः ३. जब ६. शीघ च सदा: 90. ही विलग हो जाता है **चियुज्येत** 99. एव २. वश हो जाने पर बात ही क्या है अभिपन्नः **किमुत** 94. अन्यै: (तब) दूसरे 92. ४. यह अयम् ७. प्राणों से १३. धन दौलत प्राणैः घन **प्रियत मैः** ६. अत्यन्त प्रिय आदिभि:॥ 98. इत्यादि की (तो) अपि। भो 5.

श्लोकार्थ—जिस काल के वश हो जाने पर जब यह प्राणी अत्यन्त प्रिय प्राणों से भी शीघ्र ही विलग हो जाता है, तब दूसरे घन दौलत इत्यादि की तो बात ही क्या है।

# एकविंशः श्लोकः

पितृभ्रातृसुहृतपुत्रा हतास्ते विगतं वयः । आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहसुपाससे ॥२१॥

पदच्छेद-

पितृ म्रातृ सुहत् पुत्राः, हताः ते विगतम् वयः। आतमा च जरया प्रस्तः, पर गेहम् उपाससे॥

शब्दार्थ-

पितृ २. पितां वयः । श्वातृ ३. भ्राता आत्मा सुहत् ४. मित्र (और) च जरया स्ताः ६. नष्ट हो गये हैं ग्रस्तः ते १. आपके पर गेहः

आतमा ६ शरीर
च १२. तथा
जरया १०. वुढ़ापे से
श्रस्तः ११. जकड़ लिया गया है
पर गेहम् १३. पराये घर में
डपाससे॥ १४. पड़े हुये हैं

विगतम् ५. वीत गई है

श्लोकार्थं — आप के पिता, भ्राता, मित्र और पुत्र नष्ट हो गये हैं, अवस्था बीत गई है, शरीर बुढ़ापे से जकड़ लिया गया है तथा पराये घर में पड़े हुये हैं।

अवस्था

# द्वाविंशः श्लोकः

अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यया भवान्। भीमापवर्जितं पिएडमादत्ते गृहपालवत् ॥२२॥

पदच्छेद---

अहो महीयसी जन्तोः, जीवित आशा यया भवान् । भीम अपवर्जितम् पिण्डम् , आदत्ते गृहपालवत् ॥

शब्दार्थ—

१. आश्चर्य है! भवान्। अहो 9. आप भीम भीमसेन के द्वारा प्र. बड़ी प्रवल (होती है) यहीयसी अपवर्जितम् दिये गये जन्तोः मनुष्य की ٤. जीने की पिण्डम् १०. अन को जीवित ₹. आदत्ते **१२. ग्रहण कर रहे हैं** आशा 8. इच्छा जिस आशा से 99. पालतू कुत्ते के समान गृहपालवत्॥

यया ६. जिस आशा स यहपालवत्॥ ११. पालतू कुत्ते के समान
स्लोकार्थ—आश्चर्य है! मनुष्य की जीने की इच्छा बड़ी प्रबल होती है; जिस आशा से आप भीमसेन के
द्वारा दिये गये अन्न को पालतू कुत्ते के समान ग्रहण कर रहे हैं।

फा०—६६

### त्रयोविंशः श्लोकः

अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दृषिताः। हृतं चेत्रं धनं येषां तद्त्तैरसुभिः कियत्॥२३॥

पदच्छेद--

अग्निः निसृष्टः दत्तः च , गरा दाराः च दृषिताः। हतम् क्षेत्रम् धनम् येषाम् , तद् दत्तैः असुभिः कियत्॥

शब्दार्थ-

| अग्नि:   | ٩. | (आपने जिन्हें) आग में      | हतम्    | 92. | अधिकार कर लिया      |
|----------|----|----------------------------|---------|-----|---------------------|
| निसृष्टः | ₹. | जलाया                      | चेत्रम् | 90. | राज्य (और)          |
| दत्तः    | ¥. | दिया 💮                     | घनस्    | 99. | धन-सम्पत्ति पर      |
| च        | ₹. | और                         | येषाम्  | 8.  | जिनके               |
| गरः      | 8. | विष                        | तद्     | १३. | उन्हीं के द्वारा    |
| दाराः    | ₹. | (जिनकी) पत्नी (द्रौपदी) को | द्त्ते: | 98. | दिये गये (अन्न ) से |
| च        | দ. | तथा                        | अञ्चिभः | ٩٤. | प्राणों को रखने में |
| दृषिताः। | ७. | अपमानित किया               | कियत् ॥ | 98. | क्या (गौरव है)      |

श्लोकार्थ आपने जिन्हें आग में जलाया और विष दिया, जिनकी पत्नी द्रौपदी को अपमानित किया तथा जिनके राज्य और, धन-सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया; उन्हीं के द्वारा दिये गये अन्न से प्राणों को रखने में क्या गौरव है ?

# चतुर्विशः स्त्तोकः

तस्यापि तव देहों इत्यापस्य जिजीविषोः। परैत्यनिच्छतो जीणों जरया वाससी इव ॥२४॥

पदच्छेद---

तस्य अपि तव देष्टः अयम् , कृपण्स्य जिजीविषोः । परैति अनिच्छतः जीर्णः , जरया वाससी इव॥

| शब्दाथ  |           |                                 |          |      |                     |
|---------|-----------|---------------------------------|----------|------|---------------------|
| तस्य    | ٩.        | (हे भाई धृतराष्ट्र) ऐसा होने पर | परैति    | 93.  | नष्ट होता जा रहा है |
| अपि     | ₹.        | भी                              | अनिच्छतः | 5.   | न चाहने पर भी       |
| तव      | <b>4.</b> | आपका                            | जीर्णः   | 97.  | क्षीण होकर          |
| देहः    | ७.        | शरीर                            | जरया     | 99.  | बुढ़ापे से          |
| अयम्    | ₹.        | यह                              | वाससी    | દ્ર. | पुराने वस्त्र के    |
| कुपणस्य | 8.        | कायर                            | इव ॥     | 90.  | समान                |

जिजीविषोः। ३. जीने की इच्छा वाले

श्लोकार्थ—हे भाई घृतराष्ट्र ! ऐसा होने पर भी जीने की इच्छा वाले कायर आपका यह शरीर न चाहने पर भी पुराने वस्त्र के समान बुढ़ापे से क्षीण होकर नष्ट होता जा रहा है।

# पञ्चविंशः रलोकः

गतस्वार्थिममं देहं विरक्तो सुक्तवन्धनः । अविज्ञातगतिर्जेद्यात् स वै धीर उदाहृतः ॥२५॥

पदच्छेद--

गत स्वार्थम् इमम् देहम्, विरक्तः मुक्त वन्धनः। अविद्वात गतिः जह्यात्, सः वै धीरः उदाहृतः॥

#### शब्दार्थ-

७. रहित अविद्यात' २. न जानने वाला (जो पुरुष) गत ६. स्वार्थ साधन से गतिः मृत्यु को स्वार्घम 9. जह्यात् १०. छोड़ता है इसम् ८. इस इ. शरीर को ११. वही देहम् सः वै ३. वैराग्य भाव से १२. (पूरुष) विरक्तः धीरः १३. धैर्यशाली ५. काटकर मुक ४. (संसार के) बन्धन को उदाहतः ॥ १४. कहा गया है बन्धनः ।

श्लोकार्थ-मृत्यु को न जानने वाला जो पुरुष वैराग्य भाव से संसार के बन्धन को काटकर स्वार्थ-साधन से रिहत इस शरीर को छोड़ता है, वही पुरुष धैर्यशाली कहा गया है।

# षड्विंशः श्लोकः

णः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् । हृदि कृत्वा हरिं गेहात्प्रव्रजेत्स नरोत्तमः॥२६॥

पदच्छेद-

यः स्वकात् परतः वा इह, जात निर्वेदः आत्मवान्। हृदि कृत्वा हरिम् गेहात्, प्रवजेत् सः नर उत्तमः॥

#### शब्दार्थं--

इदय में हदि जो (व्यक्ति) यः 8. १०. बैठाकर स्वयं कृत्वा स्वकात् ሂ. दूसरों के समझाने से हरिम् **६.** भगवान् हरि को 9. परतः ११. घर से गेहात् €. अथवा वा १. इस संसार में संन्यास लेकर चला जाता है प्रवजेत 97. इह जात निर्वेदः २. अनासक्त (और) 93. वही सः जितेन्द्रिय नर उत्तमः॥ 98. उत्तम पुरुष है भात्मवान्। ३.

श्लोकार्थ—इस संसार में अनासक्त और जितेन्त्रिय जो व्यक्ति स्वयम् अथवा दूसरों के समझाने से हृदय में भगवान् हरि को बैठाकर घर से संन्यास लेकर चला जाता है; वही उत्तम पुरुष है।

#### सप्तविंशः श्लोकः

अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान्। इतोऽर्वाक प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः॥२७॥

पदच्छेद-

अथ उदीचीम् दिशम् यातु, स्वैः अज्ञात गतिः भवान् । इतः अवांक् प्रायशः कालः, पुंसाम् गुण विकर्षणः॥

शब्दार्थ-

(क्योंकि) इससे अथ 9. अब इतः उदीचीम् , दिशम् ६. उत्तर, दिशा की ओर अवीक् आगे आने वाला ક. यातु ७. प्रस्थान कर दें प्रायशः 93. प्राय: स्वैः ३. अपने जनों से 90. समय कालः अञ्चात मनुष्यों के ५. विना वताये ही पंसाम् 99. गतिः जाने की वात उत्तम गुणों को 92. गुण समाप्त कर देने वाला (होगा) भवान्। विकर्षणः॥ १४. आप

श्लोकार्थ — अब आप अपने जनों से जाने की बात बिना बताये ही उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दें, क्योंकि इससे आगे आने वाला समय मनुष्यों के उत्तम गुणों को प्राय: समाप्त कर देने वाला होगा।

# ऋष्टाविंशः श्लोकः

एवं राजा विदुरेणानुजेन, प्रज्ञाचतुर्बोधित आजमीहः। छित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रहिम्नो, निश्चकाम भ्रातृसंदर्शिताध्वा ॥२८॥

पदच्छेद-

पर्व राजा विदुरेण अनुजेन, प्रक्षाचत्तुः बोधितः आजमीढः। छित्वा स्वेषु स्नेह पाशान् द्रढिम्नः, निश्चकाम भ्रातृ संदर्शित अध्वा॥

शब्दार्थ---

३. इस प्रकार पवम् छित्वा ११. काट कर जात्मीय जनों से, प्रेम के राजा राजा घृतराष्ट्र स्वेषु, स्नेह २. विदुर जी के द्वारा विदुरेण १०. वन्धनों को पाशान् थनुजेन 9. अपने छोटे भाई द्रढिम्नः दे. मजबूत ६. अन्धे (ज्ञान तेत्र वाले) निश्चकाम १४. निकल पडे प्रश्वाचक्षुः वोधितः समझाये जाने पर १२. भाई के द्वारा भार् अजमेर देश के अधिपति याजमीदः। संदर्शित, अध्वा॥ १३. दिखाये हुए, रास्ते से

श्लोकार्थ अपने छोटे भाई विदुर जी के द्वारा इस प्रकार समझाये जाने पर अजमेर देश के अधिपति अन्थे राजा धृतराष्ट्र आत्मीय जनों से प्रेम के मजबूत बन्धनों को काटकर भाई के द्वारा दिखाये हुए रास्ते से निकल पड़े।

# एकोनत्रिंशः श्लोकः

पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री, पतित्रता चानुजगाम साध्वी । हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षे, मनस्विनाभिव सत्सम्प्रहारः ॥२६॥

पदच्छेद — पतिम् प्रयान्तम् सुवलस्य पुत्री, पतित्रता च अनुजगाम साध्वी। हिमालयम् न्यस्त दण्ड प्रदृष्म्, मनस्विनाम् इच सत् सम्प्रहारः॥

शब्दार्थ--

पतिम् ५. अपने पित धृतराष्ट्र को हिमालयभ् १२. हिमालय की ओर प्रयान्तम् १३. संन्यास भाव से जाते हुए (देखकर) न्यस्त दण्ड १०. संन्यासियों के लिये सुवलस्य ३. राजा सवल की प्रहर्षमः ११. सखदायी

खुबलस्य ३. राजा सुबल की प्रहर्षम्, ११. सुखदायी पुत्री, ४. पुत्री (गान्धारी) ने सनदिवनाम् ६. वीर पुरुषों पर हए

पतिव्रता, च १. पतिव्रता और इच दं. भाँति अनुजगाम १४. (उनके) पीछे-पीछे गमन किया सन् ७. न्यायोचित

अनुजगाम १४. (उनके) पीछे-पीछे गमन किया **सत्** ७. न्यायोचित साध्वी । २. तपस्वनी सम्बद्धारः॥ ८. शस्त्र-आघात की

क्लोकार्थं—पितव्रता और तपस्विनी राजा सुबल की पुत्री गान्धारी ने अपने पित घृतराष्ट्र की, बीर पुरुषों पर हुए न्यायोचित शस्त्र-आघात की भाँति संन्यासियों के लिये सुखदायी हिमालय पर्वत की ओर संन्यास भाव से जाते हुये देखकर उनके पीछे-पीछे गमन किया।

#### त्रिंशः श्लोकः

अजातरात्रुः कृतमैत्रो हुताग्नि-र्विप्रान् नत्वा तिलगोभूमिरुक्मैः । गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय, न चापरयित्पतरौ सौबर्ली च ॥३०॥ पदच्छेद—अजातशत्रुः कृत मैत्रः हुत अग्निः, विप्रान् नत्वा तिल गो भूमि रुक्मैः । गृहम् प्रविष्टः गुरु वन्दनाय, न च अपश्यत् पितरौ सौबलीम् च ॥

शब्दार्थ---

अजात शत्रुः

राजा युधिष्ठिर ने गृहम्, प्रविष्टः १०. घर में, प्रवेश किया

कृत मैत्रः २. सन्ध्यावन्दन करके गुरु वन्द्नाय, ६. गुरुजनों को प्रणाम करने के लिये

हुत ४. हवन करके (और) न १५. नहीं

अग्नि:, ३. अग्नि में च ११. किन्तु (उन्होंने वहाँ पर)

विप्रान् ७. ब्राह्मणों का अपश्यत् १६. देखा

नत्वा द. सम्मान करके पितरौ १२. दोनों पिता (धृतराष्ट्र और विदुरजी) को

तिल, गौ, भूमि ५. तिल, गौ, भूमि (तथा) सौबलीम् १४. माता गान्धारी को

रुक्मै:। ६. सुवर्ण के द्वारा च।। १३. तथा

श्लोकार्थ—राजा युधिष्ठिर ने सन्घ्यावन्दन करके, अग्नि में हवन करके और तिल, गौ, भूमि तथा सुवर्ण के द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान करके गुरुजनों को प्रणाम करने के लिये घर में प्रयेश किया; किन्तु उन्होंने वहाँ पर दोनों पिता घृतराष्ट्र और विदुर जी को तथा माता गान्धारी को नहीं देखा।

#### एकत्रिंशः श्लोकः

तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्रमानसः । गावत्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः ॥३१॥ तत्र सञ्जयम् आसीनम्, पप्रच्छ उद्धिग्न मानसः। गावत्गणे क्व नः तातः, वृद्धः हीनः च नेत्रयोः॥

शब्दार्थं—

पदच्छेद -

३. वहाँ पर १४. कहाँ (हैं) क्व तत्र ५. संजय से इ. हमारे न: सञ्जयम् १३. पिता (धृतराष्ट्र) ४. बैठे हुये आसीनम् तातः ६. वृद्ध पप्रच्छ ६. पूछा वृद्धः १२. रहित होनः १. व्याकुल उद्घिग्न २. चित्त (युधिष्ठिर) ने 90. और भानसः। नेजयोः ॥ ११. नेत्रों से ७. हे गावल्गण के पुत्र संजय ! गावलगणे

श्लोकार्थं—च्याकुल चित्त युधिष्ठिर ने वहाँ पर बैठे हुये संजय से पूछा, हे गावलाण के पुत्र संजय ! हमारे वृद्ध और नेत्रों से रहित पिता घृतराष्ट्र कहाँ हैं ?

### द्वात्रिंशः श्लोकः

अम्बा च हतपुत्राऽऽती पितृव्यः क गतः सुहृत् । अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स आर्थया । आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोऽपतत् ॥३२॥

पदच्छेद--

अम्बा च हत पुत्रा आर्ता, पितृब्यः क्ष गतः खुहत्। अपि मिय अकृत प्रश्ले, इत बन्धुः सा भार्यया। आशंसमानः शमलम्, गङ्गायाम् दुःखिता अपतत्॥

शब्दार्थ--

अम्बा, च २. माता, और हत बन्धुः १०. मृत पुत्रों वाले हृत पुत्रा, आर्ता १. मृत पुत्रों वाली, दु:खिया सः भार्यया । ११. वे, पत्नी गान्धारी के साथ पितृब्यः, क्व चाचा, कहाँ **आशंसमानः**  आशंका करते हुये गये प्रस्ति की गतः शमनम् हितैषी १३. गंगा में सुहत्। गङ्गायाम् अपि, मयि ६. क्या, मुझ दुःखितः १२. दु:खी होकर मन्द बुद्धि से अकृत प्रक्रे 19. अपतत् ॥ **૧૪**. कुद गये

एलोकार्थं — मृत पुत्रों वाली दुः खिया माता और हितैषी चाचा कहाँ गये ? क्या मुझ मन्द बुद्धि से अपराध की आशब्द्धा करते हुये मृत पुत्रों वाले वे पत्नी गान्धारी के साथ दुः खी होकर गङ्गा में कूद गये ?

# गयस्त्रिशः श्लोक

पितर्युपरते पाणडौ सर्वान् नः सुहृदः शिश्न् । अरचतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः ॥३३॥

पदच्छेद---

पितरि उपरते पाण्डी, सर्वान् नः सुहदः शिश्न्त्। अरक्षताम् व्यसनतः, पितृव्यी कव गती इतः॥

शब्दार्थ--

५. बाल्यावस्था में पितरि १. हमारे पिता शिश्चन् । अरक्षताम् १०. रक्षा की थी (वे दोनों) उपरते ३. मर जाने पर दे. विपत्तियों से पाण्डी २. पाण्डु के व्यसनतः दोनों चाचाओं ने पितृव्यौ सर्वान છ. ७. सभी १२. कहाँ ६. हम क्व न: गतौ १३. चले गये वन्यूओं की सुहदः ۲. यहाँ से 99. इतः॥

श्लोकार्थ —हमारे पिता पाण्डु के मर जाने पर दोनों चाचाओं ने बाल्यावस्था में हम सभी वन्युओं की विपत्तियों से रक्षा की थी। वे दोनों यहाँ से कहाँ चले गये ?

# चतुस्त्रिशः श्लोकः

सूत उवाच---

कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सृतो विरहकर्शितः । भात्मेश्वरमच्चाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३४॥

पदच्छेद---

कृपया स्नेह वैक्लब्यात्, स्तः बिरह कर्शितः। आत्म ईश्वरम् अचक्षाणः, न प्रत्याह अति पीडितः ॥

शब्दार्थ--

आत्म ईश्वरम् ६. अपने स्वामी घृतराष्ट्र को ३. दयाभाव (और) कृपया न देखते हुये (युधिष्ठिर के प्रश्न का) अचक्षाणः १०. ४. प्रेम की **स्ने**ह वैक्लब्यात् ५. विकलता से नहीं 99. प्रत्याद्य १२. उत्तर दिया संजय जी ने खुतः १. वियोग से अति €. अत्यन्त विरष्ट पीडितः॥ 9. दुःखित कर्शितः। आतुर (तथा) ₹.

भलोकार्थ—िवयोग से आतुर तथा दया भाव और प्रेम की विकलता से अत्यन्त दुःखित संजय जी ने अपने अपने अपने स्वामी घृतराष्ट्र को न देखते हुये युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

#### पञ्चत्रिंशः श्लोकः

विमुज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्ठभ्यातमानमातमना । अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन् ॥३५॥

पदच्छेद---

विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्याम् , विष्टभ्य आत्मानम् आत्मना । अजातशत्रुम् प्रत्यूचे, प्रभोः पादौ अनुस्मरन् ॥

शब्दार्थ-

आत्मना ।

चिमृज्य ३. पोंछकर (तथा) अजातशत्रुम् १०. युधिष्ठिर से
अश्रूणि २. आँमुओं को प्रत्यूचे ११. कहा
पाणिभ्याम् १. दोनों हाथों से प्रभोः ७. (अपने)स्वामी (धृतराष्ट्र) के
विष्टभ्य ६. स्थिर करके (संजय ने) पादौ द. चरणों का

विष्टभ्य ६. विष्टम्य ५. व

५. मन को

४. वृद्धि से

अनुरमरन् ॥ ६. स्मरण करते हुये

श्लोकार्थं—दोनों हाथों से आँसुओं को पोंछ कर तथा बुद्धि से मन को स्थिर करके संजय ने अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा।

# षट्तिंशः श्लोकः

संजय उवाच-

नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन। गान्धार्या वा महावाहो मुषितोऽस्मि महात्मिभः॥३६॥

पदच्छेद---

न अहम् वेद व्यवसितम्, पित्रोः वः कुलनन्दन। गान्धार्याः वा महाबाहो, मुषितः अस्मि महात्मिः॥

शब्दार्थ--

 न
 प्रान्धार्याः
 ६. माता गान्धारी के

 अहम्
 २. में
 वा
 ५. अथवा

 वेद
 ५. जानता हूँ
 महाबाहो
 १०. हे महान् बाहु वाले युधिष्ठिर जी

**व्यवसितम्** ७. संकल्प को **मुषितः** १२. (मैं) ठगा गया

पित्रोः ४. दोनों चाचाओं के अस्मि १३. हूँ

चः ३. आपके **महात्मिः॥** ११. उन महात्माओं के द्वारा

कुलनन्दन । १. हे कुरु कुल नन्दन युधिष्ठिर जी !

श्लोकार्थ —हे कुरु कुल नन्दन युधिष्ठिर जी ! मैं आपके दोनों चाचाओं के अथवा माता गान्धारी के संकल्प को नहीं जानता हूँ । हे महान बाहु वाले युधिष्ठिर जी ! उन महात्माओं के द्वारा मैं ठगा गया हूँ ।

#### सप्तत्रिंशः श्लोकः

अथाजगाम भगवाचारदः सहतुम्बुदः। प्रत्युत्थायाभिवाचाह सानुजोऽभ्यर्चयन्निव।।३७॥

पदच्छेद— अथ आजगाम भगवान् , नारदः सह तुम्बुरुः । प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आह, स अनुजाः अभ्यर्जयन् इत ॥

शब्दार्थ--

अथ १. उसी समय प्रत्युत्थाय ८. खड़े होकर (और) आजगाम ६. (वहाँ पर) पधारे अभिवाद्य ६. प्रणाम करके (उनसे)

भगवान् ४. देवर्षि आह १२. बोले

नारदः ५. नारद जी स अनुजः ७. (राजा युधिष्टिर) भाइयों के साथ

सह ३. साथ अभ्यर्चयन् १०. आदर तुम्बुरुः। २. तुम्बुरु गन्धर्व के इच ॥ ११ के साथ

श्लोकार्थ- उसी समय तुम्बुरु गन्धर्व के साथ देविष नारद जी वहाँ पर पदारे। राजा युविष्टिर भाइयों के साथ खड़े होकर और प्रणाम करके उनसे आदर के साथ बोले।

#### ऋष्टातिंशः श्लोकः

युधिष्ठिर उवाच--

नाहं वेंद्द गतिं पित्रोर्भगवन् कव गतावितः। अम्बा वा हतपुत्राऽऽती कव गता च तपस्विनी ॥३८॥

पदच्छेद — न अहुम् बेद गतिम् पित्रोः, भगवन् क्व गती इतः। अम्बा वा इत पुत्रा आर्ता, क्व गता च तपस्विनी॥

शब्दार्थ---

नहीं माता (गान्धारी) न 94. थस्वा मैं (अपने) अहम् 90. वा तथा पा रहा हूँ वेद 99. मृत हत गतिम् १२. पुत्रों वाली पुत्रा पता पित्रोः दोनों चाचाओं का दु:खिया ₹. आर्ता 93. हे देवार्ष नारद जी ! 9. 90. कहाँ भगवन् क्व

क्व द. (वे दोनों) कहाँ गता १८ चली गई हैं गती ६. चले गये च १४. और

इतः। ७. यहाँ से तपस्विनी ॥ १५. तपस्विनी

श्लोकार्थ—हे देविष नारदजी ! मैं अपने दोनों चचाओं का पता नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से दोनों वे कहाँ चले गये ? तथा मृत पुत्रों वाली, दु:खिया और तपस्विनी माता गान्धारी कहाँ चली गई हैं ? फा॰—६७

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

कर्णधार इवापारे अगवान् पारदर्शकः। अथावभाषे भगवात्रारदो सुनिसत्तमः ॥३६॥

कर्णधारः इव अपारे, अगवान् पारदर्शकः। पदच्छेद.

अध आबभाषे भगवान् , नारदः मुनि सत्तमः॥

शब्दार्थ--

कर्णधारः खिवया के तदनन्तर अध ₹. १०. बोले इव आवभाषे समान 8. अपार संसार समुद्र में ₹. भगवान भगवान् अपारे भगवन् ! आपही 2. नारद जी 3. नारदः भगवान् ७. मूनियों में श्रेष्ठ किनारा दिखाने वाले हैं मुनि सत्तमः ॥ पारदर्शकः। ५.

श्लोकार्थ-राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन् ! आपही अपार संसार समुद्र में खिवया के समान किनारा दिखाने वाले हैं। तदनन्तर मुनियों में श्रेष्ठ भगवान् नारद जी बोले।

#### चत्वारिंशः श्लोकः

या कंचन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत्। लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः। संयुनिक भूतानि स एव चियुनिक च ॥४०॥

पदच्छेद-

मा कंचन गुचः राजन्, यत् ईश्वर वशस् जगत्। लोकाः स पालाः यस्य इमे , वहन्ति बलिस् ईशितुः । सः संयुनकि भूतानि, सः एव वियुनकि च।।

शब्दार्थ-

मत करो इमे मा ક્. ये ર્વ. वहस्ति कंचन, ग्रुचः किसी का, शोक ₹. १४. पालन करते हैं १३. आदेश का बलिम् 9. हे राजन् ! राजन् क्योंकि १२. स्वामी के ईशितुः। यत् १५. वही (प्रभु) ईश्वर काल भगवान् के सः आघीन (है) १७. आपस में मिलाता है वशम् संयुनकि 9. भूतानि (यह) संसार १६. प्राणियों को जगत्। ٧. चौदह लोक स्रोकाः १६. वही (उन्हें) 90. सः पव लोकपालों के सहित सपालाः 5. वियुनिक २०. अलग करता है 99. जिस च॥ 95. और यस्य

-हे राजन ! किसी का शोक मत करो; क्योंकि यह संसार काल भगवान के आधीन है। लोक-पालों के सिहत ये चौदह लोक जिस स्वामी के आदेश का पालन करते हैं, वही प्रभु प्राणियों को आपस में मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है।

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामिः। वाक्तन्त्यां नामभिर्वद्धा वहन्ति बलिमीशितुः॥४१॥

पदच्छेद---

यथा गावः निस प्रोताः, तन्त्याम् बद्धाः स्व दामिशः । चाक् तन्त्याम् नामिशः बद्धाः, बहन्ति बलिम् ईशितुः ॥

शब्दार्थ--

9. जैसे प. (सांसारिक प्राणी) वेदवाणी रूपी यथा वाक २. वैल तन्त्याम् इस्सी में गाव: ९०. अनेक नामों से नसि ३. नाक में नामभिः ११. जुड़े हुये प्रोताः ४. नथे रहते हैं (और) वद्धाः वहत्ति ६. एक लम्बी रस्सी में १४. पालन करते हैं तन्त्याम ७. बंधे रहते हैं (उसी प्रकार) वलिस् 93. आजा का बद्धाः स्व दामभिः। ५. गले की रस्सियों से ईशितः॥ १२. ईश्वर की

श्लोकार्थ---जैसे बैल नाक में नथे रहते हैं और गले की रिस्सियों से एक लम्बी रस्सी में बंधे रहते हैं, उसी प्रकार सांसारिक प्राणी वेदवाणी रूपी रस्सी में अनेक नामों से जुड़े हुये ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं।

# द्विचत्वारिंशः श्लोकः

यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । इच्छ्या क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छ्या च्णाम् ॥४२॥

पदच्छेद—

यथा कीडा उपस्कराणाम्, संयोग विगमौ इह । इच्छया कीडितुः स्याताम्, तथैव ईश इच्छया नृणाम्॥

शब्दार्थ-६. खिलाड़ी की कीडितः १. जिस प्रकार यथा २. खेल की होता है स्याताम् क्रीडा उपस्कराणाम् ३. सामग्रियों का तथैव **द.** उसी प्रकार १२. ईश्वर की प्र. परस्पर संयोग और ईश संयोग १३. इच्छा से होता है ५. वियोग इच्छया विगमी इस संसार में 99. मनुष्यों का (मिलना और नुणाम्॥ इह । 90. विछुडुना) इच्छा से 9. इच्छया

श्लोकार्थ — जिस प्रकार खेल की सामग्रियों का परस्पर संयोग और वियोग खिलाड़ी की इच्छा से होता है, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्यों का मिलना और विछुड़ना ईश्वर की इच्छा से होता है।

# त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

यन्मन्यसे भुवं लोकमधुवं वा न चोभयम्। सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्॥४३॥

पदच्छेद-

यत् मन्यसे भ्रुवम् लोकम् , अभ्रुवम् वा न च उभयम् । सर्वथा न हि शोच्याः ते, स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्॥

शब्दार्थ-दोनों रूपों से क्योंकि (तुम) उभयस् । **9.** ٩. यत् सर्वथा £. मानते हो (अतः) १४. विल्कुल मन्यसे न हि ३. नित्य १६. नहीं (हैं) भ्र वम् २. लोक को १५. शोक के योग्य लोकम् शोच्याः १३. वे (चाचा आदि) ५. अनित्य यधु वम् ११. आसक्ति के स्नेहात् ६. अथवा वा १२. अतिरिक्त रहित 5. अन्यन न मोहजात्॥ १०. अज्ञान से उत्पन्न 8. या च

श्लोकार्थ—क्योंकि तुम लोक को नित्य या अनित्य अथवा दोनों रूपों से रहित मानते हो। अतः अज्ञान से उत्पन्न आसक्ति के अतिरिक्त वे चाचा आदि विल्कुल शोक के योग्य नहीं हैं।

# चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

तस्माज्जहाङ्ग वैक्लव्यमज्ञानकृतमात्स्रवः। कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरस्ते च मां विना ॥४४॥

पदच्छेद-

तस्मात् जिह्न अङ्ग वैक्लब्यम् , अङ्गान कृतस् आत्मनः । कथम् तु सनाथाः कृपणाः, वर्तरन् ते च सास् विना ॥

शब्दार्थ-१. इसलिये तस्मात् 98. इस तु १६. छोड़ दो जि ३. अशरण अनाथाः २. हे तात युधिष्ठर । ५. दीन यङ्ग कृपणाः १५. विकलता को १०. रहते होंगे वैक्लब्यम् वर्तेरन् ११. मोह से ६. वे (चाचा आदि) यञ्चान ४. और १२. उत्पन्न च कतस् १३. मन की ७. मेरे आत्मनः। माम् कैसे वगैर 2. विना॥ कथम्

एलोकार्थं—इसलिये हे तात युधिष्ठिर ! अशरण और दीन वे चाचा आदि मेरे बगैर कैंसे रहते होंगे; मोह से उत्पन्न मन की इस विकलता को छोड़ दो।

#### पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। कथमन्यांस्तु गोपायेत्सर्पग्रस्तो यथा परम्॥४५॥

पदच्छेद-

काल कर्म गुण अधीनः, देहः अयम् पाश्चमौतिकः। कथम् अन्यान् तु गोपायेत्, सर्प प्रस्तः यथा परम्॥

शब्दार्थ-

काल ७. मृत्यु अन्यान् १४. दूसरों की कर्म ८. भले-बुरे कर्म (और) तु ५. उसी प्रकार

गुण ६. सत्, रज, तम गुणों के गोपायेत् १५. रक्षा कर सकता है अधीनः १०. वश में रहने वाला सर्प २. साँप के

विद्याः १२. वशं म रहन वाला स्वयं र. साय क देहः १२. शरीर ग्रस्तः ३. मुंह में पढ़ा हुआ (व्यक्ति)

अयम् ११. यह यथा १. जैसे

पाञ्चभौतिकः। ६. पञ्च तत्त्वों से रिचत(तथा) परम्॥ ४. दूसरों की (रक्षा नहीं कर सकता)

कथाय् १३. कैसे

प्लोकार्थं—जैसे साँप के मुँह मे पड़ा हुआ व्यक्ति दूसरों की रक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार पञ्च तत्त्वों से रचित तथा मृत्यु, भले-बुरे कर्म और सत्, रज, तम गुणों के वश में रहने वाला यह शरीर कैसे दूसरों की रक्षा कर सकता है ?

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्। फलगुनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् ॥४६॥

पदच्छेद—

अ हस्तानि स हस्तानाम्, अ पदानि चतुष्पदाम्। फल्गूनि तत्र महताम्, जीवः जीवस्य जीवनम्॥

शब्दार्थ---

अ हस्तानि १. बिना हाथ वाले तत्र ५. उनमें भी

स हस्तानाम् २. हाथ वालों के (और) महताम् ७. बड़ों के (इस प्रकार)

थ्य पदानि ३. बिना पैर वाले जीवः ८. एक प्राणी चतुष्पदाम् । ४. चार पैर वालों के जीवस्य ६. दूसरे प्राणी का

फल्यूनि ६. छोटे जीवनम्॥ १०. जीवन-आहार है

श्लोकार्थं—बिना हाथ वाले हाथ वालों के और बिना पैर वाले चार पैर वालों के, उनमें भी छोटे वड़ों के, इस प्रकार एक प्राणी दूसरे प्राणी का जीवन-आहार है।

### सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

तदिदं भगवान् राजन्नेक धात्माऽऽत्मनां स्वहक्। अन्तरोऽनन्तरो भाति परय तं माययोक्धा ॥४७॥

पदच्छेद-

तत् इदम् भगवान् राजन् , एकः आत्मा बात्मनाम् स्वहक् । अन्तरः अनन्तरः भाति, पश्य तम् मायया उद्या॥

शब्दार्थं-

२. वे ही तत् स्वहक । द. स्वयम् प्रकाशमान ये (मेरे) अन्दर (और) अन्तरः इदम् ४. भगवान् श्रीकृष्ण 90. भगवान अनन्तरः वाहर हे राजा युधिष्ठिर! भाति ११. प्रकाशित हो रहे हैं राजन् ६. एक एकः पश्य १४. देखो आत्मस्वरूप १२. उन्हें, साया के द्वारा आत्मा 9. तम् , यायया प्राणियों में ¥. 93. अनेक रूपों में **आत्मनाम्** उठ्या ॥

श्लोकार्थ—हे राजा युधिष्ठिर ! वे ही ये भगवान् श्रीकृष्ण प्राणियों में एक आत्मस्वरूप, स्वयम् प्रकाशमान मेरे अन्दर और बाहर प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें माया के द्वारा अनेक रूपों में देखो ।

# ऋष्टचत्वारिंशः श्लोकः

सोऽयमच महाराज अगवान् भृतभावनः। कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्।।४८॥

पदच्छेद---

सः अयम् अदा महाराज, भगवान् भृत भावनः। काल रूपः अवतीर्णः अस्याम्, अभावाय सुर द्विषाम्॥

शब्दार्थ--

४. वे ही सः ३. काल स्वरूप काल रूपः ሂ. ये अवतीर्णः १२. अवतार लिये हैं अयम् ११. इस समय ७. इस (पृथ्वी) पर अस्याम् अद्य हे महाराज युघिष्ठिर ! अभावाय १०. विनाश के लिये महाराज भगवान् श्रीकृष्ण भगवान €. देवताओं के सुर प्राणियों के रक्षक (और) मृत भावनः। २. द्विषाम्॥ इोही राक्षसों के

श्लोकार्थ—हे महाराज युधिष्ठिर ! प्राणियों के रक्षक और कालस्वरूप वे ही ये भगवान् श्रीकृष्ण इस पृथ्वी पर देवताओं के द्रोही राक्षसों के विनाश के लिये इस समय अवतार लिये हैं।

## एकोनपञ्चाशः रलोकः

निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीच्रते । तावद् यूयमवेच्यस्यं अवेद् यावदिहेशवरः ॥४६॥

पदच्छेद--

निष्पादितम् देव कृत्यम्, अवशेषम् प्रतीक्षते । तावत् यूयम् अवेक्षध्वम्, भवेत् यावत् इह ईश्वरः॥

शब्दार्थ--

निष्पादितम् ३. पूरा कर लिया है (और) युयम् ११. तुम लोग (भी) 9. देवताओं के अवेक्ष ध्वस् १२. प्रतीक्षा करो देव कार्य को कृत्यम् ₹. भवेत £. रहते हैं ४. वचे हये कार्य की अवशेषम् यावत् 9. जब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं (अत:) प्रतीक्षते । ሂ. ξ. इस पृथ्वी पर इह ईश्वरः ॥ 90. 5. भगवान श्री कृष्ण तावत् तब तक

श्लोकार्थ — भगवान् श्री कृष्ण ने देवताओं के कार्य को पूरा कर लिया है और बचे हुये कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं; अत: इस पृथ्वी पर जब तक भगवान् श्री कृष्ण रहते हैं, तब तक तुम लोग भी प्रतीक्षा करो।

## पञ्चाशः श्लोकः

धृतराब्द्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया । दिच्चिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥

पदच्छेद—

धृतराष्ट्रः सह आत्रा, गान्धार्या च रव भार्यया। दक्षिणेन हिमवतः, ऋषीणाम् आश्रमम् गतः॥

शब्दार्थ-

भार्यया । ५. पत्नी धृतराष्ट्रः १. राजा धृतराष्ट्र **£.** दक्षिण की ओर दक्षिणेन सह साथ २. भाई के इ. हिमालय से **हिमवतः** आजा १०. सप्त ऋषियों के ६. गान्धारी के ऋषीणाम् गान्धार्या आश्रम में और 99. ₹. च आश्रमम् चले गये हैं अपनी 92. गतः॥ €व

श्लोकार्थ—राजा घृतराष्ट्र भाई के और अपनी पत्नी गान्धारी के साथ हिमालय से दक्षिण की ओर सप्त ऋषियों के आश्रम में चले गये हैं।

#### एकपञ्चाशः श्लोकः

स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्। सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचन्नते ॥५१॥

पदच्छेद—

स्रोतोभिः सप्तभिः या वै, स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्। सप्तानाम् प्रीतये नाना, सप्त स्रोतः प्रचक्षते॥

शब्दार्थ-

स्रोतोभिः ७. घाराओं के द्वारा **६.** वँट गई हैं व्यधात्। सप्रभिः सप्तानाम् ३. सातों (ऋषियों) की सात १. जो प्रीतये प्रसन्नता के लिये 8. या ਰੇ ५. ही १०. (उन) अनेक (धाराओं को) नाना स्वधुनी गंगा सप्त कोतः ११. सप्त स्रोत नाम से सात रूपों में प्रचक्षते ॥ 92. कहते हैं सप्तधा

श्लोकार्थं—जो गंगा सातों ऋषियों की प्रसन्नता के लिये ही सात धाराओं के द्वारा सात रूपों में वँट गई हैं; उन अनेक घाराओं को सप्त स्रोत नाम से कहते हैं।

# द्विपञ्चाशः श्लोकः

स्नात्वानुसवनं तस्मिन्हृत्वा चाग्नीन्यथाविधि । अञ्भच उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः ॥५२॥

पदच्छेद-

स्नात्वा अनुसवनम् तस्मिन् , हुत्वा च अग्नीन् यथा विधि। अप् भक्षः उपशान्त आत्मा , सः आस्ते विगत एवणः॥

शब्दार्थ-

४. स्नान करके (तथा) केवल जल का आहार करते हुये स्नात्वा अप् भक्षः ३. तीनों काल अनुसवनम् उपशान्त शान्त २. उस (आश्रम) में १०. चित्त वस्मिन् आत्मा ७. हवन करके १. वे (धृतराष्ट्र) इत्वा सः 99. और १४. स्थित हैं आस्ते च ५. तीनों अग्नियों में रहित होकर यग्नीन् विगत 93. ६. विधिपूर्वक यथा विघि। कामनाओं से पषणः ॥ 97.

श्लोकार्थ—वे घृतराष्ट्र उस आश्रम में तीनों काल स्नान करके तथा तीनों अग्नियों में विधिपूर्वक हवन करके केवल जल का आहार करते हुये शान्त चित्त और कामनाओं से रहित होकर स्थित हैं।

# त्रिपञ्चाशः श्लोकः

जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः । हरिभावनया ध्यस्तरजःसत्त्वतसोमजः ॥५३॥

पदच्छेद--

जित आसनः जित श्वासः, प्रत्याहत पड् इन्द्रियः। इरि भावनया व्यस्त, रजः सच्व तमः मतः॥

शब्दार्थ--

9. आसन को जीतकर जित आसनः १०. नष्ट हो गये हैं ध्वस्त २. श्वास को रोककर (तथा) ६. (उनके) रजोग्ण जित श्वाखः रजः सरव ७. सत्त्वगुण (और) विषयों से अलग कर 8. प्रत्याहत 3. छुओं इन्द्रियों को तमो गुण के षड् इन्द्रियः। तमः हरि भावनया (निरन्तर) भगवान् का ध्यान लगाने से यताः ॥

श्लोकार्थं—आसन को जीतकर, श्वास को रोककर तथा छओं इन्द्रियों को विषयों से अलग कर निरन्तर भगवान का ध्यान लगाने से उनके रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुण के कर्म नष्ट हो गये हैं।

# चतुःपञ्चाशः श्लोकः

विज्ञानात्मनि संयोज्य चेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्। ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बर्मिवाम्बरे ॥५४॥

पदच्छेद---

विज्ञान आत्मिन संयोज्य, क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्य तम्। जञ्जिण आत्मानम् आधारे, घट अम्बरम् इव अम्बरे॥

शब्दार्थ--

विज्ञान 9. (उन्होंने) अहङ्कार को ज्ञहाणि ११. परमात्मा रूप बुद्धि तत्त्व में आत्मनि आत्मानम् १०. जीवात्मा को ₹. ३. मिलाकर (और) १२. आघार में (विलीन कर लिया है) संयोज्य आघारे घट अम्बरम् ८. घटाकाश के क्षेत्रज्ञे जीवात्मा में ሂ. प्रविलाप्य विलीन करके ς. €. समान इव उस (बृद्धि तत्त्व) को अउबरे॥ महाकाश में 9. तम् ।

श्लोकार्थं—उन्होंने अहङ्कार को बुद्धितत्त्व में मिलाकर और उस बुद्धितत्त्व को जीवात्मा में विलीन करके महाकाश में घटाकाश के समान जीवात्मा को परमात्मा रूप अ पार में विलीन कर लिया है।

फा०—६८

#### पञ्चपञ्चाशः श्लोकः

ध्वस्तमायागुणोदकों निरुद्धकरणाशयः। निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः। तस्यान्तरायो मैवाभुः संन्यस्ताखिलकर्मणः ॥५५॥ पदच्छेद-ध्वस्त माया गुण उदकीः, निरुद्ध करण आशयः। निवर्तित अखिल आहारः, आस्ते स्थाणुः इव अचलः। तस्य अन्तरायः मा पत्र अभूः, संन्यस्त अखिल कर्मणः॥ शब्दार्थ-३. मिटा करके स्थाणुः, इच ६. ठूँठ के, समान ध्वस्त 9. माया के, सत्त्वादि गुणों से अचलः। ५. अचल माया, गुण तस्य,अन्तरायः १४. उनके मार्ग में, विघ्नरूप २. होने वाले परिणामों को उदर्क: निरुद्ध ५. अलग करके (तथा) १५. मत मा एव करण, आशयः। ४. इन्द्रियों को, विषयों से १६. होवो अभू: निवर्तित १२. संन्यास लेकर ७. त्याग करके संन्यस्त अखिल, आहारः ६. सभी प्रकार के, आहार का अखिल १०. सम्पूर्ण आस्ते कर्मणः॥ ११ कर्मों से १३. स्थित हैं

श्लोकार्य—इस समय राजा धृतराष्ट्र माया के सत्त्वादि गुणों से होने वाले परिणामों को मिटा करके, इन्द्रियों को विषयों से अलग करके तथा सभी प्रकार के आहार का त्याग करके अचल ठूँठ के समान सम्पूर्ण कर्मों से संन्यास लेकर स्थित हैं। उनके मार्ग में तुम विघ्नकृप मत होवो।

# षट्पञ्चाशः श्लोकः

स वा अद्यतनाद् राजन् परतः पश्चमेऽहिन । कलेवरं हास्यति स्वं तच अस्मी अविष्यति ॥५६॥ सः वा अद्यतनात् राजन्, परतः पञ्चमे अहिन । कलेवरम् हास्यति स्वम्, तत् च भस्मी अविष्यति ॥

| शब्द्राथ—        |    |                      |                       |     |            |
|------------------|----|----------------------|-----------------------|-----|------------|
| सः वा            | ₹. | वे (राजा धृतराष्ट्र) | <del>द्</del> वास्यति | ۲.  | छोड़ देंगे |
| <b>यद्यतनात्</b> | ₹. | आज से                | स्वम्                 | ξ.  | अपने       |
| राजन्            | ٩. | हे राजा युधिष्ठिर !  | तत्                   | 90. | वह (शरीर)  |
| परतः, पञ्चमे     | 8. | आगे के, पाँचवे       | च                     | દ   | और         |
| अइनि ।           | ሂ. | दिन                  | भ₹मी                  |     | भस्मसात्   |
| कलेवरम्          | ૭. | शरीर को              | भविष्यति ॥            |     | हो जावेगा  |
| 2                |    | CC 13                |                       |     | _2 _2 _2   |

श्लोकार्थ—हे राजा युधिष्ठिर! वे राजा धृतराष्ट्र आज से आगे के पाँचवे दिन अपने शरीर को छोड़ देंगे और वह शरीर भस्मसात् हो जावेगा।

### सप्तपञ्चाराः श्लोकः

दह्ममानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे। षहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्रिमन्वेच्यति ॥५७॥

७. वाहर

११. पति का (अनुगमन करती हुई)

पदच्छेद-

दह्यमाने अग्निभिः देहे, पत्युः पत्नी सह उटजे। वहिः स्थिता पतिम् साध्वी, तम् अग्निम् अनुवेदयि ॥

श्ब्दार्थ---

६. जलते देखकर वहिः दह्यमाने अग्निभिः ५. अग्नियों से स्थिता चड़ी हुई देहे ४. शरीर को पतिम् ३. पति के साध्वी पत्युः

इ. पतिवृता पत्नी १०. धर्मपत्नी (गान्धारी) १२. उस तम् अग्निम १३. अग्नि में ₹. साथ सह

पर्णकृटी के अनुवेच्यति ॥ १४. प्रवेश कर जायेंगी उदजे। 9.

श्लोकार्थ--पर्णंकुटी के साथ पति के शरीर को अग्नियों से जलते देखकर वाहर खड़ी हुई पतिवृता धर्म पत्नी गान्धारी पति का अनुगमन करती हुई उस अग्नि में प्रवेश कर जायेंगी।

#### ऋष्टपञ्चाशः श्लोकः

विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन। हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्ता तीर्थनिषेवकः ॥५८॥

पदच्छेद--

विदुरः तु तत् आश्चर्यम् , निशाम्य कुरुनन्दन । हर्ष शोक युतः तस्मात् , गन्ता तीर्थ निषेवकः॥

शब्दार्थ-

२. विदुर जी चिन्ता से विदुरः शोक ३. तो दे. युक्त होते हुये तुः युतः ४. उस १२. उस स्थान से तत् तस्मात् आश्चर्यम् ५. अद्भुत घटना को १३. ंचले जायेंगे गन्ता ६. देखकर तीर्थ १०. तीर्थों का निशास्य

कुरुनन्दन।

निषेवकः॥ हे राजा युधिष्ठिर! 99. भ्रमण करने के लिये

प्रसन्नता (और) हर्ष 9.

श्लोकार्थ-हे राजा युधिष्ठर ! विदुर जी तो उस अद्भुत घटना को देखकर प्रसन्नता और चिन्ता से यक्त होते हये तीर्थों का भ्रमण करने के लिये उसे स्थान से चले जायँगे।

# एकोनषष्टितमः श्लोकः

इत्युक्तवाथारुहत् स्वर्गं नारदः सहतुम्बुद्धः। युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुचः॥५६॥

#### पदच्छेद--

इति उक्तवा अथ आकहत् स्वर्धम् , नारदः । ह तुम्बुरः । युधिष्ठिरः वचः तस्य, हृदि कृत्वा अजहात् शुचः॥

#### शब्दार्थ-

| इति        | ₹.        | ऐसा                 | युघिष्ठिरः | ક.  | राजा युधिष्टर ने |
|------------|-----------|---------------------|------------|-----|------------------|
| डक्त्वा    | ₹.        | कहकर                | वनः        | 99. | वचन को           |
| अथ         | ۲.        | तदनन्तर             | तस्य       | 90. | उनके             |
| बारुहत्    | <b>७.</b> | चले गये             | हृदि       | 97. | हृदय में         |
| स्वर्गम्   | ₹.        | स्वर्ग को           | कृत्वा     | ٩٦. | धारण करके        |
| नारदः      | ٩.        | देवींष नारद जी      | अजहात्     | ባኣ. | छोड़ दिया        |
| सह         | <b>¥.</b> | साथ                 | गुचः ॥     | ૧૪. | शोक करना         |
| तुम्ह्,हः। | જ.        | तुम्बुरु गन्धर्व के |            |     |                  |

श्लोकार्थं—देविष नारद जी ऐसा कहकर तुम्बुरु गन्धर्व के साथ स्वर्ग को चले गये। तदनन्तर राजा युधिष्ठिर ने उनके वचन को हृदय में घारण करके शोक करना छोड़ दिया।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प रमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाल्याने त्रमोदशः अध्यायः ॥१३॥



## श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्कारधः

अथ जतूर्द्शः अध्यायः

पथमः श्लोकः

सूत उवाच-

सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिल्ली बन्धुदिहत्त्वया। ज्ञातं च पुरुवश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् ॥१॥

पदच्छेद---

सम्प्रस्थिते द्वारकायाम्, जिष्णौ बन्धु दिदश्चया। द्वातम् च पुण्य श्लोकस्य, कृष्णस्य च विचेष्टितम्॥

शब्दार्थ-

सम्ब्रहिश्यते ७. और १२. प्रस्थान किया था २. पवित्र द्वारकायाम् ११. द्वारकापूरी को पुण्य जिल्ली १०. अर्जन ने ३. नाम वाले श्लोकस्य ४. भगवान् श्रीकृष्ण की इ. हितैषियों को बन्ध् कु च्या स्य देखने की इच्छा से दिष्ठक्षया। ક. १. तदनन्तर

बातुम् ६. जानने के लिये विचेष्टितम्॥ ५. लीलाओं को

श्लोकार्थ—तदनन्तर पवित्र नाम वाले भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं को जानने के लिये और हितैषियों को देखने की इच्छा से अर्जुन ने द्वारकापुरी को प्रस्थान किया था।

### द्वितीयः श्लोकः

न्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात्ततोऽर्जुनः। र्शे घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्रहः॥२॥

पदच्छेद — व्यतीताः कतिचित् मासाः, तदा न आयात् ततः अजु नः। दद्शं घोर रूपाणि, निमित्तानि कुरु उद्घहः॥

**शब्दार्थ—** 

अर्जु नः । व्यतीताः ३. बीत गये ५. अर्जुन १४. देखने लगे थे ददर्श कतिचित 9. कितने ही घोर २. महीने ११. भयानक मासाः १२. रूप वाले ४. तब भी रूपाणि तदा

न ७. नहीं निमित्तानि १३. स्वप्नादि लक्षणों को

बायात् ८. आये (उस समय) कुरु ६. कुरुवंश के ततः ६. वहाँ से उद्वहः॥ १०. धारक (राजा युधिष्ठिर)

थलोकार्थ-कितने ही महीने बीत गये तर भी अर्जुन वहाँ से नहीं आये। उस समय कुरुवंश के घारक राजा युधिष्ठिर भयानक रूप वाले स्वप्नादि लक्षणों को देखने लगे थे।

#### तृतीयः श्लोकः

कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तुधर्मिणः ।।
पापीयसीं नृणां वार्तां कोधलोभानृतात्मनाम् ॥३॥

पदच्छेद-

कालस्य च गतिम् रौद्राम्, विपर्यस्त ऋतु धर्मिणः। पापीयसीम् नुणाम् वार्ताम्, क्रोध लोस अनृत आत्मनाम्॥

शब्दार्थं-

| 8.        | काल के                       | पापीयसीम्                                                                                                                                                                    | 93.                                                                                                                                                                        | पाप से परिपूर्ण                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.</b> | तथा                          | नुणाम्                                                                                                                                                                       | 92.                                                                                                                                                                        | मनुष्यों के                                                                                                                                                                                                   |
| ₹.        | प्रभाव को                    | वार्ताभ्                                                                                                                                                                     | 98.                                                                                                                                                                        | वृत्तान्त को (देखा)                                                                                                                                                                                           |
| ሂ.        | भयंकर                        | क्रोध                                                                                                                                                                        | ۲.                                                                                                                                                                         | क्रोध                                                                                                                                                                                                         |
| •         |                              | लोभ                                                                                                                                                                          | દ.                                                                                                                                                                         | लोभ और                                                                                                                                                                                                        |
| 9.        | (राजा युधिष्ठिर ने) ऋतुओं के | अनृत                                                                                                                                                                         | 90.                                                                                                                                                                        | झूठे                                                                                                                                                                                                          |
| ₹.        | धर्म को                      | आत्मनाम् ॥                                                                                                                                                                   | 99.                                                                                                                                                                        | स्वभाव वाले                                                                                                                                                                                                   |
|           | 9. kr x m q.                 | <ul> <li>४. काल के</li> <li>७. तथा</li> <li>६. प्रभाव को</li> <li>४. भयंकर</li> <li>३. उलट देने वाले</li> <li>१. (राजा युधिष्टिर ने) ऋतुओं के</li> <li>२. धर्म को</li> </ul> | ७. तथा       नृग्राम्         ६. प्रभाव को       बार्ताम्         ५. भयंकर       कोध         ३. उलट देने वाले       लोभ         १. (राजा युधिष्ठिर ने) ऋतुओं के       अनृत | ७. तथा       नृगुम् १२.         ६. प्रभाव को       बार्ताञ्च १४.         ५. भयंकर       कोध       ८.         ३. उलट देने वाले       लोभ       ८.         १. (राजा युधिष्ठिर ने) ऋतुओं के       अनृत       १०. |

श्लोकार्थं—राजा युधिष्ठिर ने ऋतुओं के धर्म को उलट देने वाले काल के भयंकर प्रभाव को तथा क्रोध, लोभ और झूठे स्वभाव बाले मनुष्यों के पाप से परिपूर्ण वृत्तांत को देखा।

# चतुर्थः श्लोकः

जिह्मप्रायं व्यवहृतं शास्त्रिक्षं च सौहृदम्। पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनम् ॥४॥

पदच्छेद--

जिह्म प्रायम् व्यवहृतम्, शास्त्र मिश्रम् च सौहृदम्। पित मात सुहृत् सात्, दम्पतीनाम् च कल्कनम्॥

शब्दार्थ-

| <b>जिह्य</b> | ₹.   | कुटिलता से         | पितृ       | દ્ર. | पिता                 |
|--------------|------|--------------------|------------|------|----------------------|
| प्रायम्      | ₹.   | भरा हुआ है         | मातृ       | 90.  | माता                 |
| व्यवहृतम्    | ٩.   | (लोगों का) व्यवहार | सुहत्      | 99.  | मित्र                |
| যাত্য        | ξ.   | घूर्तता से         | म्रातृ     | 92.  | भाई (और)             |
| मिश्रम्      | -19. | मिला हुआ है        | दम्पतीमाम् | 93.  | पति-पत्नी में परस्पर |
| च            | 8.   | और                 | च          | 5.   | तथा                  |
| क्रीरहम् ।   | ч.   | मैत्री-भाव         | कल्कन्म ॥  | 98.  | कलद्र व्याप्त है     |

क्लोकार्थं - उन्होंने देखा कि लोगों का व्यवहार कुटिलता से भरा हुआ है और मैत्री-भाव घूर्तता से मिला हुआ है तथा पिता, माता, मित्र, भाई और पित-पत्नी में परस्पर कलह व्याप्त है।

#### पञ्चमः श्लोकः

निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते दृणाम् । लोभाचधर्मप्रकृतिं दृष्ट्वोवाचानुजं दृषः ॥५॥

**पदच्छेद**—

निमित्तानि अति अरिष्ठानि, काले तु अनुगते नृणाम्। लोभ आदि अधर्म प्रकृतिम्, दृष्ट्वा उवाच अनुजम् नृपः॥

शब्दार्थ-

निमित्तानि ७. अपसगुनों को (और) लोभ आदि लोभ इत्यादि अति अधिक अधर्म ¥. 90. वाय अरिष्टानि प्रकृतिम् ६. अमंगलकारी ११. स्वभाव को काले २. कलियुग के हब्द्या १२. देखकर ४. ही १४. कहा तु उवाच ३. आ जाने से

अनुगते ३. आ जाने से अनुज्ञम् १३. छोटे भाई (भीमसेन से) नृणाम्। ८. मनुष्यों के नृषः॥ १. राजा युधिप्टिर ने

श्लोकार्थ—राजा युधिष्ठिर ने कलियुग के आ जाने से ही अधिक अमङ्गलकारी अपसगुनों को और मनुष्यों के लोभ इत्यादि पाप स्वभाव को देखकर छोटे भाई भीमसेन से कहा।

#### षष्ठः श्लोकः

युधिष्ठिर उवाच--

सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृत्त्या । ज्ञातुं च पुण्यरलोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम् ॥६॥

पदच्छेद---

सम्प्रेषितः द्वारकायाम् , जिष्णुः बन्धु दिरक्षया। बातुम् च पुण्य श्लोकस्य, कृष्णस्य च विचेष्टितम्॥

शब्दार्थं--

सम्प्रेषितः ४. जानने के लिये भेजा है 99. **बातुम्** द्वारकापुरी में प्र. और **हारकायाम्** 90. अर्जुन को पुण्यश्लोकस्य १. पवित्र कीर्ति जिष्णः ક. सम्बन्धियों को भगवान् श्रीकृष्ण की बन्ध् €. कृष्णस्य ₹.

दिरक्षया। ७. देखने की इच्छा से च ५. ही

विचेष्टितम्॥ ३. लीलाओं को

श्लोकार्थ —पिवत्र कीर्ति भगवान् श्रीकृष्ण की लीलाओं को जानने के लिये और सम्बिन्यों को देखने की इच्छा से ही अर्जुन को द्वारकापुरी में भेजा है।

#### सप्तमः श्लोकः

गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। नायाति कस्य वा हेतोनीहं वेदेद्मञ्जसा॥७॥

पदच्छेद--

गताः सप्त अधुना मासाः, भीमसेन तव अनुजः। न आयाति कस्य वा हेतोः, न अहम् वेद इदम् अञ्जला॥

शन्दार्थ-बोत गये દ. किस ¥. कस्य गताः सात 5. न जाने वा सप्त १०. कारण से ₹. अव हेतो: अधुना ४. महीने 98. नहीं मासाः न भीमसेन 9. हे भीमसेन ! 98. अहम् समझ पा रहा हूँ ६. तुम्हारे वेद 9७. तव १३. इसे ७. छोटे भाई (अर्जुन) अनुजः। इदस् १५. आसानी से ११. नहीं अअसा ॥ न आये 92. **आयाति** 

श्लोकार्थं—हे भीमसेन ? अब सात महीने बीत गये। तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन न जाने किस कारण से नहीं आये। इसे मैं आसानी से नहीं समझ पा रहा हूँ।

#### ग्रप्टमः श्लोकः

अपि देवर्षिणाऽऽदिष्टः स कालोऽयसुपस्थितः। यदाऽऽत्मनोऽङ्गभाक्रीडं भगवानुत्सिस्चन्तति ॥८॥

पदच्छेद-

अपि देवर्षिणा आदिष्टः, सः कालः अयम् उपस्थितः। यदा आत्मनः अङ्कम् आक्रीडम्, भगवान् उत्सिख्छति॥

शब्दार्थ—

अपि जविक १. क्या यदा २. देवर्षि नारद जी के द्वारा 90. अपने देवर्षिणा आत्मनः १२. शरीर को ३. बताया हुआ आदिष्टः अङ्गम् ११. लीला आक्रीडम् वह सः भगवान् श्रीकृष्ण समय भगवान् ٧. कालः

अयम् ६. अब उत्सिस्धिति॥ १३. छोड़ने की इच्छा करते हैं

उपस्थितः। ७. आ गया है

श्लोकार्यं—क्या देवींष नारद जी के द्वारा बताया हुआ वह समय अब आ गया है ? जबिक भगवान् श्रीकृष्ण अपने लीला-शरीर को छोड़ने की इच्छा करते हैं।

#### नवमः श्लोकः

यस्मान्नः सम्पदी राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः । आसन् सपतनविजयो लोकाश्च यदनुप्रहात् ॥६॥

पदच्छेद---

यस्मात् नः सम्पदः राज्यम् , दाराः प्राचाः कुलम् प्रजाः । आसन् सपत्न विजयः, लोकाः च यत् अनुप्रहात्॥

शब्दार्थ— मिले हैं जिस भगवान् श्रीकृष्ण से यस्मात् आसन् १३. शत्रुओं पर २. हमें खपत्न नः १४. विजय (और) ३. सम्पत्ति सम्पद्ध विजयः १५. उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई है लोकाः राज्यम् ४. राज्य

दाराः ५. स्त्री च १०. तथा प्राणाः ६. प्राण यत् ११. जिस भगवान् की

कुलम् ७. वंश (और) अनुप्रहात्॥ १२. कृपा से

श्लोकार्थ--जिस भगवान् श्रीकृष्ण से हमें सम्पत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, वंश और सन्तान मिले हैं तथा जिस भगवान् की कृपा से शत्रुओं पर विजय और उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई है।

#### दशमः श्लोकः

पश्योत्पातान्नर्व्याघ दिव्यान् भौमान् सदैहिकान्। दारुणाञ्शंसतोऽद्राद्भयं नो बुद्धिमोहनम्॥१०॥

पदच्छेद--

पश्य उत्पातान् नर ज्याघ्न, दिव्यान् भौमान् स दैहिकान्। दारुणान् शंसतः अदूरात्, भयम् नः बुद्धि मोइनम्।

धाब्दार्थं— पश्य ७. देखों श्रंसतः ५. (इन्हें) कहते हुए उत्पातान् ६. उपद्रवों को **अदुरात्** १३. समीप में (प्रतीत हो रहा है)

नरज्याच्च १. हे पुरुष सिंह! भयम् १२. भय दिव्यान् २. आकाश में नः . ६. हमारी भीमान् ३. भूमि पर (और) बुद्धि १०. बुद्धि को

स दैहिकान्। ४. शरीर में होने वाले मोहनम्॥ ११. भ्रम में डालने वाला

दारुणान् ५. भयंकर

श्लोकार्थं—हे पुरुष सिंह ! आकाश में, भूमि पर और शरीर में होने वाले भयंकर उपद्रवों को देखो । इन्हें कहते हुए हमारी बुद्धि को भ्रम में डालने वाला भय समीप में प्रतीत हो रहा है । फा॰—६६

#### एकादशः श्लोकः

ऊर्वेत्त्वाइवी मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः। वेपथुरचापि हृदये आराद्यस्यन्ति विपियम्॥११॥

पदच्छेद---

ऊरु अक्षि बाह्यः महाम् , स्फुरन्ति अङ्ग पुनः पुनः । वेपथुः च अपि हृद्ये, आरात् दास्यन्ति विप्रियम्॥

शब्दार्थ--

| ऊरु        | ₹.        | जंघा         | वेपथुः     | 90.   | कम्पन              |
|------------|-----------|--------------|------------|-------|--------------------|
| अधि        | 8.        | आँख (और)     | অ          | 5.    | तथा                |
| वाहवः      | ሂ.        | भुजायें      | अपि        | 99.   | -                  |
| मह्यम्     | ٦.        | मेरी         | हद्ये      | ક.    | हृदय में होने वाला |
| स्फुरन्ति  | <b>9.</b> | फड़क रही हैं | आरात्      |       | शोघ्र ही           |
| अङ्ग       | ٩.        | हे तात !     | दास्यन्ति  | ૧૪. ે | देगा               |
| पुनः पुनः। |           | बार-बार      | विप्रियम्॥ | 93.   | अमंगल को           |

श्लोकार्थ—हे तात ! मेरी जंघा, आँख और भुजायें बार-बार फड़क रही हैं तथा हृदय में होने वाला कम्पन भी शीघ्र ही अमंगल को देगा ।

# द्वादशः श्लोकः

शिवैषोचन्तमादित्यमभि रौत्यनलानना । मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरेभत्यभीहवत् ॥१२॥

पदच्छेद---

शिवा एपा उचन्तम् आदित्यम् , अभि रौति अनल आनना । माम् अङ्ग सारमेयः अयम् , अभिरेभति अभीरवत्॥

शब्दार्थं--

| शिवा             | 8. | सियारिन         | माम्      | 97. | मेरे        |
|------------------|----|-----------------|-----------|-----|-------------|
| प्षा             | ₹. | यह              | अङ्ग      | 5.  | हे तात !    |
| उद्यन्तम्        | ሂ. | उगते हुए        | सारमेयः   | 90. | कुत्ता (भी) |
| <b>यादित्यम्</b> |    | सूर्य के        | अयम्      | 육.  | यह          |
| थिम रौति         | 9. | सामने रो रही है | अभि       | 9₹. | सामने       |
| अनल              | ٦. | आग उलगती हुई    | रेमति     |     | भौंक रहा है |
| थानना।           | 9. | मुख से          | अभीरुवत्॥ | 99. | निडर होकर   |

**एंलोकार्थ**—मुख से आग उगलती हुई यह सियारिन उगते हुये सूर्य के सामने रो रही है। हे तात ! यह कुत्ता भी निडर होकर मेरे सामने भौंक रहा है।

# त्रयोदशः श्लोकः

शस्ताः कुर्वन्ति मां सञ्यं दिल्णं पश्वोऽपरे। वाहारच पुरुषञ्यात्र लक्ष्ये रुदतो सम ॥१३॥

पदच्छेद-

शस्ताः कुर्वन्ति माम् सन्यम्, दक्षिणम् पशचः अपरे। चाहान् च पुरुष न्यात्र, लक्षये रुदतः सम्॥

शब्दार्थ-

शस्ताः पूज्य (पशु गाय इत्यादि) ११. (घोड़े आदि) वाहनों को वाहान् कुर्वन्ति ક. कर रहे हैं च 90. तथा मुझे माम 8. पुरुष १. हे पूरुष बाँयी ओर (तथा) ሂ. सन्यम् २. सिह! (भीमसेन) व्याद्य दक्षिणम् ۲. दाहिनी ओर लक्षये १४. देख रहा है पशु (गदहे इत्यादि) पश्च : છ. रोते हुये रुद्त: 93. अपरे। अपूज्य अपनी ओर 92. सम् ॥

श्लोकार्थ—हे पुरुष सिंह भीमसेन ! पूज्य पशु गाय इत्यादि मुझे बाँयी ओर तथा अपूज्य पशु गदहें इत्यादि दाहिनी ओर कर रहे हैं तथा घोड़े आदि बाहनों को अपनी ओर रोते हुये देख रहा हुँ।

# चतुर्दशः श्लोकः

सृत्युदृतः कपोतोऽयमुल्कः कम्पयन् मनः। प्रत्युल्कश्च कुह्वानैरनिद्रौ शून्यमिच्छ्वतः॥१४॥

पदच्छेद-

मृत्यु दृतः कपोतः अयम् , उत्कः कम्पयन् मनः। प्रत्युत्कः च कुह्वानैः , अनिद्रौ श्रून्यम् इच्छतः॥

शब्दार्थ---

मृत्यु की सूचना देने वाले मृत्यु दृतः प्रत्युलुकः €. कौआ पेंडुकी कपोतः ₹. 8. और च कुह्वानै: ሂ. अयम् यह १०. कठोर शब्दों से अनिद्री उल्कः ₹. उल्लू £. रात्रि में कंपाते हुये कम्पयन् 5. श्रून्यम् 99.

कम्पयन् द. कंपाते हुये शून्यम् ११. (जगत् को) शून्य कर देना मनः। ७. मन को इच्छतः॥ १२. चाहते हैं

ण्लोकार्थ — मृत्यु की सूचना देने वाले पेंडुकी, उल्लू और यह कौआ मन को कंपाते हुये रात्रि में कठोर शब्दों से जगत् को शून्य कर देना चाहते हैं।

#### पञ्चदशः श्लोकः

धूम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः। निर्धातस्य महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः॥१५॥

पदच्छेद-

धूमाः दिशः परिधयः, कम्पते भूः सह अदिभिः। निर्धातः च महान् तात , साकम् च स्तनियत्नुभिः॥

शब्दार्थ--

आवाज हो रही है निर्घातः धूमिल (पड़ गये हैं) 98. धूम्राः दिशः ₹. दिशायें ₹. तथा च परिधयः ४. (सूर्यं और चन्द्र मण्डल के) वाहरी घेरे यहान् 93. बहुत बड़ी कम्पते कांप रही है 9. हे तात! तात पृथ्वी 92. भृः साथ साकम 90. सह 9. साथ तथा च बादलों (की ध्वनि) के अद्रिभिः। ६. पर्वतों के स्तनयित्नुभिः॥ ११.

भलोकार्थ —हे तात ! दिशायें तथा सूर्य और चन्द्र मण्डल के बाहरी घेरे घूमिल पड़ गये हैं। पर्वतों के साथ पृथ्वी काँप रही है तथा बादलों की ध्विन के साथ बहुत बड़ी आवाज हो रही है।

## षोडशः श्लोकः

वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विख्रजंस्तमः। अस्रग् वर्षेन्ति जलदा वीभत्समिव सर्वतः॥१६॥

पदच्छेद-

वायुः चाति खर स्पर्शः, रजसा विस्जन् तमः। अस्ग् वर्षेन्ति जलदाः, वीभत्सम् इव सर्वतः॥

शब्दार्थ-

वायुः ५. हवा 99. खून की असुग ६. चल रही है (तथा) वाति वर्षन्ति १२. वर्षा कर रहे हैं खर स्पर्शः ४. तीखी लगने वाली ७. बादल जलदाः 9. घूल से बीभत्सम् पिनौने दुश्य के रजसा ३. फैलाती हुई विस्जन् **६.** समान इव सर्वतः॥ चारों तरफ अन्वकार को तमः। 90.

भलोकार्थ— घूल से अन्धकार को फैलाती हुई, तीखी लगने वाली हवा चल रही है तथा बादल घिनौने दृश्य के समान चारों तरफ खून की वर्षा कर रहें हैं।

#### सप्तदशः श्लोकः

सूर्यं हतप्रभं परय ग्रहमर्दं मिथो दिवि। ससंकुलैभू नगणैज्वें लिते इव रोदसी ॥१७॥

पदच्छेद---

स्र्यम् इत प्रभम् पश्य, प्रह मर्दम् मिथः दिवि । स संकुलैः भूत गणैः, ज्वलिते इव रोदसी ॥

शब्दार्थ-

सूर्यम् सूर्य को (और) स संक्रुतेः £. भीड़ से कांति से हीन जीव हत प्रभम ₹. भूत ग गौ: पश्य देखो (इस समय) समूह की त्रह सर्दम ग्रहों की टकराहट को **4.** ज्वलिते ११. जलता हुआ **मिथः** सा (दिखाई दे रहा है) परस्पर 92. 8. इव दिवि। पृथ्वी और आकाश हे तात ! आकाश में रोदसी॥ 90.

श्लोकार्थ—हे तात ! आकाश में कांति से हीन सूर्य को और परस्पर ग्रहों की टकराहट को देखो । इस समय जीव समूह की भीड़ से पृथ्वी और आकाश जलता हुआ-सा दिखाई दे रहा है ।

# **ऋ**ष्टादशः श्लोकः

नचो नदाश्च चुभिताः सरांसि च मनांसि च। न ज्वलत्यग्रिराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति ॥१८॥

पदच्छेद--

नद्यः नदाः च चुभिताः, सरांसि च मनांसि च। न ज्वलति अग्निः आज्येन, कालः अयम् किम् विधास्यति॥

शब्दार्थ---

9. नदियाँ नहीं 99. नद्यः ज्वलति 92. जल रही है नदाः नद और अग्निः 90. च आग क्षुभिताः उफन रहे हैं **आज्येन** ٤. घी से सरोवर सरांसि 8. 98. समय कालः अंयम् 93. ৰ ሂ. तथा यह (मनुष्यों के) मन मनांसि (न जाने) क्या किम् 94. करेगा विधास्यति ॥ च। एवम् 98.

प्लोकार्थं—निदयां, नद और सरोवर तथा मनुष्यों के मन उफन रहे हैं एवम् घी से आग नहीं जल रही है। यह समय न जाने क्या करेगा ?

#### एकोनविंशः श्लोकः

न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुद्धन्ति च मातरः। रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यृषभा वजे॥१६॥

पदच्छेद--

न पिबन्ति स्तनम् वत्साः, न दुद्यन्ति च मातरः। स्दन्ति अश्रु मुखाः गावः, न हृष्यन्ति ऋषभाः वजे॥

शब्दार्थं—

| न         | ₹.   | नहीं           | হুবুনির   | 97.         | रोती हैं (तथा)     |
|-----------|------|----------------|-----------|-------------|--------------------|
| पिबन्ति   |      | पी रहे हैं     | अभु       | 99.         | आँसू वहा कर        |
| स्तनम्    | ₹.   | थनों को        | मुखाः     | 90.         | मुख पर             |
| वत्साः    | ٩.   | बछड़े          | गावः      | ٧.          | गऊ                 |
| न         | ७,   | नहीं           | न         | <b>9</b> ሂ. | नहीं               |
| दुद्यन्ति | 5.   | दूहने देती हैं | हृष्यन्ति | १६.         | प्रसन्न हो रहे हैं |
| च         | દ્ર. | और             | ऋषभाः     | 98.         | सांड               |
| मातरः।    | ₹.   | मातायें        | वजे ॥     | 93.         | गोशालाओं में       |

ण्लोकार्थ — बछड़े थनों को नहीं पी रहे हैं, गऊ मातायें दुहने नहीं देती हैं और मुख पर आंसू बहाकर रोती हैं तथा गोशालाओं में सांड प्रसन्न नहीं हो रहे हैं।

#### विंशः श्लोकः

दैवतानि रुदन्तीव स्विचन्ति खुच्चलन्ति च। इमे जनपदा ग्रामाः पुरोचानाकराश्रमाः। भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः॥२०॥

पदच्छेद---

दैवतानि रुद्दित इव, स्वियन्ति हि उच्चलन्ति च। इमे,जनपदाः प्राप्ताः, पुर उद्यान आकर आश्रमाः। म्रष्ट श्रियः निरानन्दाः, किम् अघम् दर्शयन्ति नः॥

शब्दार्थ-

| दैवतानि        | <ol> <li>देवताओं की मूर्तियाँ</li> </ol> | आकर           | दे. खानें और             |
|----------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| रुद्गित इव     | २. रोती हुई सी                           | आश्रमाः ।     | १०. आश्रम                |
| स्विद्यन्ति हि | ३. पसीने से तर हो रही हैं (तथा)          | म्रब्ट श्रियः | ११. शोभा से रहित (एवं)   |
| उच्चलन्ति      | ४. डगमगा रही हैं                         | निरानन्दाः    | १२. आनन्द विहीन होते हुए |
| च।             | ५. और                                    | किम्          | १४. कीन सा               |
| इमे, जनपदाः    | ६. ये, महानगर                            | अघम्          | १५. दु:ख                 |
| <b>ग्रामाः</b> | ७. गाँव                                  | दर्शयन्ति     | १६. दिखायेंगे            |
| पुर, उद्यान    | <ul><li>इ. छोटे नगर, बगीगे</li></ul>     | नः ॥          | १३. हमें                 |
| वजीकार्थ के    | क्यों की गरियाँ बोबी की की क             | for me to the | - A 4:                   |

यें—देवताओं की मूर्तियाँ रोती हुई सी पसीने से तर हो रही हैं तथा डगमगा रही हैं और यें महानगर, गाँव, छोटे नगर, बगीचे, खानें और आश्रम शोभा से रहित एवम् आनन्द विहीन होते हुए हमें कीन सा दु:ख दिखायेंगे ?

# एकविंशः लोकः

मन्य एतेर्महोत्पातेन् नं अगवतः पदैः। अनन्यपुरुषश्रीभिहीना भूहतसीभगा ॥२१॥

पदच्छेद---

मन्ये पतेः महत् उत्पातेः, नूनम् भगवतः पदे । अनन्य पुरुष श्रीभिः, हीना भृः हत सौभगा ॥

शब्दार्थ--

सन्ये ५. मानता हुँ (कि) अनन्य द. दूसरे पतैः 9. पुरुष १० मनुष्यों में (नहीं मिलने वाले) इन श्रीभिः ११. शुभ लक्षणों से युक्त अह्रत् ₹. महान् **उत्पातैः** ३. उपद्रवों से (मैं) हीना १४. रहित हो गई (है) ४. निश्चय पृथ्वी नुनम् भू: भगवतः १२. भगवान् श्री कृष्ण के हीना **9.** इत पदैः। चरण कमलों से 93. सीभगा॥ ६.

श्लोकार्थ-इन महान् उपद्रवों से मैं निश्चय मानता हूँ कि भाग्य-हीना पृथ्वी दूसरे मनुष्यों में नहीं मिलने वाले शुभ लक्षणों से युक्त भगवान् श्री कृष्ण के चरण कमलों से रहित हो गई है।

# द्वाविंशः श्लोकः

इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा। राज्ञः प्रत्यागमद् ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥२२॥

पदच्छेद---

इति चिन्तयतः तस्य, दष्ट अरिष्टेन चेतसा । राष्ट्रः प्रत्यागमत् ब्रह्मन्, यदु पूर्याः कपिष्वजः॥

शब्दार्थ---

इति २. इस प्रकार चेतसा । ३. मन से चिन्ता करते हुये (और) चिन्तयतः 8. राजा युधिष्ठिर के सामने राज्ञः तस्य 9. प्रत्यागमत् ११. लौट आये उन देखते हुये €. 9. हे शौनक जी ! हरू ब्रह्मन् अरिष्टेन ५. उत्पातों को यदुपूर्याः १०. द्वारकापुरी से कपिध्वजः॥ ६. अर्जुन

श्लोकार्थ-हे शौनक जी! इस प्रकार मन से चिन्ता करते हुये और उत्पातों को देखते हुये उन राजा युधिष्ठिर के सामने अर्जुन द्वारकापुरी से लौट आये।

## त्रयोविंशः श्लोकः

पादयोर्निपतितमयथापूर्वमातुरम् अधोवदनमञ्चिन्दून् स्टजन्तं नयनाञ्जयोः ॥२३॥

पदच्छेद-

तम् पादयोः निपतितम्, अयथा पूर्वम् आतुरम्। अधोवदनम् अप् बिन्दून् , खुजन्तम् नयन अञ्जयोः॥

शब्दार्थे—

तम्

अधोवदनस् ६. नीचे मुख किये (और) उन अर्जुन को 9. (राजा युधिष्ठिर ने) पैरों में अप बिन्दून के. आंसुओं की वूँ दें २. पड़े हुये स्कन्तम् १०. गिराते हुये (देखा) पादयोः

२. पड़े हुये **ख्जन्तम्** निपतितम् अयथा पूर्वम् ४. पहले से बदले हुये नयन

घवडाये हये अन्जयोः ॥ कमलों से वातुरम्।

श्लोकार्थ- राजा युधिष्ठिर ने पैरों में पड़े हुये उन अर्जुन को पहले से बदले हुये, घबड़ाये हुये, नीचे मुख किये और नेत्र-कमलों से आँसुओं की वूँदे गिराते हुये देखा।

# चतुर्विंशः श्लोकः

विलोक्योद्विग्नहृदयः विच्छायमनुजं चृपः। पुच्छतिसम सुहृत्मध्ये संस्मरन् नारदेशितस् ॥२४॥

पदच्छेद-

विलोक्य उद्विरन हृद्यः, विच्छायम् अनुजम् नृपः। पुच्छति सम सुहत् मध्ये, संस्मरन् नारद ईरितम् ॥

शब्दार्थ—

६. देखकर विलोक्य पृच्छित सम १२. (उनसे) पूछा उद्विग्न १. व्याकुल मित्रों के 9. सृहत् मध्ये । बीच २. मन 5. हृद्य: ५. कांति-हीन विच्छायम् ११. स्मरण करते हुये संस्मरन् यनुजम् ४. छोटे भाई (अर्जुन को) <u> 5</u>. नारद जी के नारद राजा (युधिष्ठिर) ने र्रितम् ॥ नुषः । 90. वचन का

श्लोकार्थ — व्याकुल मन राजा युघिष्ठिर ने छोटे भाई अर्जुन को कांति-हीन देखकर मित्रों के बीच नारद जी के वचन का स्मरण करते हुये उनसे पूछा।

# पञ्चविंशः श्लोकः

युविष्ठिर उवाच—

कच्चिदानर्तपुर्या नः स्वजनाः सुखमासते ।

मधुभोजदशाहीहीसात्वतान्धकवृष्णयः ॥२५

पदच्छेद—

कच्चित् आनर्त पुर्याम् नः, इव जनाः सुखम् आसते ।

मधु भोज दशाई अई, सात्वत अन्धक वृष्णयः॥ शब्दार्थ—

कचिचत् 92. क्या मधु सध् भोज ञानर्त भोज 9. द्वारका 엉. पूरी में षुर्याम् दशाई दशाई ₹. हमारे अह नः 90. अर्ह 99. अपने लोग स्व जनाः सात्वत 9. सात्वत 93. सुखय् सुखपूर्वक अन्धक अन्वक (और) आसते। 98. वृष्णयः॥ वृष्णिवंशी 5.

श्लोकार्थ---द्वारकापुरी में मधु, भोज, दशार्ह, अर्ह, सात्वत, अन्धक और वृष्णि वंशी हमारे अपने लोग क्या सुखपूर्वक हैं ?

# षड्विंशः श्लोकः

शूरो मानामहः किचत्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः।

बातुलः सानुजः किचत्कुशवयानकदुन्दुभिः॥२६॥

पदच्छेद---श्रूरः मातामहः किच्चत् , स्वस्ति बास्ते वा अथ मारिषः । मातुक्तः स अनुजः किच्चत् , कुशली आनक दुन्दुमिः॥

शब्दार्थ-मारिषः। श्रसेन **द.** पूज्य ग्र्रः ₹. द. मामा मातुलः नाना यातामहः ११. छोटे भाई के साथ स अनुजः किच्चत् 9. क्या कचिचत् 9. कुशल पूर्वक स्वस्ति 8. 92. सकुशल (हैं) आस्ते कुशली बानक दुम्दुभिः॥ १०. वसुदेव जी

था अथ ६. तथा आनफ दुम्दुभिः॥ १०. वसुदेव जी शिलोकार्थ—क्या नाना शूरसेन कुशल पूर्वक हैं ? तथा क्या पूज्य मामा वसुदेव जी छोटे भाई के साथ सकुशल हैं ?

দ্যাত---ও০

#### सप्तविंशः श्लोकः

सप्त स्वसारस्तत्पत्नयो मातुलान्यः सहात्मजाः। आसते सस्तुषाः चेमं देवकीप्रमुखाः स्वयम् ॥२७॥

पदच्छेद-

सप्त स्वसारः तत् पत्न्यः, मातुलान्यः सह आत्मजाः । आसते स स्तुषाः श्वेमम्, देवकी प्रमुखाः स्वयम् ॥

शब्दार्थξ. सातों सप्त आसते. 93. वहिनें १०. बहुओं के साथ (तथा) स्वसार: **9**. स स्नुषाः १. उन (वसुदेव जी) की १२. कुशल पूर्वक (तो) क्षेयम् तत् २. पत्नियाँ (अर्थात्) पत्न्यः ५. देवकी (इत्यादि) देवकी मातुलान्य: ३. (हमारी) मामियाँ प्रमुखाः 8. प्रमुख ક. साथ (और) सह रवयम्॥ 99. स्वयम् (भी) यात्मजाः। पुत्रों के

ण्लोकार्थ — उन वसुदेव जी की पितनयाँ अर्थात् हमारी मामियाँ प्रमुख-देवकी इत्यादि सातों वहिनें पुत्रों के साथ और बहुओं के साथ तथा स्वयम् भी कुशलं पूर्वक तो हैं ?

## ऋष्टाविंशः रलोकः

किच्द्राजाऽऽहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः।

पदच्छेद—

किन्त्र राजा आहुकः जीवति, असत् पुत्रः अस्य च अनुजः।

हदीकः स सुतः अक्रः, जयन्त गद् सारणाः ॥ शब्दार्थ-कञ्चित् ५. क्या यनुजः। छोटे भाई (देवक) દ્ધ. राजां ३. राजा हदीक: हृदीक 99. ४. उग्रसेन बाहुकः पुत्र (कृतवर्मा) के साथ 90. स सुतः ६. जीवित हैं जीवति १२. अक्रूर जी अक्र: असत् दुष्ट-93. जयन्त जयन्त २. (कंस) पुत्र वाले पुत्रः गद (और) 98. गद उनके **5.** शस्य सारगाः॥ 94. सारण (कुशल पूर्वक हैं) च ७. तथा

श्लोकार्थ—दुष्ट कंस पुत्र वाले राजा उग्रसेन क्या जीवित हैंं? तथा उनके छोटे भाई देवक, पुत्र कृतवर्मा के साथ हृदीक, अकूर, जयन्त, गद और सारण कुशल पूर्वक हैं ?

# एकोनत्रिंशः श्लोकः

आसते कुरालं किन्नचे च रात्रुजिदादयः । किन्नदास्ते सुस्तं रामो अगवान सात्वतां प्रसुः ॥२६॥

पदच्छेद-

थासते कुशलम् किच्चत् , ये च शत्रुजित् थादयः। किच्चत् आस्ते सुखम् रामः, मगवान् सारवताम् प्रसुः॥

शब्दार्थ---

आसते काञ्चित 92. क्या ₹. 98. 충 **आस्ते** कुशलम् कुशल-पूर्वक १३. सुखपूर्वक कचिचत ४. क्या सुखम् ११. बलरामजी थे रामः 9. ज। ७. तथा 90. भगवान् भगवान् ভা सात्वत वंशियों के **যাসু** জিব্ २. शत्रुजित् सात्वताम् 5. ३. इत्यादि यादव वीर (हैं वे) स्वामी प्रभुः ॥ ٤. आद्यः।

प्लोकार्थ—जो शत्रुजित् इत्यादि यादव वीर हैं, वे क्या कुशलपूर्वक हैं ? तथा सात्वत वंशियों के स्वामी भगवान बलराम जी क्या सुख-पूर्वक हैं ?

# त्रिंशः श्लोक

प्रयुक्तः सर्वष्टणीनां सुखमास्ते महारथः। गम्भीररयोऽनिरुद्धो वर्षते भगवानुतः॥३०॥

पदच्छेद-

प्रयुम्नः सर्वे वृष्णीनाम् , सुखम् यास्ते महारथः। गम्भीर रयः यनिरुद्धः , वर्धते भगवान् उत ॥

शब्दार्थ--

गम्भीर बडे प्रद्युम्नः सर्व ४. प्रद्युम्न · 5. **६.** फुर्तीले १. सभी रयः अनिरुद्धः अनिरुद्ध जी २. वृष्ण वंशी यादवों में 99. **जु**ष्णीनाम् वर्धते 97. संक्रुशल हैं प्र. सुख पूर्वक सुखम् भगवान भगवान् 90. भारते महारथी तथा उत् । महारथः।

थलोकार्थ-सभी वृष्णि वंशी यादवों में महारथी प्रद्युम्न सुखपूर्वक हैं ? तथा बड़े फुर्तीले भगवान अनिरुद्ध जी सक्शल हैं ?

#### एकत्रिंशः श्लोकः

सुषेणश्चारुदेण्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः। अन्ये च कार्षिणप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः॥३१॥

पदच्छेद-

सुषेणः चारुदेष्णः च, साम्बः जाम्बवती सुतः। अन्ये च कार्ष्णि प्रवराः, स पुंचाः ऋषभ आदयः॥

शब्दार्थ-

सुषेगुः १. सुषेण अन्ये 92. दूसरे (यादव गण) चारुदेष्णः २. चारुदेष्ण तथा ३. और यदुवंशियों में कार्षिय ६. साम्ब साम्बः प्रवराः 육. श्रेष्ठ जाम्बवतौ ख पुत्राः १३. पुत्रों सहित (सुखपूर्वक हैं) ४. जाम्बवती के

स्रुतः। ५. पुत्र ऋषभः १०. ऋषभ सादयः॥ ११. इत्यादि

भलोकार्थ - सुषेण, चारुदेष्ण और जाम्बवती के पुत्र साम्ब तथा यदुवंशियों में श्रेष्ठ ऋषभ इत्यादि दूसरे यादव गण पुत्रों सहित सुखपूर्वक हैं ?

# द्वात्रिंशः श्लोकः

तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः । सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः ॥३२॥

पदच्छेद-

तथैव अनुचराः शौरेः, श्रुतदेव उद्धव आदयः । सुनन्द नन्द शीर्षण्याः, ये च अन्ये सात्वत ऋषभाः॥

शब्दार्थ-

तथैव १. उसी प्रकार £. नन्द (इत्यादि) **अनुचराः** ३. सेवक श्रीर्षण्याः 9. प्रधान शौरेः २. भगवान् श्री कृष्ण के जो ये 92. श्रुतदेव ४. श्रुतदेव १०. और ५. उद्धव अन्ये उद्धव ११. दूसरे बाद्यः । ६. इत्यादि (तथा) १३. यादवों में सारवत ऋभषाः ॥ १४. श्रेष्ठ हैं (वे सुखपूर्वक हैं) सुनन्द **द.** सुनन्द

श्लोकार्थं—उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव इत्यादि तथा प्रधान सुनन्त, नन्द इत्यादि और दूसरे जो यादवों में श्रेष्ठ हैं, वे सुख पूर्वक हैं ?

### **गयस्गिशः रलोकः**

अपि स्वस्त्यासने सर्वे रामकृष्णभुजाभयाः। अपि स्मरन्ति कुराजमस्माकं बद्धसोहदाः॥३३॥

पदच्छेद---

अपि स्वस्ति आसते सर्वे, राम कृष्ण भुज आश्रयाः। अपि स्मरन्ति कुश्रसम् , अस्माकम् बद्ध सौहदाः॥

शब्दार्थ--

अपि ४. सुरक्षित क्या आश्रयाः । स्वस्ति अपि ११. क्या (कभी) कुशलपूर्वक वासते स्मरन्ति १४. स्मरण करते हैं सर्वे कुशलम् १३. कुशल समाचार का ५. सभी (यादव लोग) 9. बलराम और राम अस्माकम् 92. हमारे श्री कृष्ण के रखने वाले (वे लोग) कुण्या ₹. 90. बद्ध भुज ₹. बाहुबल से खौहवाः॥ ક. मैत्री भाव

श्लोकार्थ—बलराम और श्री कृष्ण के बाहुबल से सुरक्षित सभी यादव लोग क्या कुशलपूर्वक हैं ? मैत्री भाव रखने याले वे लोग क्या कभी हमारे कुशल समाचार का स्मरण करते हैं ?

# चतुस्त्रियः खोकः

भगवानिष गोविन्दो ब्रह्मएयो भक्तवत्सतः। कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः॥३४॥

पदच्छेद—

भगवान् अपि गोविन्दः, ब्रह्मण्यः भक्त वत्सलः । कच्चित् पुरे सुधर्मायाम् , सुखम् आस्ते सुहृद् वृतः ॥

शब्दार्थं---

६. द्वारकापुरी की भगवान् ३. भगवान् पुरे अपि ५. भी सुधर्मायाम् ७. सुधर्मा सभा में ४. श्रीकृष्ण गोविन्दः ११. सुख पूर्वक सुखम् ब्राह्मणों के प्रेमी (और) 9. 97. **बास्ते** ब्रह्मण्यः भक्तों के स्नेही मित्रों से भक्त वत्सतः । २. 5. सहद कचिचत् घिरे हुये 90. क्या वृतः॥ . ક.

श्लोकार्थ — ब्राह्मणों के प्रेमी और भक्तों के स्नेही भगवान् श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी की सुधर्मा सभा में मित्रों से घिरे हुये क्या सुखपूर्वक हैं ?

## पञ्चत्रिंशः श्लोकः

मङ्गलाय च लोकानां च्रेमाय च भवाय च । आस्ते यदुकुलाम्भोधावाचोऽनम्तसम्बः पुमान् ॥३५॥

पदच्छेद-

मङ्गलाय च लोकानाम्, क्षेमाय च भवाय च! भारते यदु कुल अम्भोघी, आ्दाः अनन्त स्रखः पुमान्॥

शब्दार्थ---

परम मङ्गल के लिये आस्ते १४. विराजमान हैं मङ्गलाय यद् वंश रूपी और यदु कुल 13 च ६. लोकों के अस्मोधी १३. समुद्र में लोकानाम ७. परम कल्याण के लिये आदि 8. क्षेमाय आचः ₹. शेषनाग वलराम जी के १०. तथा अनस्त ਚ उन्नति के लिये 99. ₹. मित्र सखः भवाय पूरुष भगवान् श्रीकृष्ण 9. एवम् पुमान् ॥ च।

श्लोकार्थ — एवम् शेषनाग वलराम जी के मित्र आदि पुरुष भगवान् श्रीकृष्ण लोकों के परम किल्याण के लिये और परम मङ्गल के लिये तथा उन्नति के लिये यादव वंश रूपी समृद्र में विराजमान हैं ?

# षट्तिंशः श्लोकः

यद्वाहुदगडगुप्तायां स्वपुर्या' यदवोऽर्चिताः । श्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इवं ॥३६॥

पदच्छेद-

यद् बाहु दण्ड गुप्तायाम् , स्व पुर्याम् यद्वा अर्जिताः । क्रीडिन्त परम आनन्दम् , महापौरुषिकाः इव ॥

शब्दार्थ-

जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) की अर्चिताः । सम्मानित होकर यव् भुजारूपी दण्ड से बाहु दण्ड ₹. कीडन्ति क्रीडा करते हैं 90. ३. सुरक्षित गुप्तायाम् परम आनन्दम् ક. बड़े आनन्द से अपनी द्वारकापुरी में स्य पुर्याम् महापौरुषिकाः भगवान् विष्णु के पार्षदों के €.

थद्वः ५. यादव लोग इस ॥ ७. समान

श्लोकार्थ — जिस भगवान् श्रीकृष्ण की भुजारूपी दण्ड से सुरक्षित अपनी द्वारकापुरी में यादव लोग भगवान् विष्णु के पार्षदों के समान सम्मानित होकर बड़े आनन्द से क्रीडा करते हैं।

### सप्तत्रिंशः श्लोकः

यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा, सत्यादयो द्वन्यव्यसहस्रयोषितः। निर्जित्य संख्ये चिदशांस्तदाशिषो, हरन्ति वज्रायुधवत्त्वभोचिताः॥३७॥ पदच्छेद—यत् पाद श्रुश्रूषण मुख्य कर्मणा, सत्या आदयः द्वि अण्य सहस्रयोषितः।

निर्जित्य संख्ये त्रिद्शान् तद् आशिषः, हरन्ति बज्ज आयुध वल्लस उचिताः॥

शब्दार्थ-जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) के योपितः। यत् पाद, शुश्रूषण ६. चरणों की, सेवा को निर्जित्य २. पराजित करके (लाई गई) संख्ये, जिदशान् १. युद्ध में, देवताओं को मुख्य 90. प्रधान तद् आशिषः, १५. उन भोग पदार्थों का कर्मणा, कार्य मानने से 99. १६. उपभोग करती हैं सत्या ₹. सत्यभामा **हरित** इत्यादि आदयः 8. वज्र आयुध १२. इन्द्र की ब्रि अष्ट ሂ. सोलह वरलभ १३. प्रिया (इन्द्राणी) के उचिताः ॥ १४. योग्य सहस्र हजार

श्लोकार्थं — युद्ध में देवताओं को पराजित करके लाई गई सत्यभामा इत्यादि सालह हजार स्त्रियाँ जिस भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा को प्रधान कार्य मानने से इन्द्र की त्रिया इन्द्राणी के योग्य उन भोग पदार्थों का उपभोग करती हैं।

### ऋष्टातिंशः श्लोकः

यद्वाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो, यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया मुहुः । अधिक्रमन्त्यङ्घिभिराहृतां बलात् , सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् ॥३८॥ पदच्छेद—यद् बाहु दण्ड अभ्युदय अनुजीविनः, यदु प्रवीराः हि अकुतोभयाः मुहुः । अधिक्रमन्ति अङ्घिभिः आहृताम् बलात् , सभाम् सुधर्माम् सुर सत्तम उचिताम् ॥

शब्दार्थ---२. जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) के अधिकमनित १६. रौंदते रहते हैं यद **ज**ङ्बिभिः ३. भुजारूपी दण्ड के बाहु दण्ड १४. अपने चरणों से ४. प्रभाव से लाई गई अभ्युदय आहताम् ક. अनुजीविनः, ५. सुरक्षित ८. बलपूर्वक बलात्, यादव वीर यदु प्रवीराः ६. 93. सभा को सभाम् निश्चय ही सुधर्मा हि सुधर्माम् 92. अकुतोभयाः निर्भय होकर श्रेष्ठ देवताओं के 90. सुर सत्तम 19. उचिताम् ॥ योग्य 99. 94. बार-बार मुहुः।

श्लोकार्थ—निश्चय ही, जिस भगवान् श्रीकृष्ण के भुजा रूपी दण्ड के प्रभाव से सुरक्षित यादव वीर निर्भय होकर बलपूर्वक लाई गई, श्रेष्ठ देवताओं के योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से बार-बार रौंदते रहते हैं।

## एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

किन्नतेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे। अजन्धमानोऽवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः ॥३६॥

पदच्छेद-

किच्चत् ते अनामयम् तात, स्रष्ट तेजाः विभासि मे । अलब्ध मानः अवद्यातः, किम् वा तात चिर डिवत ॥

शब्दार्थ-

| कच्चित्      | ₹. | क्या             | अलब्ध मानः | 92. | सम्मान न पाकर   |
|--------------|----|------------------|------------|-----|-----------------|
| ते           | ₹. | तुम्हारा         | अवद्यातः   | 98. | अपमानित हुए हो  |
| अनामयम्      | 8. | कुशल है          | किस्       | 93. | क्या            |
| वात          | ٩. | हे तात !         | वा         | ⊏.  | <b>अथवा</b>     |
| स्रष्ट तेजाः | €. | तेज से हीन       | तात        | દ.  | हे तात अर्जुन ! |
| विभासि       | ૭. | दिखाई पड़ रहे हो | चिर        | 90. | वहुत दिनों तक   |
| मे।          | ሂ. | मुझे (तुम)       | उषितः ॥    | 99. | रहने से         |

श्लोकार्थ —हे तात ! क्या तुम्हारा कुशल है ? मुझे तुम तेज से हीन दिखाई पड़ रहे हो । अथवा हे तात अर्जुन ! बहुत दिनों तक रहने से सम्मान न पाकर क्या अपसानित हुए हो ?

# चत्वारिंशः श्लोकः

किन्नन्नाभिहतोऽभानैः शब्दादिभिरमङ्गलैः। न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्त्रतिश्रुतम् ॥४०॥

पदच्छेद-

किचत् न अभिहतः अभावैः, शब्द आदिभिः अमङ्गलैः। न दत्तम् उक्तम् अधिभ्यः, आशया यत् प्रतिभ्रतम्॥

शब्दार्थं-१. (हे तात) कहीं किच्चित १३. नहीं नहीं किये गये हो (अथवा) दचम् १४. दे सके हो न कही हुई (वस्तु को) अपमानित (तो) उक्तम् 97. अभिहतः अधिभ्यः न कहने योग्य याचकों को 5. अभावैः आशा से (देने की) 5. वचन आश्या शब्द इत्यादि से 90. आदिमिः यत् प्रतिश्रतम् । अश्भ ११. प्रतिज्ञा की हो (क्या उस) अमङ्कलैः।

श्लोकार्थं—हे तात! कहीं न कहने यांग्य अशुभ वचन इत्यादि से अपमानित तो नहीं किये हो? अथवा याचकों को आशा से देने की जो प्रतिज्ञा की हो, क्या उस कही हुई वस्तु को नहीं दे सके हो? पदच्छेद---

बाह्यसम

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

किच्चित्तं ब्राह्मणं वालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियम्। शरणोपसृतं सत्तवं नात्याचीः शरणप्रदः ॥४१॥ किच्चत् त्यम् ब्राह्मणम् वालम् , गाम् वृद्धम् रोगिणम् स्त्रियम्। शरण उपसृतम् सत्त्वम् , न अत्याक्षीः शरण प्रदः ॥

शब्दार्थ— कचिचत् १२. कहीं त्वस् २. तुमने

२. तुमने ४. ब्राह्मग

बालम् ६. वालक गाम् ७. गाय

चुद्धम् ५. वृद्ध रोगिसम् ६. रोगी (और) स्त्रियम्।

शरण उपस्तम्

उपसृतम् सत्त्वम्

११. जीवों को १३. नहीं

अत्याखीः शरण प्रदः॥ त्याग तो दिया है
 शरण देने वाले (हे तात)

१०. स्त्री (इत्यादि)

३. शरण में

४. आये हुये

श्लोकार्थं—शरण देने वाले हे तात ! तुमने शरण में आये हुए ब्राह्मण, वालक, गाय, वृद्ध, रोगी और स्त्री इत्यादि जीवों को कहीं त्याग तो नहीं दिया है ?

न

### द्विचत्वारिंशः श्लोकः

कचित्त्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां स्त्रियम् । पराजितो वाथ भवान्नोत्तमैनीसमैः पथि ॥४२॥

पदच्छेद किचत् त्वम् न अगमः अगम्याम् , गम्याम् वा असत् कृताम् स्त्रियम् । पराजितः वा अथ भवान् , न उत्तमैः न असमैः पथि॥

ঘৰ্বার্থ— জডিবর

त्वस्

अगम:

अगम्याम्

न

कहीं
 तुमने

٧.

स्त्रियम् । पराजितः ५. स्त्री का१६. हार तो गये हैं

नहीं **घ अध** 

भथा १० अथवा । न ११ आप

प्रायी स्त्री के साथ

भ**षान्** न

न १५. नहीं न उत्तमैः १३. छोटे

गम्याम् ७. अपनी वा ६. अथवा

न उत्तमः न असमैः 93. छोटे लोगों से (या) 98. बराबरी वालों से

असत् कृताम् ६. अपमान (तो नहीं किया है) पथि॥ १२. मार्ग में

श्लोकार्थं—हे तात! कहीं तुमने परायी स्त्री के साथ गमन तो नहीं किया है? अथवा अपनी स्त्री का अपमान तो नहीं किया है? अथवा आप मार्ग में छोटे लोगों से या बराबरी वालों से हार तो नहीं गये हैं?

দ্যাত—৩৭

#### त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

अपि स्वित्पर्यभुङ्कथास्तवं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् । जुगुप्सितं कर्मे किंचित्कृतवान्न यदत्त्वमम् ॥४३॥

पदच्छेद— अपि स्वित् पर्यभुङ्क्थाः त्वम् , सम्भोज्यान् वृद्ध बालकान् । सुगुप्तितम् कर्म किचित् , कृतवान् न यद् अक्षमम् ॥

शब्दार्थ-

जुगुप्सितम् निन्दित अपि स्वित् 9. क्या कार्य (तो) भोजन कर लिया है ? पर्यभुङ्क्थाः किंचित् ७. (या) कोई २. तुमने त्वम् भोजन कराने के योग्य ११. किया है कृतवान् सम्भोज्यान् नहीं वृद्धों (और) 90. न चुद्ध

बालकान्। ५. बालकों को (छोड़कर) यद् अक्षमम्॥ १२. जो तुम्हारे करने योग्य नहीं था

श्लोकार्थ—हे तात! क्या तुमने भोजन करने योग्य वृद्धों और बालकों को छोड़कर भोजन कर लिया है? या कोई निन्दित कार्य तो नहीं किया है, जो तुम्हारे करने योग्य नहीं था?

# चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

किच्त् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना । शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक् ॥४४॥

पदच्छेद — कञ्चित् प्रेष्ठतमेन अथ, हृद्येन आत्म बन्धुना। शून्यः अस्मि रहितः नित्यम्, मन्यसे ते अन्यथा न रुक् ॥

शब्दार्थ--

अस्मि कच्चित् निश्चय ही (तुम) हो गया हुँ २. अति प्रिय रहित: **जेव्रतमे**न ५. बिछुड़कर नित्यम् ११. इसके अतिरिक्त हमेशा के लिए ξ. अध (ऐसा) मान रहे हो १. प्राणों के समान मन्यसे 90. हृदयेन ३. अपने 97. तुम्हें आत्म ४. हितंषी (भगवान् श्रीकृष्ण) से 93. और कोई दूसरी अन्यथा बन्धुना। वेदना नहीं है न रुक् ॥ 98. (मैं) शून्य शुन्यः

श्लोकार्थं—हे तात ! प्राणों के समान अतिप्रिय अपने हितैषी भगवान् श्री कृष्ण से बिछुड़कर हमेशा के लिये मैं शून्य हो गया हूँ, निश्चय ही तुम ऐसा मान रहे हो । इसके अतिरिक्त तुम्हें और कोई दूसरी वेदना नहीं है ।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितकों नाम चतुर्वशः अष्यायः ।।१४।।

## श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्क्वा

अध पश्चद्याः अध्यायः

पथमः श्लोकः

एवं कृष्णसम्बः कृष्णो भात्रा राज्ञाऽऽविकल्पितः । नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्शितः ॥१॥

पदच्छेद--

प्रवम् कृष्ण सखः कृष्णः, सात्रा राज्ञा आविकल्पितः । नाना शङ्का आस्पदम् रूपम् , कृष्ण विश्लेष काशतः ॥

शब्दार्थं--

अनेक 90. एवम् इस प्रकार नाना 9. आशंकाओं से 99. श्री कृष्ण के कुच्या જ. शङ्घा 92. युक्त (था) आस्पद्य सखा सख: દ (उनका) मुख अर्जुन से क्षम् कुच्याः कृष्ण, विश्लेष २. श्रीकृष्ण के विरह से १. भाई, राजा युधिष्ठिर ने स्रात्रा, राज्ञा अनेक प्रश्नों को पूछा (उस समय) कशितः । ₹. दु:खित (और) आविकरिपतः। 5.

श्लोकार्थ--भाई राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के विरह से दु:खित और श्रीकृष्ण के सखा अर्जुन से इस प्रकार अनेक प्रश्नों को पूछा। उस समय उनका मुख अनेक आशङ्काओं से युक्त था।

### द्वितीयः श्लोकः

शोकेन शुष्यद्वदनहृत्सरोजो हतप्रभः। विभुं तमेवानुध्यायन्नाशक्नोत्प्रतिभाषितुम्।।२।।

पदच्छेद—

शोकेन शुष्यंष् वदन, हृत् सरोजः हत प्रभः। विभुम् तम् एव अनुष्यायन् , न अशक्नोत् प्रतिभाषितुम् ॥

शब्दार्थं--

शोक से विभुम् व्यापक भगवान् (श्रीकृष्ण) का शोकेन 9. उस सूखते तम् 9. शुष्यद् ही ક્. ३. मुख (और) वदन एव 90. घ्यान करते हुये अनुध्यायन् हृदय हत् 8. १२. समर्थं न हो सके कमल वाले (तथा) न अशक्नोत् सरोजः ሂ. 99. उत्तर देने में कान्ति हीन (अर्जुन) प्रतिभाषितुम्॥ हत प्रभः।

श्लोकार्थं—शोक से सूखते मुख और हृदय कमल वाले तथा कान्ति हीन अर्जुन उस व्यापक भगवान् श्रीकृष्ण का ही घ्यान करते हुये उत्तर देने में समर्थ न हो सके।

#### तृतीयः श्लोकः

कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽसृज्य नेत्रयोः। परोच्चेण समुन्नद्धप्रणयौत्कण्ठन्यकातरः ॥३॥

पदच्छेद-

कुच्छ्रे ए संस्तभ्य श्रचः, पाणिना आमृज्य नेत्रयोः। परोक्षेण समुष्रद्धः, प्रण्यं औत्कण्ड्य कातरः॥

शब्दार्थ-

कुच्छे ग कठिनाई से परोक्षेग (भगवान् के) आँखों से ओझल होने ξ. 9. दबाकर (तथा) संस्तभ्य के कारण व्यथा को श्रुचः २. बढ़े हुए 9. समुन्नद ३. प्रेम की पाणिना ક. हाथ से प्रगयः **यामृ**ज्य 99. पोंछ कर (बोले) औरकण्ड्य ४. उत्कण्ठा से नेत्रयोः । आंसुओं को 90. ५. व्याकुल (अर्जुन) कातरः॥

श्लोकार्थ---भगवान् के आँखों से ओझल होने के कारण बढ़े हुए प्रेम की उत्कण्ठा से व्याकुल अर्जुन कठिनाई से व्यथा को दबाकर तथा हाथ से आँसुओं को पोछकर बोले।

# चतुर्थः श्लोकः

सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारध्यादिषु संस्मरन् । नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा ॥४॥

पदच्छेद-

सख्यम् मैत्रीम् सौहृदम् च, सारथ्य आदिषु संस्मरज्। नुपम् अग्रजम् इति आह्न, बाष्प गद्गद्या गिरा॥

शब्दार्थ-

राजा (युधिष्ठिर) से संख्यम् संखा-भाव ₹. 92. नृपम् मैत्रीम् मित्रता अग्रजम् 99. बड़े भाई सौहदम् प्रेम का इति 93. इस प्रकार और ¥. 98. आह कहा 9. सारथी आँसुओं के कारण सारध्य बाष्प आदिषु आदि कर्म करते समय (भगवान के) ₹. गव्गदया ક. गद्गद् -स्मरण करते हुए (अर्जुन ने) वाणी में संसमरन्। 9. गिरा ॥ 90.

श्लोकार्थं सारथी आदि कर्म करते समय भगवान के सखा-भाव, मित्रता और प्रेम का स्मरण करते हुए अर्जुन ने आँसुओं के कारण गद्-गद् वाणी में बड़े भाई राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा।

#### पञ्चमः श्लोकः

अर्जुन उवाच—

विश्वतोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा। येन सेऽपह्नतं तेजो देवविस्मापनं महत् ॥५॥

पदच्छेद--

विश्वतः अहम् महाराज, हरिए। बन्धु किपिए। । येन मे अपहृतम् तेजः, देव विस्मापनम् महत्॥

शब्दार्थ---

चिश्चितः ५. ठगा गया हूँ से ६. मेरे

अहस् ४. में अपहतस् १२. छीन लिया है सहाराज १. हे महाराज! तेज: ११. पराक्रम को

हरिएा ३. भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा देव ७. देवताओं को

बन्धु रूपिणा। २. हितंषी का रूप धारण किये हुए विरुमापनम् ५. आश्चर्य में डालने वाले येन ६. उन्होंने महत्त्व॥ १०. महान्

श्लोकार्थं—हे महाराज ! हितैषो का रूप धारण किये हुए भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा मैं ठगा गया हूँ । उन्होंने देवताओं को आश्चर्य में डालने वाले मेरे महान् पराक्रम को छीन लिया है ।

#### षष्टः श्लोकः

यस्य च्लावियोगेन लोको छाप्रियदर्शनः। उक्थेन रहितो छोष सृतकः प्रोच्यते यथा॥६॥

पदच्छेद—

यस्य क्षण वियोगेन, लोकः हि अप्रिय दर्शनः। उक्थेन रहितः हि एषः, मृतकः प्रोच्यते यथा॥

शब्दार्थ---

**उक्थे**न प्राण से 9. जिस (भगवान्) के यस्य २. एक क्षण के रहित रहितः क्षग 90. वियोगेन ही विरह से 92. हि लोकः यह (शरीर) एष: 99. संसार 8. मुर्दा हि ही 93. **X**. **मृतकः** अप्रिय कहा जाता है प्रोच्यते 98. €. असुन्दर दर्शनः। जैसे लगने लगता है 5. છ. यथा ॥

श्लोकार्थं—जिस भगवान् के एक क्षण के विरह से संसार ही असुन्दर लगने लगता है; जैसे प्राण से रहित यह शरीर ही मुर्दा कहा जाता है।

#### सप्तमः श्लोकः

यत्संश्रयाद् द्रुपदगेह्मुपागनानाम् , राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानाम् । तेजो हुनं खलु मयाभिहतरच मत्स्यः, सजीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ॥७॥ पदच्छेद — यद् संश्रयात् द्रुपद गेहम् उपागतानाम् , राह्याम् स्वर्यवर मुखे स्मर दुर्मदानाम् । तेजः हतम् खलु मया अभिहतः च मत्स्यः, सजीकृतेन धनुषा अधिगता च कृष्णा॥

| शब्दार्थ—         |        |                                                                  |                    |       |                        |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------|
| यद्, संश्रयात्    |        | जिस (श्री कृष्ण) के, सहारे                                       | खलु                | દ.    | विल्कुल                |
| द्रुपद गेहम्      | ₹.     | राजा द्रुपद के घर                                                | मया                | ٦.    | मैंने ।                |
| उपागतानाम्        | ሂ.     | आये हुये (तथा)                                                   | अभिहतः             | 98.   | वेध किया               |
| राश्चाम्          | 9.     | राजाओं के                                                        | অ                  | 99.   | तदनन्तर                |
| स्वयंवर मुखे      | 8.     | स्वयंवर के मध्य                                                  | सत्स्यः,           | 93.   | मछली का                |
| स्मर दुर्मदानाम्। | ξ.     | काम-वासना से मतवाले                                              | सजीकतेन, धनुषा     | 92.   | सजाये गये धनुष से      |
| तेजः              | 5.     | तेज को                                                           | अधिगता             | १६.   | प्राप्त किया था        |
| हतम् (            | ٩o.    | समाप्त कर दिया था                                                | च कृष्णा ॥         | ٩٤.   | और, द्रौपदी को         |
| श्लोकार्थ-जिस श्र | ो कुछ  | ग के सहारे मैंने राजा द्वाद के                                   | घर स्वयंवर के मध्य | आये   | हये तथा काम-वासना से   |
| मतवारे            | रे राज | ग के सहारे मैंने राजा द्रुपद के<br>ताओं के तेज को विल्कुल समाप्त | कर दिया था। तदनन   | तर सज | नाये हुये धनुष से मछली |

का वेघ किया और द्रीपदी को प्राप्त किया था।

#### त्र्रष्टमः श्लोकः

यत्संत्रिधावहमु खाण्डवमग्नयेऽदा-मिन्द्रं च सामर्गणं तरसा विजित्य। लन्धा सभा मयकृताद्भुतशिलपमाया, दिग्भ्योऽहरन्तृपतयो बलिमध्वरे ते ॥=॥ पदच्छेद-यद् सिम्नघी अहम् उ खाण्डवम् अग्नये अदाम्, इन्द्रम् च सामर गण्म् तरसा विजित्य। लन्धा सभा मय कता अद्भुत शिल्प माया, दिग्भ्यः अहरन नुपतयः बलिस अध्वरे ते॥

| 4 | ाब्दार्थ        |    |                            |               |     |                                     |
|---|-----------------|----|----------------------------|---------------|-----|-------------------------------------|
|   | यत्             | ٩. | जिस (भगवान् श्री कृष्ण) की | लब्घा         | ٩٤. | प्राप्त किया था (फलस्वरूप)          |
| 1 | सिंघा, यहम् उ   | ₹. | उपस्थिति में, मैंने ही     | सभा           | 98. | सभा को                              |
| 3 | <b>बाण्डवम्</b> |    | खाण्डव वन को               | मय कृता       | 99. | मय दानव के द्वारा, बनायी गई         |
| ; | अरनये           |    | अग्निदेव की तृप्ति के लिये | अद्भुत, शिल्प | 92. | अनोखे, कला-कौशल और                  |
| ; | बदाम्,          |    | दिया था                    | माया,         | 93. | इन्द्रजाल से युक्त                  |
| 1 | इन्द्रम्        | 8. | इन्द्र को                  | दिग्भ्यः      | 95. | इन्द्रजाल से युक्त<br>सभी दिशाओं से |
| 1 | च               | -  | तथा                        | अहरन् .       | ₹0. | भेंट किया था।                       |
|   | सामर गणम्       |    | देवताओं की सेना के साथ     | नुपतयः,बलिम्  | 95. | राजाओं ने उपहार                     |
|   | तरसा            | ሂ. | बल पूर्वक                  | अध्वरे        | 90. | राज सूय यज्ञ में                    |
|   | विजित्य!        | €. | जीतकर                      | ते ॥          |     | आपके े                              |
|   | 2 2             |    |                            | . 22 7 2      |     |                                     |

श्लोकार्थ--जिस भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में मैंने ही देवताओं की सेना के साथ इन्द्र को बलपूर्वक जीतकर खाण्डव वन को अग्निदेव की तृप्ति के लिये दिया था तथा मय दानव के द्वारा बनायी गई, अनोखे कला कौशल और इन्द्रजाल से युक्त सभा को प्राप्त किया; फलस्वरूप आपके राजस्य यज्ञ में सभी दिशाओं से राजाओं ने उपहार भेंट किया था।

### नवमः श्लोकः

यत्तेजसा द्यशिरोऽङ्घिमहन्मखार्थे, आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः। तेनाहृताः प्रमथनाथमन्वाय भूपा, यन्मोचितास्तदनयन् वित्तमध्वरे ते ॥६॥

#### पदच्छेद--

यत् तेजसा नृप शिरः अङ्बिम् अइत् मख अर्थे, आर्थः अनुजः तव गज अयुत सत्त्व वीर्थः। तेन आहताः प्रमथ नाथ मखाय भूपाः, यद् मोचिताः तद् अनयन् वितम् अध्वरे ते ॥

#### शब्दार्थ---

| यत्           | 9.        | जिस (भगवान् श्री कृष्ण) के | वीर्यः । | €.    | पराक्रम वाले                |
|---------------|-----------|----------------------------|----------|-------|-----------------------------|
| तेजसा         | ₹.        | प्रभाव से                  | तेन      | 9६.   | उस (जरासंध) के द्वारा       |
| नुप           | 97.       | राजाओं के                  | आहुताः   | २०.   | पकड़े गये                   |
| शिरः          | ٩₹.       | शिर पर                     | प्रमथ    | 9७.   | भूत-प्रेतों के              |
| बङ्घिम्       | 98.       | पैर रखने वाले (जरासंध) का  | नाथ      |       | स्वामी महाभैरव के           |
| अहत्          | ٩٤.       | वध किया था (तथा उन्होन)    | मखाय     | ٩٤.   | यज्ञ में विल चढ़ाने के लिये |
| मख            | 90.       | राजसूयं यज्ञ के            | मूपाः,   | २२.   | राजाओं को                   |
| અર્થે,        | 99.       | निमित्त                    | यद्      | २१.   | जिन                         |
| आर्यः         | દ્ધ.      | (मेरे) पूज्य (भीमसेन) ने   | मोचिताः  |       | छुड़ाया था                  |
| <b>अ</b> नुजः | ۲.        | छोटे भाई (एवं)             | तद्      |       | उन (राजाओं) ने              |
| तव            | 9.        | आपके                       | अनयन्    | ₹5.   | चढ़ाई थी                    |
| गज            | 8.        | हाथियों के                 | बितम्    | २७.   | मेंट                        |
| अयुत          | ₹.        | दस हजार                    | अध्वरे   | २६. र | रज्ञ में                    |
| सत्त्व        | <b>4.</b> | बल और                      | ते॥      | २५. व | भापके                       |

यखोकार्थ — जिस भगवान् श्री कृष्ण के प्रभाव से दस हजार हाथियों के बल और पराक्रम वाले आपके छोटे भाई एवम् मेरे पूजा भीमसेन ने राजसूय यज्ञ के निमित्त, राजाओं के सिर पर पर रखने वाले जरासंघ का वघ किया था तथा उन्होंने उस जरासंघ के द्वारा भूत-प्रेतों के स्वामी महाभैरव के यज्ञ में बिल चढ़ाने के लिये पकड़े गये जिन राजाओं को छुड़ाया था; उन राजाओं ने आपके यज्ञ में भेंट चढ़ाई थी।

में

# दशमः श्लोकः

पत्न्यास्तवाधिमखक्लप्तमहाभिषेक-श्लाघिष्ठचारुकवरं कितवैः सभायाम् । स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या, यस्तित्स्त्रयोऽकृत हतेशविमुक्तकेशाः ॥१०॥

पदच्छेद-

पत्न्याः तच अधिमख क्ल्प्स महा अभिषेक, श्लाधिष्ठ चारु कषरम् कितवैः सभायाम्। स्पृष्टम् विकीर्य पदयोः पतिता अश्रु भुख्या, यः तत् स्त्रियः अकृत इत ईश विमुक्त केशाः॥

शब्दार्थ--

| पत्न्याः         | ४. घर्मपत्नी (द्रौपदी) के      | पद्योः   | १६. (भगवान् श्री कृष्ण के) पैरों |
|------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|
| तव               | ३. आपकी                        | पतिता    | १७. पड़ गई (फलस्वरूप)            |
| अधिमख            | ५. यज्ञ में                    | बश्रु    | १५. आंसू बहाती हुई               |
| क्लुप्त          | ६. किये गये                    | मुख्या,  | १४. मुख पर                       |
| महा              | ७. राज्य                       | यः       | १८. उन्होंने                     |
| अभिषेक,          | द. अभिषेक से                   | तत्      | १६. उन (दुष्टों की)              |
| <b>रहा</b> चिष्ठ | ६. पवित्र एवं                  | स्त्रियः | २०. स्त्रियों को                 |
| चारु             | १०. सुन्दर                     | अकृत     | २५. बना दिया था                  |
| कबरम्            | ११. केश पाश को                 | इत       | २२. मर जाने से                   |
| <b>कितवैः</b>    | १. दुष्टों ने                  | ईश       | २१. (अपने-अपने) पतियों के        |
| समायाम्।         | २. सभा में                     | विमुक    | २३. खुले                         |
| स्पृष्टम्        | १२. छूने का साहस किया (अत: वह) | केशाः ॥  | २४. केशों वाली                   |
| विकीर्य          | १३. केशों को विखेर कर (तथा)    |          |                                  |
|                  |                                |          |                                  |

क्लोकार्थं—दुष्टों ने सभा में आपकी धर्म पत्नी द्रौपदी के, यज्ञ में किये गये राज्य-अभिषेक से पवित्र एवं सुन्दर केश-पाश को छूने का साहस किया। अतः वह केशों को विखेर कर तथा मुख पर आंसू बहाती हुई भगवान् श्री कृष्ण के पैरों में पढ़ गई। फलस्वरूप उन्होंने उन दुष्टों की स्त्रियों को अपने-अपने पतियों के मर जाने से खुले केशों वाली बना दिया था।

#### एकादशः श्लोकः

यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकुच्छाद् , दुर्वाससोऽरिरचितादगुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यत्रिलोकीं, तृप्ताममंस्त सविवे विनिमन्नसङ्घः ॥११॥

पदच्छेद-

यः नः जुगोप चनम् एत्य दुरन्त कुच्छात्, दुर्वाससः अरि रचितात् अयुत अग्र शुग् यः। शाक अस शिष्टम् उपयुज्य यतः जिलोकीम् , त्राम् अमंस्त सतिले विनिमन्न स्ताः।।

शब्दार्थं—

| यः          | १. जिस (श्री कृष्ण) ने   | यः ।          | ११. वे (दुर्वासा ऋषि)               |
|-------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| नः          | <b>६</b> . हमारी         | शाक           | १७. साग और                          |
| जुगोप       | १०. रक्षा की थी          | <b>अ</b> ज    | १८. अन्न का                         |
| वनम्        | ७. वन में                | <b>যি</b> ছন্ | १६. (बटलोई में) बचे हुये            |
| पत्य        | द. आकर                   | उपयुज्य       | १६. भोग लगाकर                       |
| दुरम्त      | ५. (क्रोध-स्वरूप) अपार   | यतः           | १५. क्योंकि (भगवान् ने)             |
| कुच्छात्,   | ६. संकट से               | त्रिलोकीम्,   | २०. तीनों लोकों को                  |
| दुर्वाससः   | ४. दुर्वासा ऋषि के       | तुप्ताम्      | २१. तृप्त कर दिया था (अतः)          |
| अरि         | २. शत्रु (दुर्योघन) की   | अमंस्त        | २५. तृप्त समझे (और वहाँ से भाग गये) |
| रचितात्     | ३. कूट नीति से भेजे गये  | सलिले         | २२. नदी के जल में                   |
| <b>अयुत</b> | १२. दस हजार (शिष्यों) के | विनिमग्न      | २४. नहाते हुये (दुर्वासा ऋषि सबको ) |
| अग्र        | १३. साथ                  | सङ्घः॥        | २३. शिष्य गणों के साथ               |
| भुग         | १४. भोजन करते थे         |               |                                     |

श्लोकार्थं — जिस भगवान् श्री कृष्ण ने शत्रु दुर्योधन की कूटनीति से भेजे गये दुर्वासा ऋषि के क्रोध-स्वरूप अपार संकट से वन में आकर हमारी रक्षा की थी। वे महर्षि दुर्वासा दस हजार शिष्यों के साथ भोजन करते थे। क्योंकि भगवान ने बटलोई में बचे हुये साग और अन्न का भोग लगाकर तीनों लोकों को तृप्त कर दिया था, अतः नदी के जल में शिष्य गणों के साथ नहाते हुये दुर्वासा ऋंषि सबको तप्त समझे और वहाँ से भाग गये।

भुग

## द्वादशः श्लोकः

यत्तेजसाथ भगवान् युधि स्वापाणिः, विस्मापितः सगिरिजोऽस्त्रमदान्निजं से। अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् ॥१२॥

#### पदच्छेद—

यत् तेजसा अथ भगवान् युधि श्र्ल पाणिः, विस्मापितः स गिरिजः अख्यम् अदात् निजम् मे। अन्ये अपि च अहम् अमुना एव कलेवरेण, प्राप्तः महेन्द्र भवने महत् आसन अर्थस्॥

#### शब्दार्थ-

| यत्        | ৭. जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) के                 | मे।             | १४. मुझे                    |
|------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| तेजसा      | २. प्रताप से (मैंने)                         | थन्ये           | १२. दूसरे (लोकपालादिकों) ने |
| अथ         | <ol> <li>तदनन्तर (उन्होंने)</li> </ol>       | अपि             | <b>૧</b> ર. મી              |
| भगवान्     | ८. भगवान् शिव को                             | ৰ               | ११. और                      |
| युधि       | ३. युद्ध में                                 | अहम्            | १८. मैंने                   |
| श्रुल      | ७. त्रिशूल लिये                              | अमुना एव        | १६. इसी                     |
| पाणिः,     | ६. हाथ में                                   | कलेवरेण,        | २०. शरीर से                 |
| विस्मापितः | <ol> <li>काश्चर्य में डाल दिया था</li> </ol> | <b>प्राप्तः</b> | २६. प्राप्त किया था         |
| स          | ५. साथ                                       | महेन्द्र        | २१. इन्द्र की               |
| गिरिजः     | ४. पार्वती के                                | भचने            | २२. सभा में                 |
| असम्       | <b>१६. हिथयार</b>                            | महत्            | २३. महान्                   |
| अदात्      | १७. दिये (तथा)                               | आसन             | २४. इन्द्रासन का            |
| निजम्      | १५. अपने-अपने                                | अर्घम् ॥        | २५. आंघा भाग                |

श्लोकार्थ—जिस भगवान् श्रीकृष्ण के प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती के साथ हाथ में त्रिशूल लिए भगवान् शिव को आश्चर्य में डाल दिया था। तदनन्तर उन्होंने और दूसरे लोकपालादिकों ने भी मुझे अपने अपने हथियार दिये थे तथा मैंने इसी शरीर से इन्द्र की सभा में महान् इन्द्रासन का आघा भाग प्राप्त किया था।

### त्रयोदशः श्लोकः

तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं, गाण्डीवलचणमरातिवधाय देवाः। सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ, तेनाहमच मुषितः पुरुषेण भूम्ना॥१३॥

#### पदच्छेद-

तत्र एव मे विहरतः भुज दण्ड युग्मम् , गाण्डीव लक्षणम् अराति वधाय देवाः । स इन्द्राः श्रिताः यद् अनुभावितम् आजभीड, तेन अहम् अद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना ॥

#### शब्दार्थ--

|                | 2 -2:                              |          | >                                |
|----------------|------------------------------------|----------|----------------------------------|
| तत्र एव        | १. वहीं                            | इन्द्राः | ४. इन्द्र के                     |
| मे             | २. मेरे                            | श्चिताः  | <b>१४. सहारा लिया था</b>         |
| <b>बिहरतः</b>  | ३. विहार करते रहने पर              | बंह्     | १६. (यह सब) जिनकी                |
| भुज            | १२. बाहु                           | अनुभाषित | ाम् १७. कृपा का फल था            |
| दण्ड           | १३. दण्डों का                      | आजमीढ,   | १५. हे अजमेर प्रान्त के महाराज ! |
| युग्मम्,       | ११. (मेरे) दोनों                   | तेन      | २०. उन्हीं                       |
| गाण्डीव        | इ. गाण्डीव घनुष को                 | अहम्     | १८. मैं                          |
| <b>लक्षणम्</b> | १०. घारण करने वाले                 | अद्य     | १६. आज                           |
| अराति          | ७. दानवों के                       | मुषितः   | २३. ठगा गया हूँ                  |
| वधाय           | <ul><li>प्रचित्र के लिये</li></ul> | पुरुषेग  | २२. आदिपुरुष के द्वारा           |
| देवाः।         | ६. सभी देवताओं ने                  | सूम्ना॥  | २१. सर्व व्यापकं                 |
| स              | ५. साथ                             |          |                                  |

श्लोकार्थ—वहीं मेरे विहार करते रहने पर इन्द्र के साथ सभी देवताओं ने दानवों के वघ के लिये गाण्डीव धनुष को धारण करने वाले मेरे दोनों बाहु दण्डों का सहारा लिया था। हे अजमेर देश के महाराज ! यह सब जिनकी कृपा का फल था, मैं आज उन्हीं सर्वव्यापक आदिपुरुष के द्वारा आ गया हूँ।

# चतुर्दशः श्लोकः

यद्बान्धवः कुष्ववत्ताव्धिमनन्तपारम् , एको रथेन ततरेऽहमतार्यसत्त्वम् । प्रत्याहृतं वहुधनं च मया परेषां, तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः ॥१४॥

#### पदच्छेद-

यद् वान्धवः कुव बल अध्धिम् अनन्त पारम्, एकः रथेन ततरे अहम् अतार्थ सरवम् । प्रत्याहतम् बहु धनम् च मया परेषाम्, तेज आस्पदम् मण्मियम् च हतम् शिरोभ्यः ॥

#### शब्दार्थ-

| यद्      | ٩.  | जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) का | प्रत्याहतस् | 95. | लौटा लिया                |
|----------|-----|---------------------------|-------------|-----|--------------------------|
| बान्धवः  | ₹.  | वन्धु होने से             | ag          | ٩٤. | सभी                      |
| कुरु     | ξ.  | कौरवों की                 | घनम्        | 9७. | गोधन को                  |
| बल       | 99. | सेनारूपी                  | অ           | 98. | और                       |
| अव्धिम्  | ٩٦. | समुद्र के                 | मया         | 9ሂ. | मैंने (ही राजाविराट् के) |
| अनन्त    | ৩.  | अगणित एवं                 | परेषास्,    | २०. | शत्रुओं के               |
| पारम्,   | 5.  | अपार (तथा)                | तेज         | २२. | प्रकाश                   |
| पका      | 8.  | अकेले ही                  | आस्पदम्     | २३. | फैलाने वाले              |
| रचेन     | ¥.  | रथ से                     | मणिमयम्     | ₹૪. | रत्नों के आभूषणों को     |
| ततरे     | 93. | पार उतर गया               | অ           | ٩٤. | तथा _                    |
| बहुम्    | ₹.  | में                       | हतम्        | २५. | उतरवा लिया था            |
| अतार्य   | 욱.  | बड़े-बड़े                 | शिरोभ्यः ॥  | २१. | शिरों से                 |
| सत्वम् । | 90. | दुस्तर जीवों वाली         |             |     |                          |

क्लोकार्थं — जिस भगवान् श्रीकृष्ण का बन्धु होने से मैं अकेले ही रथ से कौरवों की अगणित एवम् अपार तथा बड़े-बड़े दुस्तर जीवों वाली सेनारूपी समुद्र के पार उतर गया और मैंने ही राजा विराद् के सभी गोघन को लौटा लिया तथा शत्रुओं के शिरों से प्रकाश फैलाने वाले रत्नों के आभूषणों को उतरवा लिया था।

## पञ्चदशः श्लोकः

यो श्रीष्मकर्णगुरुशस्यचमूर्वदञ्च-राजन्यवर्थरथमण्डसम्बिस्तासु । अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानाम्, आयुर्मनांसि च दशा सह ओज आर्ज्छत्॥१५॥

#### पदच्छेद-

प्राद्धार्थ.

यः भोष्म कर्ण गुरु शल्य चमुषु अद्ञा, राजन्य वर्ष रथ मण्डल मण्डितासु। अग्रेचरः मम विभो रथ यूथपानाम्, आयुः मनांसि च हशा सह ओजः आर्च्छत्॥

| राज्याच     |           |                       |                |                 |                  |
|-------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|
| यः          | ٦.        | जो (भगवान् श्रीकृष्ण) | अग्रेचरः       | ባሂ.             | आगे रहते हुये    |
| भीष्म       | 숙.        | भीष्म पितामह          | सम             | 98.             | मेरे             |
| कर्ष        | 90.       | कर्ण                  | विमो           | ٩.              | हे भाई जी!       |
| गुरु        | 99.       | द्रोणाचार्य और        | रथ यूथपानाम्   | , ৭৩.           | महारिथयों के     |
| शल्य        | ٩٦.       | शल्य की               | <b>थायुः</b>   | २०.             | आयु              |
| चमुषु       | १३.       | सेनाओं के बीच         | <b>मनां</b> सि | २२.             | बुद्धि को (भी)   |
| अद्भु,      | <b>¥.</b> | अगणित                 | ৰ              | २१.             | और               |
| राजन्य      | 8.        | राजाओं के             | दशा            | ٩٤.             | (अपनी) दृष्टि से |
| वर्य        | ₹.        | प्रधान,               | सह             | <del>٩</del> ٤. | साथ-साथ (उनकी)   |
| रथ          | Ę.        | रथों के               | ओजः            | 95.             | पराक्रम के       |
| मण्डल       | 9.        | झुण्ड से              | थार्च्छत्॥     | २३.             | हर लिया करते थे  |
| मण्डितासु । | 5.        | घिरी हुई              |                |                 |                  |

श्लोकार्थ—हे भाई जी ! जो भगवान् श्रीकृष्ण प्रधान राजाओं के अगणित रथों के झुण्ड से घिरी हुई भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य और शल्य की सेनाओं के बीच मेरे आगे रहते हुए अपनी दृष्टि से महारिथयों के पराक्रम के साथ-साथ उनकी आयु और बुद्धि को भी हर लिया करते थे।

# षोडशः श्लोकः

यदोष्षु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण-नप्तृत्रिगर्तशलसैन्धवबाह्मिकाचैः । अस्त्राण्यमोधमहिमानि निरूपितानि, नो परपृशुर्दे हरिदासमिवासुराणि ॥१६॥

#### पदच्छेद—

यद् दोष्षु मा प्रणिहितम् गुरु भीष्म कर्णं, नष्त त्रिगर्त शक सैन्धघ बाह्निक आद्येः। यस्त्राणि समोघ महिमानि निरूपितानि, नो पस्पृष्ठः नृहरि दासम् इव असुराणि॥

#### शब्दार्थं-

| यद्        | <ol> <li>जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) की</li> </ol> | आर्चैः ।     | १३. आदि राजाओं ने             |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| दोग्षु     | २. भुजामों पर                                 | अस्त्राणि    | १६. अस्त्र                    |
| मा         | ४. मेरे ऊपर                                   | <b>अ</b> मोघ | १५. अचूक                      |
| प्रचिहितम् | ३. आश्रित                                     | महिमानि      | १४. बड़े-बड़े                 |
| गुरु       | ५. द्रोणाचार्य                                | निरूपितानि,  | १७. छोड़े (किन्तु वे सब मेरा) |
| भीष्म      | ६. भीष्म पितामह                               | नो           | १८. नहीं                      |
| कर्ण,      | ७. कर्ण                                       | परूपृशुः     | १६. स्पर्भ (तक) कर सके        |
| नप्तृ      | <ul><li>प्रिश्वा</li></ul>                    | नुहरि        | २२. नृसिंह भगवान् के          |
| त्रिगर्त   | <b>द.</b> सुशर्मा                             | दासम्        | २३. भक्त प्रह्लाद का          |
| शल         | १०. शल्य                                      | एव           | २०. जैसे                      |
| सैन्घव     | ११. जयद्रथ (और)                               | असुराणि ॥    | २१. दैत्यों के अस्त्र         |
| बाह्निक    | १२. बाह्लीक                                   |              |                               |

श्लोकार्थं — जिस भगवान् श्री कृष्ण की भुजाओं पर आश्रित मेरे ऊपर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाह्लीक इत्यादि राजाओं ने बड़े-बड़े अचूक अस्त्र छोड़े; किन्तु वे सब मेरा स्पर्श तक नहीं कर सके। जैसे दैत्यों के अस्त्र नृसिंह भगवान् के भक्त प्रह्लाद का स्पर्श नहीं कर सके थे।

# सप्तद्शः श्लोकः

सौत्ये वृतः कुमतिनाऽऽत्मद ईश्वरो मे, यत्पादपद्मभवाय जन्ति भव्याः। मां श्रान्तवाह्मश्यो रिथनो सुविष्ठं, न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तिचित्ताः॥१७॥

#### पदच्छेद---

शब्दार्थं-

भव्या।

योगिजन

9.

सौत्ये वृतः कुमितना आत्मदः ईश्वरः हो, यत् पाद पद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः । मास् भ्रान्त चाहस् अरयः रथिनः भुविष्टस्, न प्राहरन् यद् अनुभाव निरस्त चित्ताः ॥

| सौत्ये        | 99.        | सारथी का काम             | माभ्        | २२.  | . मुझ पर                  |
|---------------|------------|--------------------------|-------------|------|---------------------------|
| <b>बृतः</b>   | 97.        | लिया था                  | आन्त        | 94.  | थके                       |
| कुमतिना       | <b>9.</b>  | (मुझ) कुबुद्धि ने        | वाहम्       | २०.  | घोड़ों वाले (एवं)         |
| <b>आत्मदः</b> | 5.         | स्वयं को                 | अरयः        | 95.  | शत्रु गण                  |
| <b>ईश्वरः</b> | 90.        | (उस) भगवान् श्रीकृष्ण से | रिथनः       | ৭৩.  | महारथी                    |
| से,           | ዳ.         | मेरे (अधीन करने वाले)    | ञ्जविष्ठम्, | २१.  | भूमि पर स्थित             |
| यत्           | ₹.         | जिस (भगवान्) के          | न           | ₹₹.  | नहीं                      |
| पाद           | 8.         | चरण                      | प्राहरन्    | ₹8.  | प्रहार (तक) कर सके थे     |
| पद्धम्        | <b>¥</b> . | कमल का                   | यद्         | 9₹.  | जिस (भगवान् श्राकृष्ण) की |
| अभवाय         | ₹.         | मोक्ष की कामना से        | वनुभाष      | 98.  | कृपा से                   |
| भजन्ति        | ξ.         | भजन करते हैं             | निरस्त      | ٩٤ٍ. | मोहित                     |
|               |            |                          |             |      |                           |

प्रलोकार्थं — योगिजन मोक्ष की कामना से जिस भगवान् के चरण कमल का भजन करते हैं; मुझ कुबुद्धि ने स्वयं को मेरे अधीन करने वाले उस भगवान् श्रीकृष्ण से सारथी का काम लिया था। जिस भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा से मोहित बुद्धि वाले महारथी शत्रुगण थके घोड़ों वाले एवं भूमि पर स्थित मुझ पर प्रहार तक नहीं कर सके थे।

वित्ताः॥

१६. बुद्धि वाले

### ऋष्टादशः श्लोकः

नर्मारयुदाररुचिरस्मितशोभितानि, हे पार्थ हेऽर्जुन सस्त्रे कुरुनन्दनेति। संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मर्तुर्जुठन्ति हृदयं सम साधवस्य॥१८॥

#### पदच्छेद--

नमाणि उदार शिचर स्मित शोभितानि, हे पार्थ हे अजु न सखे कुश्नन्दन इति। संजितिपतानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मतु : लुडन्ति हृद्यम् सस साध्यस्य॥

#### शब्दार्थ-

| नर्माणि     | ₹.         | विनोद भरे हुये         | संजििपतानि      | ٩٤. | वचन'                |
|-------------|------------|------------------------|-----------------|-----|---------------------|
| <b>उदार</b> | ₹.         | स्पष्ट और              | नरदेव           | ٩.  | हे महाराज!          |
| रुचिरः      | 8.         | मधुर                   | हदि             | ৩.  | हृदय को             |
| स्मित       | <b>¥</b> . | मुसकान से              | स्पृशानि,       |     | छूने वाले           |
| शोभितानि,   | ₹.         | सुन्दर लगने वाले (तथा) | <b>₹मतु</b> °ः  | १६. | स्मरण करते हुये     |
| हे पार्थ    | દ.         | हे पार्थ               | <b>जु</b> डन्ति | ٩٤. | व्याकुल कर देते हैं |
| हे अजु न    | 90.        | हे अर्जु न             | हृद्यम्         | 95. | मन को               |
| सखे         | 99.        | हे सखे                 | <b>म</b> म      | 96. | मेरे                |
| कुरुनन्दन   | 92.        | हे कुरुनन्दन           | माधवस्य ॥       | ૧૪. | भगवान् श्रीकृष्ण के |
| इति ।       | 93.        | इस प्रकार के           |                 |     |                     |

श्लोकार्थ—हे महाराज ! विनोद भरे हुये, स्पष्ट और मधुर मुसकान से सुन्दर लगने वाले तथा हृदय को छूने वाले हे पार्थ ! हे अर्जुन ! हे सखे ! हे कुरुनन्दन ! इस प्रकार के श्रीकृष्ण के वचन स्मरण करते हुये मेरे मन को व्याकुल कर देते हैं।

# एकोनविंशः श्लोकः

शरयासनाटन विकत्थन ओ जनादि-ष्वैक्याद्वयस्य ऋनवानिति विप्रत्वच्धः। सल्यः सलेव पितृवत्तनयस्य सर्वं, सेहे यहान्महितया क्रमतेरघं से ॥१६॥

#### पदच्छेद-

श्राया आसन अरन विकत्थन भोजन आदिल, पेक्यात् वयस्य ऋतवान् इति विजलव्यः। सब्युः सखा इव पितृवत् तनयस्य सर्वभू, सेहे महान् महितया कुमतेः अधम् भे॥

| शब्दाथ          |                                |         |                              |
|-----------------|--------------------------------|---------|------------------------------|
| श्रया           | १. सोने                        | संखा    | १३. एक मित्र के              |
| आसन             | २. बैठने                       | ् इच    | १४. समान (तथा)               |
| धटन             | ३. घूमने                       | पितृवत् | १६. पिता के समान (श्रीकृष्ण) |
| विकत्थन         | ४. बड़ाई करने (एवं)            | तनयस्य  | १५. पुत्र के (अपराघों को)    |
| भोजन            | ५. भोजन                        | सर्वम्, | २१. सभी                      |
| आदिषु,          | ६. इत्यादि क्रियाओं मे         | सेंहे   | २३. सह लेते थे               |
| <b>ऐ</b> क्यात् | ७. एक साथ रहने के कारण         | महान्   | १७. (अपनी) बहुत बड़ी         |
| वयस्य           | द. हे <b>मित्र</b> !           | महितया  | १८. महत्ता से                |
| <b>ऋतवान्</b>   | ६. (तुम महान्) सत्यवादी (हो)   | कुमतेः  | २०. दुर्बुद्धि के            |
| इति             | १०. ऐसा (मैं)                  | अधम्    | २२. अपराघों को               |
| विप्रसन्धः।     | ११. व्यंग्य बोला करता था       | मे ॥    | १६. मुझ                      |
| सब्युः          | १२. (किन्तु) मित्र की (बात को) |         |                              |

क्लोकार्थ-सोने, बैठने, घूमने, बड़ाई करने एवम् भोजन इत्यादि क्रियाओं में एक साथ रहने के कारण "हे मित्र ! तम महान् सत्यवादी हो" ऐसा मैं व्यंग्य बोला र रता था। किन्तु मित्र की बात को एक मित्र के समान तथा पुत्र के अपराधों को पिता के समान भगवान श्रीकृष्ण अपनी बहत बड़ी महत्ता से मुझ दुबुँ दि के सभी अपराघों को सह लेते थे।

#### विंशः श्लोकः

सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन, सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः। अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्ग रचन्, गोपैरसङ्गिरवलेव विनिर्जितोऽस्मि॥२०॥

पदच्छेद—सः अहम् नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन, सख्या प्रियेण सुहदा हृदयेन ग्रून्यः। अध्वनि उरुक्रम परिग्रहम् अङ्क रक्षन् , गोपैः असिद्धः अवला इव विनिर्जितः अस्मि॥

शब्दार्थ--सः, अहम् २. वही, मैं **2.** मार्ग में अध्वनि उरुक्रम, परिश्रहुम् १०. श्रीकृष्ण की, पटरानियों की १. हे महाराज ! नृपेन्द्र ६. बिछडकर (अपने) s. हे तात ! रहितः अङ्ग पुरुषोत्तमेन, ५. भगवान् श्रीकृष्ण से ११. रक्षा करता हुआ (मैं) रक्षन्, गौपै:, असद्भिः १३. ग्वालों से, दुष्ट सख्या, प्रियेण ३. मित्र, प्रिय (एवं) अबला, इच १२. अनाथ स्त्री के, समान ४. परम-हितैषी सुहदा हृदयेन, शून्यः। ७. प्राणों से, रहित (हो गया हैं) विनिर्जितः अस्मि ॥ १४. हार गया हैं श्लोकार्थं हे महाराज ! वही मैं प्रिय मित्र एवं परम हितैषीं भगवान् श्रीकृष्ण से विछुड़कर अपने प्राणों से रहित हो गया हूँ। हे तात ! मार्ग में भगवान् श्रीकृष्ण की पटरानियों की रक्षा करता हुआ मैं

अनाथ स्त्री के समान दृष्ट ग्वालों से हार गया है।

एकविंशः श्लोकः

तहै धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते, सोऽहं रथी चपतयो यत आनमन्ति। सर्वे चुणेन तदभूदसदीशरिक्तं, भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोप्तसूच्याम् ॥२१॥ पदच्छेद—

तद् वै धनुः ते इपवः सः रथः हयाः ते, सः अहम् रथी नृपतयः यतः आनमन्ति । सर्वम् क्षणेन तद् अभृत् असत् ईश रिक्तम् , भरमन् हुतम् कुहक राद्धम् इव उप्तम् ऊष्याम् ॥ शब्दार्थं—

 वही (गाण्डीव) धनुष तर् वै, घतुः क्षग्रेन 98. क्षण भर में ते इपवः, सः रथः २. वे ही वाण, वही रथ 90. तद् वह ४. घोड़े (और) अभृत् १८. हो गया हयाः ते. ३. वे ही १७. निरसार असत् सः अहम्, रथी ५. वही मैं, महारथी (हुँ) ईश, रिक्तम्, भगवान् श्रीकृष्ण के, बिना ७. राजा लोग **मस्मन्, द्वतम्** १२. राख में, हवन न्पतयः जिससे १३. कपटपूर्ण, सेवा (और) कुहक, राद्धम् यतः थानमन्ति। झुकते थे (किन्त्) 94. ۵. इव समान सर्वम 99. सब-कुछ उप्तम् ,ऊष्याम् ॥१४. बीज के, ऊसर में

श्लोकार्थं—वही गाण्डीव धनुष, वे ही बाण, वही रथ, वे ही घोड़े और वही मैं महारथी हूँ; जिससे राजा लोग झुकते थे। किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण के बिना वह सब-कुछ राख में हवन, कपट पूर्ण सेवा और ऊसर में बीज के समान क्षणभर में निस्सार हो गया।

## द्वाविंशः श्लोकः

राजंस्त्वयाभिष्टष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे। विप्रशापविसृहानां निव्नतां सुष्टिभिर्मिथः॥२२॥

पदच्छेद-

राजन् त्वया अभिपृष्टानाम् , सुहृदाम् नः सुहृत् पुरे । चित्र शाप विसृदानाम् , निष्नताम् सुष्टिभिः सिधः ॥

शब्दार्थ-

 हे महाराज! विप्र ७. ब्राह्मणों के राजन २. आपने जाप से शाप त्वया अभिपृष्टानाम् ६. पूछा है (वे सव) विमुढानाम् ६. मोहित होकर ५. मित्रों के दिषय में निध्नताम १२. भार डाले खुहदाम् ४. अपने (जिन) मुब्टिभिः ११. मुट्टियों (के प्रहार) से न: सुहत् पुरे। ₹. द्वारकावासी मिथः ॥ 90. परस्पर एक दूसरे को

क्लोकार्थ—हे महाराज ! आपने द्वारकावासी अपने जिन मित्रों के विषय में पूछा है; वे सब बाह्मणों के शाप से मोहित होकर परस्पर एक दूसरे को मुट्टियों के प्रहार से मार डाले ।

# त्रयोविंशः श्लोकः

वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् । अजानतामिवान्योन्यं चतुःपश्चावशेषिताः ॥२३॥

पदच्छेद—

वारुणीम् मदिराम् पीत्वा, मद उन्मथित चेतसाम्। अजानताम् इव अन्योन्यम्, चतुः पञ्च अवशेषिताः॥

शब्दार्थ-

१. वारुणी वारणीम् न पहचानते हुए (उनमें) अजानताम् २. मदिरा को मदिराम मानों इव 9. पीत्वा पीकर अन्योन्यम् परस्पर एक दूसरे को 5. ₹. ४. नशे से मद 90. चार चतुः पाँच ही **उ**न्मिथत 99. ¥. पागल पडच ६. चित्त वाले (वे सब) १२. जीवित बचे हैं अवशेषिताः ॥ चेतसाम् ।

श्लोकार्थ—बारुणी मदिरा को पीकर नशे से पागल चित्तवाले वे सब मानों परस्पर एक दूसरे को न पहचानते हुए उनमें चार-पाँच ही जीवित बचे हैं।

# चतुर्विंशः श्लोकः

प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् । मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥२४॥

पदच्छेद-

प्रायेण प्तद् भगवतः, ईश्वरस्य विचेष्टितस्। मिथः निष्नन्ति स्तानि, भावयन्ति च यद् सिथः॥

शब्दार्थ-

प्रायेण ३. प्रायः निध्ननित इ. नाश करते हैं ४. यही पतद् भूतानि ७. प्राणी २. प्रभुकी भगवतः भावयन्ति १२. पालन करते हैं **ईश्वरस्य** १. सर्व समर्थ १०. और विचेष्टितम्। ५. लीला (है) ६. जिससे कि यद् मिथः परस्पर एक दूसरे का मिथः॥ ११. परस्पर एक दूसरे का

श्लोकार्थं — सर्व समर्थ प्रभु की प्रायः यही लीला है; जिससे कि प्राणी परस्पर एक दूसरे का नाश करते हैं और परस्पर एक दूसरे का पालन करते हैं।

# पञ्चविंशः श्लोकः

जलौकसां जले यद्रन्महान्तोऽदन्त्यणीयसः। दुर्वलान् वित्तो राजन् महान्तो वित्तनो मिथः॥२५॥

पदच्छेद--

जल ओकसाम् जले यद्वत् , महान्तः अद्नित अणीयसः। दुर्वेलान् बलिनः राजन् , महान्तः बलिनः मिथः॥

शब्दार्थं-

जल बोकसाम् ४. जलचरों के बोच दुर्बलान् दुर्बलों को (तथा) ३. जल में बलिनः जले ७. बलशाली यद्वत् २. जिस प्रकार राजन् १. हे महाराज! महान्तः ५. बड़े (जलचर) महान्तः ६. बहे (और) १२. खा जाते हैं बिलनः बदन्ति १०. बलवान ६. छोटों को अखीयसः। मिथः॥ 99. परस्पर एक दूसरे को

श्लोकार्थ—हे महाराज ! जिस प्रकार जल में जलचरों के बीच बड़े जलचर छोटों को, बलशाली दुर्बलों को तथा बड़े और बलवान परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं।

# षड्विंशः रक्तोकः

एवं बिकडियें दुभिर्महद्भिरितरान् विशः। यदून् यदुभिरन्योन्यं भुभारान् संजहार ह ॥२६॥

,, पद्च्छेद——

पवम् विलिष्टैः यदुभिः, महद्भिः इतराव् विभुः। यदून् यदुभिः अन्योन्यम्, भूभाराव् संजहार ह॥

शब्दार्थ--

१. उसी प्रकार पवस् यादवों को (लड़ाकर) यदुन् चलिष्ठैः यदुभिः ३. बहुत बलशाली ७. यादवों से यदुभिः ५. यादवों से अन्योन्यम् <. .परस्पर **महद्भिः** भूभारान् १०. पृथ्वी के वोझ को ४. महान् ६. दूसरे (राजाओं) को (एवं) इतरान् संजहार १२. मिटा दिया है भगवान् श्रीकृष्ण ने विभुः। ११. अवश्य हा॥

श्लोकार्थ — उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ने बहुत बलशाली महान् यादवों से दूसरे राजाओं को एवं यादवों से परस्पर यादवों को लड़ाकर पृथ्वी के वोझ को अवश्य मिटा दिया है।

### सप्तविंशः श्लोकः

देशकालार्थयुकानि हत्तापोपशमानि च । हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे ॥२७॥

पदच्छेद-

देश काल अर्थ युक्तानि, हृत् ताप उपशमानि च। इरन्ति स्मरतः चित्तम्, गोविन्द् अभिहितानि मे॥

शब्दार्थ-

1२. हर लेती है देश काल हरित १. देश, काल और अर्ध २. प्रयोजन से **4.** समरण करते ही स्मरतः ३. परिपूर्ण युक्तानि चित्तम् ११, मन को ५. मन की पीड़ा को गोविन्द ७. भगवान् श्रीकृष्ण की ह्रव् ताप उपशमानि ६. शान्त करने वाली अभिहितानि ५. वाणी मे॥ १०. मेरे च। एवम् 8.

एलोकार्थं—देश, काल और प्रयोजन से परिपूर्ण एवम् मन की पीड़ा को शान्त करने वाली भगवान् श्रीकृष्ण की वाणी स्मरण करते ही मेरे मन को हर लेती है।

# ऋष्टाविंशः श्लोकः

सूत उवाच-

एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोहहम्। सौहार्देनातिगाढेन शान्ताऽऽसीद् विमला मतिः॥२८॥

पदच्छेद-

पवम् चिन्तयतः जिष्णोः, कृष्ण पाद सरोरुहम्। सौहार्देन अतिगाढेन, शान्ता आसीत् विमला मितः॥

शब्दार्थ—

३. प्रेमा-भक्ति से 9. इस प्रकार सीहार्देन पवम् चिन्तयतः घ्यान करते हए अतिगाढेन २. प्रगाढ 9. जिष्णोः अर्जुन की ११. शान्त 5. शान्ता १२. हो गयी थी भगवान् श्री कृष्ण के आसीत कुष्या £. निर्मल विमना पाद ሂ. चरण सरोक्हम्। कमलों का स्रतिः॥ वृद्धि 90.

श्लोकार्थे—इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेमा-मिक्त से भगवान् श्रीकृष्ण के चरण-कमलों का व्यान करते हुए अर्जुन की निर्मल बुद्धि शान्त हो गयी थी।

# एकोनत्रिंशः श्लोकः

वासुदेवाङ्घ्रयनुध्यानपरिवृ'हितरंहसा । भक्तया निर्माथताशेषकषायधिषणाऽर्जुनः ॥१६॥

पदच्छेद-

वासुदेव अङ्घि अनुध्यान, परिवृंहित रहसा। भक्त्या निर्मिषत अशेष, कषाय घिषणः अर्जुनः॥

श्वन्दार्थ-

वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण के भक्ति के द्वारा भकत्या थङ्घि २. चरणों के निर्माधित घुल गयी थी 99. ३. चिन्तन के कारण अनुध्यान अशेष सारी ٤. परिष्'हित तीव्र मैल 90. कषाय प्रवाहमयी रंष्ट्रसा। घिषगु: मन की 5. अजु नः ॥ अर्जुन के 9.

श्लोकार्थ—भगवान श्रीकृष्ण के चरणों के चिन्तन के कारण तीव्र प्रवाहमयी भक्ति के द्वारा अर्जुन के मन की सारी मैल घुल गयी थी।

### त्रिंशः श्लोकः

गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्संग्रामसूर्घति। कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद् विभुः॥३०॥

पदच्छेद-

गीतम् भगवता ज्ञानम् , यद् तद् संग्राम मूर्धनि । काल कर्म तमः रुद्धम् , पुनः अध्यगमत् विभुः ॥

शब्दार्थ-

गीतम गीता में गाया था €. समय काल कर्भ संस्कार और भगवान् ने 9. भगवता १०. अजान के कारण जान को तमः श्चानम ሂ. ११. भूले हुए यदु 8. जिस रुद्धम् उस (जान) का १३. फिर से तद् 97. पुनः स्मरण किया संग्राम अध्यगमत् 98. ₹. युद्ध के मुर्धनि । अर्जुन ने वीच विभुः॥

श्लोकार्थ — भगवान् ने युद्ध के बीच जिस जान को गीता में गाया था; अर्जुन ने समय, संस्कार और अज्ञान के कारण भूले हुए उस जान का फिर से स्मरण किया।

# एकत्रिंशः श्लोकः

विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संछिन्नद्दैतसंशयः । जीनप्रकृतिनैर्गुण्यादजिङ्गत्वादसम्भवः ॥३१॥

पदच्छेद—

विशोकः ब्रह्म सम्पत्त्या, संछिन्न द्वैत संशयः। लीन प्रकृति नैगु ण्यात्, अलिङ्गत्वात् असम्भवः॥

शब्दार्थ-

विशोक: ३ शोक रहित (अर्जुन) **लीन** ७. (आत्मा में) लीन इस १. ब्रह्म जान की प्रकृति ५. प्रकृति

सम्पत्त्या २. प्राप्ति हो जाने से नैगु ण्यात् ६. निर्गुण है (फलस्वरूप)

संछित्र ६. मुक्त हो गये अलिङ्गत्वात् १०. सूक्ष्म शरीर के न रहने से (वे)

हैत ४. माया और ब्रह्म की सत्यता के असम्भवः । ११. भव-बन्धन से छूट गये

संशयः। ५. संदेह से

श्लोकार्थ—ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने से शोक-रहित अर्जुन माया और ब्रह्म की सत्यता के संदेह से मुक्त हो गये। आत्मा में लीन प्रकृति निर्गुण है; फलस्वरूप सूक्ष्म-शरीर के न रहने से वे भवबन्धन से छूट गये।

#### द्वानिंशः श्लोकः

निशस्य अगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च । स्वःपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥३२॥

पदच्छेद---

निशम्य भगवत् मार्गम्, संस्थाम् यदु कुलस्य च। स्वः पथाय मतिम् चक्रे, निश्वत आत्मा युधिष्ठिरः॥

शब्दार्थ--

स्नकर (अपने) १०. स्वर्गारोहण का रुवः पथाय निशस्य ४. भगवान् श्रीकृष्ण का ११. निश्चय मतिम् भगवत चक्रे १२. किया मार्गम ५. परम. धाम गमन संस्थाम् ८. विनाश निभृत १. शान्त २. चित्त ७. यादवों का यदु कुलस्य आत्मा ६. और युधिष्ठिरः ॥ ३. महाराज युधिष्ठिर ने च।

श्लोकार्थ--शान्त चित्त महाराज युधि उर ने भगवान् श्रीकृष्ण का परम धाम गमन और यादवों का विनाश सुनकर अपने स्वर्गारोहण का निश्चय किया।

## त्रयस्त्रियाः श्लोकः

पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितं, नाशं यहूनां भगवद्गतिं च ताम्। एकान्तभक्त्या भगवत्यधोच्चजे, निवेशितात्मोपरराम संस्रतेः॥३३॥

पदच्छेद-

पृथा अपि अनुश्रुत्य घनंजय उदितम् , नाशम् यदूनाम् भगवत् गतिम् च ताम्। पकान्त भक्त्या भगवति अघोक्षजे, निवेशित बात्मा उपर्राम संस्तेः॥

शब्दार्थ--

पृथा, अपि द्दे. कून्ती ने, भी ६. उस ताम्। पकान्त, भक्त्या १२. अनन्य, भक्ति-भाव से अनुश्रत्य ८. सुनकर घनंजय, उदितम्, १. अर्जुन के द्वारा, कहे गये ११. भगवान् श्रीकृष्ण में भगवति ३. विनाश को अघोक्षजे १०. कमल-नयन नाशम् २. यादवों के निवेशित १४. लगाकर यवृनाम् ५. भगवान् के १३. मन को आत्मा भगवत् ७. स्वधाम गमन को १६. वैराग्य ले लिया उपरराम गतिम् ४. और संस्वेः ॥ १५. संसार से

श्लोकार्थ—अर्जुन के द्वारा कहे गये यादवों के विनाश को और भगवान के उस स्वधाम-गमन को सुनकर कुन्ती ने भी कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण में अनन्य भक्तिभाव से मन को लगाकर संसार से वैराग्य ले लिया ।

# चतुस्त्रिशः रलोकः

ययाहरद् भुवो भारं तां तनुं विजहाबजः। करटकं करटकेनेच द्वयं चापीशितुः समस् ॥३४॥ यया बहरत् भुवः भारम् , ताम् तनुम् विजही अजः। कण्टकम् कण्टकेन इव, इयम् च अपि ईशितुः समम्॥

पदच्छेद---

शब्दार्थ--यया

जिस (शरीर) से ξ.

कण्डकम् ३. काँटे को (निकालकर) कण्दकेन २. काँटे से

अहरत् भुवः

इ. हटाया था पृथ्वी का वोझ

इव

१. जैसे दोनों (ही काँटों)को (फेंक दिया जाता है) इयम्

भारम् ताम

**90.** उस

5.

च अपि १३. क्योंकि १५. (दोनों ही शरीर)

११. शरीर को तनुम् विजही १२. छोड दिया

ईशितः १४. भगवान् की (दृष्टि में)

५. (उसी प्रकार)अजन्मा भगवान् ने समम्॥ १६. समान हैं अजः। -जैसे काँटे से काँटे को निकालकर दोनों ही काँटों को फेंक दिया जाता है; उसी प्रकार श्लोकार्थ-अजन्मा भगवान् ने जिस शरीर से पृथ्वी का बोझ हटाया था, उस शरीर को छोड़ दिया। क्योंकि भगवान् की दृष्टि में दोनों ही शरीर समान हैं।

#### पञ्चत्रिंशः श्लोकः

यथा मत्स्यादिक्षपाणि धत्ते जल्लाद् यथा नटः । भूभारः चिपितो येन जहीं तच्च कखेबरम् ॥३५॥ यथा मत्स्य आदि जपाणि, घत्ते जञ्चात् यथा नटः। भू भारः क्षपितः येन, जहाँ तद् च कलेवरम्॥

पदच्छेद-

शब्दार्थ-

सरस्य

यथा

१. जैसे ३. मछली

११. पृथ्वी के भू भारः १२. बोझ को

 इत्यादि जीवों के आदि प्र. रूपों को रूपाणि

१३. दूर किया था क्षपित: १०. जिस (शरीर) से येनं

घत्ते ६. धारण करता है

छोड़ दिया जही 9६.

 झोड़ देता है जह्यात् यथा

98. उस तव् और (उसे) 9. च

नाटक करने वाला नदः।

कलेवरम्॥ १५. शरीर को

थलोकार्थ — जैसे नाटक करने वाला मछली इत्यादि जीवों के रूपों को घारण करता है और उसे छोड़ देता है; उसी प्रकार भगवान ने जिस शरीर से पृथ्वी के बोझ को दूर किया था, उस शरीर को छोड़ दिया।

দ্যাত—৩४

# षट्त्रिंशः श्लोकः

यदा मुकुन्दो भगवनिमां महीं, जही स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः। तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसा-मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत ॥३६॥

पदच्छेद-

यदा मुकुन्दः भगवान् इमाम् यहीम् , जहीं स्व तन्वा श्रवणीय सत् कथः। तदा अहः एव अप्रतिबुद्ध चेतसाम् , अधर्म हेतुः कलिः अन्ववर्तत ॥

| शक्याय-   |    |                |             |     |             |
|-----------|----|----------------|-------------|-----|-------------|
| यदा       | €. | जब             | तदा         | 90. | उस          |
| मुकुन्दः  | 8. | श्रीकृष्ण ने   | अहः         | 99. | दिन से      |
| भगवान्    | ₹. | भगवान्         | एच          | 92. | ही          |
| इमाम्     | 9. | इस             | थप्रतिवुद्ध | 93. | अजानी       |
| महीम्,    | ۲. | पृथ्वी को      | चेतसाम्,    | 98. | मनुष्यों के |
| जहाँ      | 숙. | छोड़ा          | अधर्म       | 94. | पाप का      |
| स्व तन्वा | ¥. | अपने शरीर से   | हेतुः       | 98. | मूल         |
| श्रवणीय   | 9. | सुनने योग्य    | कत्तिः      | 90. | कलियुग      |
| सत् कथः।  | ₹. | उत्तम लीलाधारी | अन्ववर्तत ॥ | 95. | -           |
|           |    |                |             |     |             |

श्लोकार्थ — सुनने योग्य उत्तम लीलाधारी भगवान् श्रीकृष्ण ने अपने शरीर से जब इस पृथ्वी को छोड़ा; उस दिन से ही अज्ञानी मनुष्यों के पाप का मूल कलियुग आ गया।

### सप्तत्रिंशः श्लोकः

युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः, पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथाऽऽत्मिनि । विभाव्य लोभानृतजिह्महिंसना-चधर्मचर्त्रः गमनाय पर्यधात् ॥३०॥

पदच्छेद--

युधिष्ठिरः तत् परिसर्पणम् बुधः, पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथा आत्मिन । विभाज्य लोम अनुत जिह्म हिंसन आदि, अधर्म चक्रम् गमनाय पर्यधात्॥

| शब्दाय-       |    |                              |              |     |                     |
|---------------|----|------------------------------|--------------|-----|---------------------|
|               |    | युधिष्टिर ने                 | विभाव्य      | ٩٦. | अनुभव करके          |
| तत् परिसर्णम् |    | उस (कलियुग) के आगमन का (एवं) | लोभ, अनृत    | ۲.  | लोभ, झूठ            |
| बुघः,         |    | जानी                         | जिह्य        |     | छल                  |
|               |    | नगर में, और                  | हिंसन, आदि,  |     |                     |
| राष्ट्रे, च   |    | देश में, एवम्                | अधर्म चक्रम् |     |                     |
| गृहे, तथा     |    | घर में, तथा                  |              |     | (घर से) चले जाने का |
| आत्मनि ।      | €. | अपने में                     | पर्यधास् ॥   | 98. | निश्चय कर लिया      |
|               |    |                              |              |     | -1 -                |

श्लोकार्थ — ज्ञानो युधिष्ठिर ने नगर में और देश में एवं घर में तथा अपने में उस कलियुग के आगमन का एवम् लोभ, झूठ, छल, हिंसा इत्यादि पाप-समूह का अनुभव करके घर से चले जाने का निश्चय कर लिया।

# ऋष्टात्रिंशः श्लोकः

स्वराट् पौत्रं विनयिनमात्मनः सुसमं गुणैः । सोयनीच्याः पनिं भूमेरभ्यषिश्चद् गजाह्ये ॥३८॥

पदच्छेद—

स्वराट् पौत्रम् चिनयिनम् , आत्मनः सुसमम् गुर्णैः । तोय नीव्याः पतिम् भूमेः, अभ्यविश्वत् गजाह्ये॥

शब्दार्थ—

महाराज (युधिष्ठिर) ने ७. समुद्र से स्वराट् ६. पौत्र (परीक्षित्) का प. घिरी हुई नीव्याः पौत्रम् पतिस् १०. स्वामी के रूप में विनयिनम् ५. विनयशील द. पृथ्वी के ३. अपने अुमे: आत्मनः १२. राज्याभिषेक किया अभ्यषिश्चत ४. समान (एवं) **स्समम्** गजाह्ये॥ गुणों में 99. हस्तिनापुर में गुर्गैः ।

श्लोकार्थ -- महाराज युधिष्ठिर ने गुणों में अपने समान एवं विनयशील पौत्र परीक्षित् का समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के स्वामी के रूप में हस्तिनापुर में राज्याभिषेक किया।

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिमग्नीनपिबदीश्वरः॥३६॥

पदच्छेद--

मथुरायाम् तथा वज्रम्, श्रूरसेन पतिं ततः। प्राजापत्याम् निरूप्य इष्टिम्, अग्नीन् अपिबत् ईश्वरः॥

গ্ৰুত্বাৰ্থ —

मथुरा में (अभिषेक किया) **प्राजापत्याम्** प्राजापत्य नामक मथुरायाम् ₹. और निरूप्य 90. अनुष्ठान करके ૭. तथा (अनिरुद्ध के पुत्र) वज्र का इधिम ક. यज्ञ का वज्रम् श्रुरसेन देश के अग्नीन् ग्रुरसेन 99. (गृहस्थाश्रम की) अग्नियों का राजा के रूप में अपिबत् 92. विसर्जन कर दिया पतिम् ईश्वरः॥ ₹. महाराज (युविष्ठिर) ने तदनन्तर ततः।

श्लोकार्थ — तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर ने शूरसेन देश के राजा के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वच्च का मथुरा में अभिषेक किया और प्रजापत्य नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके गृहस्थाश्रम की अग्नियों का विसर्जन कर दिया।

# चत्वारिंशः श्लोकः

विख्रुष्य तत्र तत्सर्व दुक्तुलवलयादिकस् । निर्ममो निरहंकारः संख्रिकाशेषवन्धनः ॥४०॥

पदच्छेद--

विख्ज्य तत्र तत् सर्वस् , दुक्त वलय आदिकस्। निर्मसः निरहंकारः, संक्षित्र अशेष बन्धनः॥

शब्दार्थ-

विख्ज्य ५. छोड़कर (तथा) निर्ममः ६. ममता (और) तत्र ४. वहीं पर निरहंकारः ७. अहंकार से रहित होकर

तत्, सर्वभ् ३. उन, सभी (आभूषणों) को खंछित्र १०. काट दिया दुकुल १. दुपट्टा अशेष ८. सम्पूर्ण

वसय, आदिकम्। २. कंकण, इत्यादि बन्धनः॥ ६. बन्धनों को

श्लोकार्थ—महाराज युधिष्ठिर ने दुपट्टा, कंकण इत्यादि उन सभी आभूषणों को वहीं पर छोड़कर तथा ममता और अहंकार से रहित होकर सम्पूर्ण बन्धनों को काट दिया।

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

वाचं जुहाव मनसि तत्थाण इतरे च तम्। मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पश्चत्वे खजोहणीत्॥४१॥

पदच्छेद-

वाचम् जुहाव मनसि, तत् प्राणे इतरे च तस्। मृत्यो मपानम् स उत्सर्गम्, तम् पश्चत्वे हि अजोहचीत्॥

शब्दार्थं--

१. (उन्होंने) वाणी को वाचम् सृत्यी १२. मृत्यु में ७. मिला दिया (तदनन्तर) जुहाव ११. अपान वायु को अपानम् मनसि मन में (तथा) १०. साथ स उस (मन) को उत्सर्गम् इ. क्रिया के वत् प्राणे प्राणवायु में १४. उस (मृत्यु) को तस् इतरे अन्य (इन्द्रियों) को पञ्चत्वे १५. पंचमहाभूतों में और हि 93. च 8. तथा उस (प्राण) को (एवम्) अजोइचीत्॥ १६. लीन कर दिया तम्।

श्लोकार्थ जन्होंने वाणी को मन में तथा उस मन को और अन्य इन्द्रियों को प्राणवायु में मिला दिया। तदनन्तर उस प्राण को एवं क्रिया के साथ अपानवायु को मृत्यु में तथा उस मृत्यु को पंच महाभूतों में लीन कर दिया।

# द्विचत्वारिंशः रलोकः

त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वेऽजुहोन्छुनिः । सर्वमात्मन्यजुहवीद् ब्रह्मययात्मानमञ्यये ॥४२॥

पदच्छेद—

त्रित्वे हुत्वा अथ पञ्चत्वम् , तत् च पकत्वे अजुहोत् मुनिः । सर्वम् आत्मनि अजुहवीत् , ब्रह्मणि आत्मानम् अन्यये ॥

शब्दार्थ—

४. तीनों गुणों में मननशील (युधिष्टिर) ने जित्वे मानिः। ₹. सर्वम् प्रकृति को ५. मिलाकर 90. हुत्वा १. उसके वाद जीवातमा में (और) **या**त्यनि 99. अथ 94. अजुहवीत् लीन कर दिया था ३. पंचमहाभूतों को पञ्चत्वम् ६. उन्हें वसिंग 98. परमात्मा में तद् 92. जीवात्मा को ব £. तथा आत्मानम् अविनाशी पकत्वे ७. प्रधान प्रकृति में अव्यये ॥ 93.

अजुहोत् ५. मिला दिया

श्लोकार्थ—उसके बाद मननशील युधिष्ठिर ने पंचमहाभूतों को तीनों गुणों में मिलाकर उन्हें प्रधान प्रकृति में मिला दिया। तथा प्रकृति को जीवात्मा में और जीवात्मा को अविनाशी परमात्मा में लीन कर दिया था।

# त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

चीरवासा निराहारो बद्धबाङ् मुक्तसूर्धजः। दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्॥४३॥

पदच्छेद-

चीर वासाः निराहारः, बद्ध वाक् मुक्त मूर्यजः। दर्शयन् आत्मनः रूपस्, जड उन्मत्त पिशाचवत्॥

शब्दार्थ---

१०. दिखाई पड़ता था दर्शयन् चीर वस्त्र पहनकर (तथा) चीर वासाः 9. आहार लेना छोड़ दिया (था) (इस प्रकार) उनका ξ. आत्मनः निराहार: मीन धारण करके रूपम् रूप ₹. बद्ध वाक जड, उभत्त

मुक्त ५. बिखरे हुए थे जड, उन्मत्त दः मूढ, पागल (और) सूर्धजः। ४. उनके बाल पिशाचवत्॥ ६. पिशाच की भाँति

श्लोकार्थ— उन्होंने चीर वस्त्र पहनकर तथा मौन घारण करके आहार लेना छोड़ दिया था। उनके बाल बिखरे हुए थे। इस प्रकार उनका रूप मूढ, पागल और पिशाच की भौति दिखाई पड़ता था। चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

अनपेत्तमाणो निरगादश्रुण्वन् बिधरो यथा। उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वीं सहातमिक्षः।

हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः ॥४४॥

पदच्छेद — अनपेक्षमाणः निरगात्, अश्वण्वन् विधरः यथा। उदीचीम् प्रविवेश वाशाम्, गत पूर्वाम् महात्मिः।

हदि ब्रह्म परम् ध्यायन् , न आवर्तत यतः गतः ॥

शब्दार्थ---अनपेक्षमाणः

: १. उदासीन-भाव से महात्मिभि:। १२. (जहाँ) महात्मा लोग

निरगात् ४. (घर से) निकल पड़े (वे) हृदि ५. हृदय में अन्न्याव् ३. नहीं सुनते हुए ज्ञह्म ७. ब्रह्म का विधरः, यथा। २. बहिरे के, समान परम् ६. परम

उचीदीम् ६. उत्तर ध्यायन् . प. ध्यान करते हुए

प्रविवेश ११. चल दिये न १७. नहीं

**आशाम् १०. दिशा की ओर आवर्तेत** १५. लीटा जा सकता है

गत १४. गये थे (तथा) यतः १४. जहाँ से पूर्वाम् १३. पहिले गतः॥ १६. जाने के बाद

श्लोकार्थं—महाराज युधिष्ठिर उदासीन-भाव से बहिरे के समान नहीं सुनते हुये घर से निकल पड़े। वे हृदय में परम ब्रह्म का घ्यान करते हुये उत्तर दिशा की ओर चल दिये, जहाँ महात्मा लोग पहिले गये

थे तथा जहाँ से जाने के बाद लौटा नहीं जा सकता है।

पञ्चचत्वारिंशः रलोकः

सर्वे तमनु निर्जग्मुश्चीतरः कृतनिश्चयाः।

क्रिनाधर्मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा सुवि ॥४५॥

पदच्छेद सर्वे तम् अनु निर्जाताः भ्रातरः कृत निश्चयाः।
कितना अधर्म मित्रेण, हृष्ट्वा स्पृष्टा। प्रजाः भ्रुवि॥

शब्दार्थं-

सर्वे कलिना सभी कलियुग से 5. महाराज युधिष्ठिर के यधर्म पाप के 92. ₹. तम् पीछे मित्रेश साथी 93. 8. अनु चल दिये निर्जग्मुः 98. हर्या देखकर **9**. भाई €. व्याप्त स्पृष्टाः भातरः

कृत ११. करके प्रजाः २. लोगों को तिश्चयाः। १०. निश्चय भुवि॥ १. पृथ्वी पर

श्लोकार्थं — पृथ्वी पर लोगों को पाप के साथी किलयुग से व्याप्त देखकर सभी भाई निश्चय करके महाराज युधिष्ठिर के पीछे चल दिये।

# षट्चत्वारिंशः श्लोकः

ते सायुकृतसर्वाथी ज्ञात्वाऽऽत्यन्तिकमात्मनः । मनसा धारयामासुर्वेकुण्डचरणास्वुजम् ॥४६॥

पदच्छेद---

ते साधु कृत सर्व अर्थाः, हात्वा आत्यन्तिकम् आत्मनः। मनसा धारयामासुः, वैकुण्ठ चरण् अम्बुजम् ॥

शब्दार्थ-

ते ५. उन (पाण्डवों) ने आत्यन्तिकम 19. परम कल्याण ३. भली भाँति साधु ξ. आत्मनः। अपना ४. भोग करने के बाद इ. मन से कुत मनसा सर्व 9. सभी १२. ध्यान किया घारयामासुः पुरुषार्थीं का अर्थाः ₹. वैकुण्ठ १०. भगवान के समझ कर (अन्त में) चरण अम्बुजम्॥ ११. शात्वा चरण-कमल का

श्लोकार्थ—सभी पुरुषार्थों का भली भाँति भोग करने के वाद उन पाण्डवों ने अपना परम कल्याण समझकर अन्त में मन से भगवान् के चरण-कमल का ध्यान किया।

# सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

तद्धः यानोद्रिक्तया अक्त्या विशुद्धिषणाः परे । तस्मित्रारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् ॥४७॥

पदच्छेद--

तद् ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या, विशुद्ध धिषणाः परे। तस्मिन् नारायण पदे, एकान्त मतयः गतिम्॥

शब्दार्थ-

१. उस घ्यान में तस्मिन् तद् ध्यान ६. उस परमात्मा के २. बढ़ी हुई उद्विक्तया नारायण ३. भक्ति से £. चरणों में पदे भक्रया ४. निर्मल विश्रद्ध २०. अनन्य पकान्त प्र. बृद्धि वाले (पाण्डवों) ने **मतयः** भाव होने से धिषणाः 99.

परे। ७. परात्पर गितिम्॥ १२. परम पद को (प्राप्त किया)

श्लोकार्थं—उस घ्यान में बढ़ी हुई भक्ति से निर्मल बुद्धिवाले पाण्डवों ने उस परात्पर परमात्मा के चरणों में अनन्य भाव होने से परम पद को प्राप्त किया।

# ऋष्टचत्वारिंशः श्लोकः

अवापुर्दुरवापां ते असङ्गिर्विषयात्मभिः । विधूतकलमषास्थाने विरजेनात्मनैव हि ॥४८॥

पदच्छेद--

अवापुः दुरवापाम् ते, असन्तिः विषय आत्मिः। विधृत करमष आस्थाने, चिरजेन आत्मना पव हि॥

शब्दार्थ--

११. प्राप्त किया विधूत २. रहित अवापु: £. दुर्लभ गति को कल्मघ दुरवापास् १. पाप से ५. उन (पाण्डवों) ने १२. यह उचित है आस्थाने द. पुरुषों से ४. प्राकृतिक गुणों से हीन **अ**सद्भिः विरजेन ६. विषयों में विषय आत्मना एव 90. अपने आप ही बात्मिभः। हि ॥ आंसक्त ₹. तथा

श्लोकार्थं—पाप से रहित तथा प्राकृतिक गुणों से हीन उन पाण्डवों ने विषयों में आसक्त पुरुषों से दुर्लभ गति को अपने आप ही प्राप्त किया; यह उचित है।

# एकोनपञ्चाशः श्लोकः

विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमातम्बान्। कृष्णावेरोन तिच्चतः पितृभिः स्वच्चयं ययौ ॥४६॥

पदच्छेद---

विदुरः अपि परित्यज्य, प्रभासे देहम् आत्मवान्। कृष्ण आवेशेन तद् चित्तः, पितृभिः स्व खयम् ययौ॥

शब्दार्थ-

विदुरः ५. विदुर जी श्रीकृष्ण के कृष्ण अपि ξ. भी वावेशेन २. चिन्तन से परित्यज्य **६**. छोड़कर तषु चित्तः ३. तन्मय हुए प्रमासे ७. प्रभास क्षेत्र में **पिक्**भिः १०. पितरों के साथ (अपना) शरीर 5, वेहम् ११. अपने (यम) लोक में स्व क्षयम् आत्मवान्। ४. आत्मज्ञानी ययौ ॥ १२. चले गये

श्लोकार्थ श्रीकृष्ण के चिन्तन से तन्मय हुए, आत्मज्ञानी विदुर जी भी प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर छोड़कर पितरों के साथ अपने यम लोक में चले गये। आन्नाय

पतीनाम

#### पञ्चाशः रत्नोकः

द्रीपदी च नदाऽऽज्ञाय पतीनामनपेचताम् । वासुदेवे अगवति खेकान्तमतिराप तम् ॥५०॥

पदच्छेद-द्रौपदी च तदा आहाय, पतीनाम् अनपेक्षताम् । वासुदेवे भगवति, हि एकान्त मतिः आप तम् ॥

शब्दार्थ-२. द्रीपदी द्रौपदी ३. भी च तदा

9. उस समय ६. समझकर ४. पति (पाण्डवों) के

अनपेश्वताम् । ५. उपेक्षाभाव को

अीकृष्ण में वासदेवे भगवति

७. भगवान् और 90.

पकान्त मतिः ६. निश्चय वृद्धि हुई १२. प्राप्त कर ली

99. उन्हें

बलोकार्थ-उस समय द्रौपदी भी पति पाण्डवों के उपेक्षा भाव को समझकर भगवान श्रीकृष्ण में निश्चय-वृद्धि हुई और उन्हें प्राप्त कर ली।

आप

तम् ॥

#### एकपञ्चाशः श्लोकः

यः श्रद्धयैतद् भगवत्प्रयाणां, पाग्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् । शृणोत्यतं स्वस्त्ययनं पवित्रं, लब्ध्वा हरी अक्तिसुपैति सिद्धिस् ॥५१॥ पदच्छेद-यः श्रद्धया एतद् भगवत् प्रियाणाम् , पाण्डोः सुतानाम् इति सम्प्रयाणम् ।

श्रुणोति अलम् स्वस्त्ययनम् पवित्रम् , लब्ध्वा हरौ भक्तिम् उपैति सिद्धिम् ॥

शब्दार्थ-१. जो (मनुष्य) श्र्णोति 93. सुनता है (वह मनुष्य) यः १२. सम्पूर्ण रूप से ११. श्रद्धापूर्वक अलम् श्रद्धया स्वस्त्ययनम् ७. कल्याणकारी (एवम्) ५. इन पतद् पवित्रम्, २. भगवान् के पावन अगवत् १६. पाकर (अन्त में) वियागाम् , ३. प्रिय लब्ध्वा १४. श्रीहरि में ४. राजा पाण्डु के हरी **पाण्डो**ः भक्तिम् १५. भक्ति-भाव को पुत्रों के €. सुतानाम् उपैति 95. प्राप्त करता है द्दति ક. इस सम्प्रयासम्। १०. स्वर्गारोहण को सिद्धिम्॥ सिद्धि 90.

धलोकार्थ-जो मनुष्य भगवान् के प्रिय राजा पाण्डु के इन पुत्रों के कल्याणकारी एवं पावन इस स्वर्गारोहण को श्रद्धापूर्वक सम्पूर्ण रूप से सुनता हैं, वह मनुष्य श्रीहरि में भक्ति-भाव को पाकर अन्त में सिद्धि प्राप्त करता है।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशः अध्यायः ॥१५॥

### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्कारधः

अथ घोड्यः अध्यायः

#### पथमः श्लोकः

सूत उवाच—ततः परीचिद् द्विजवर्धशिच्या, महीं महाभागवतः शशास ह। यथा हि सुत्यामभिजातकोविदाः, समादिशन् विष महद्गुणस्तथा ॥१॥

पदच्छेद — ततः परीक्षित् द्विजवर्थ शिक्षया, महीस् महाभागवतः शशास ह।
यथा हि स्त्याम् अभिजात कोविदाः, समादिशन् विप्र महद् गुणः तथा॥

शब्दार्थ-१५. जैसा (स्वर्गारोहण के) पश्चात् ततः 8. यथा ३. कि ७. राजा परीक्षित् ने हि परोक्षित् १२. (उसके) जन्म के समय प्रश्रेष्ठ ब्राह्मणों के स्रयाभ् द्विज वर्य श्रमजात १३. जातक शास्त्र के कोचिदाः, १४. जानकारों ने समादिशन् १६. वताया था (वह) विष्र १. हे शौनक जी ! £. उपदेश से शिक्षया, १०. पृथ्वी पर महीम् ५. परम महा ६. भागवत भागवतः महद्, गुणः १८. महान्, गुणों वाला (था) ११. शासन किया था शशास यह प्रसिद्ध है 99. वैसा ही तथा॥ ह।

एलोकार्थ — हे शौनक जी ! यह प्रसिद्ध है कि पाण्डवों के स्वर्गारोहण के पश्चात् परम भागवत राजा परीक्षित् ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपदेश से पृथ्वी पर शासन किया था। उसके जन्म के समय जातक शास्त्र के जानकारों ने जैसा बताया था; वह वैसा ही महान् गुणों वाला था।

#### द्वितीयः श्लोकः

स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम् । जनमेजयादींश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान् ॥२॥

पदच्छेद— सः उत्तरस्य तनयाम्, उपयेमे इरावतीम्। जनमेजय बादीन् चतुरः, तस्याम् उत्पादयत् सुतान्॥

शब्दार्थ-१. उस (राजा परीक्षित्) ने जनमेजय जनमेजय 9. सः २. राजा उत्तर की आदीन् , चतुरः ८. इत्यादि, चार उत्तरस्य तनयाम् ३. पुत्रो उससे तस्याम् ξ. उपयेमे ५. विवाह किया (और) १०. उत्पन्न किया उत्पादयत् इरावतीम्। ४. इरावती के साथ पुत्रों को सुतान्॥ દ્ર.

श्लोकार्थं—उस राजा परीक्षित् ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया और उससे जनमेजय इत्यादि चार पुत्रों को उत्पन्न किया।

### तृतीयः श्लोकः

श्राजहारारवमेधांस्त्रीन् गङ्गायां भूरि दिखणान्। शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राखिगोचराः ॥३॥

पदच्छेद--

आजहार अश्वमेधान् जीन् , गङ्गायाम् भूरि दक्षिणान् । शारहतम् गुरुष् कृत्वा, देवाः यत्र अश्वि गोचराः॥

शब्दार्थ-

१. (उन्होंने) कृपाचार्य को अनुष्ठान किया था आजहार ક. शारद्वतम् अश्वमेध यज्ञों का २. आचार्य अश्वसेधान् 5. गुरुम् तीन जीन कत्वा ३. बनाकर G. गंगा जी के तट पर ११. देवगण गङ्गायाम् देवाः 8. अधिक १०. जिस (यज्ञ) में भूरि यञ अक्षि गोचराः॥ १२. आँखों से दिखते थे (अर्थात् स्वयं दक्षिणा वाले दक्षिणान्।

प्रकट होकर भाग ग्रहण किये थे) इलोकार्थ—उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य वनाकर गंगा जी के तट पर अधिक दक्षिणा वाले तीन अक्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया था; जिस यज्ञ में देवगण आँखों से दिखते थे अर्थात् स्वयं प्रकट होकर

अपना भाग ग्रहण किये थे।

# चतुर्थः श्लोकः

निजग्राहौजसा वीरः किं दिग्विजये क्वचित्। न्यातिङ्गधरं सूद्रं घन्तं गोमिश्चनं पदा ॥४॥

पदच्छेद—

निजग्राह ओजसा वीरः, कलिम् दिग्विजये क्वचित्। नुप लिङ्क धरम् ग्रद्रम्, घन्तम् गो मिथुनम् पदा॥

शब्दार्थ-

१२. दण्ड दिया था निजग्राह नृप ४. राजा का ११. अपने पराक्रम से लिङ्ग धरम ५. वेश धारण किये हये (तथा) ओजसा १. वीर (राजा परीक्षित्) ने ६. शूद्र श्रद्रम् वीर: १०. कलियुग को **घन्तम्** ५. मारते हुये कलिम् २. दिग्विजय करते समय गो मिथुनम् ६. गाय और बैल की जोड़ी को दिग्विजये पैर से क्वचित्। एक जगह पदा ॥ **9.** ₹.

श्लोकार्थ—वीर राजा परीक्षित् ने दिग्विजय करते समय एक जगह राजा का वेश घारण किये हुये तथा गाय और बैल की जोड़ी को पैर से मारते हुये शूद्र किलयुग को अपने पराक्रम से दण्ड दिया था।

#### पञ्चमः श्लोकः

शौनक उवाच-- कस्य हेतोर्निजग्राह कर्लि दिग्विजये नृपः ।
नृदेवचिह्नधृक् शूद्रकोऽसौ गां यः पदाहनत् ॥
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम् ॥५॥
पदच्छेद-- कस्य हेतोः निजग्राह, कलिम् दिग्वजये नृपः ।
नृदेव चिह्न धृक् श्रद्रकः, असौ गाम् यः पदा अहनत् ।
तत् कथ्यताम् महाभाग, यदि कृष्ण कथा आश्रयम् ॥

शब्दार्थ-

कस्य, हेतोः ७. गाय को ४. किस, कारण गास् ५. इण्ड दिया था ६. जो, पैर से निजग्राह यः, पदा कलिम् ३. कलियुग को मार रहा था अहनत्। दिग्विजये २. दिग्वजय करते समय १७. उस (कथा) को तत् १. राजा परीक्षित् ने नृपः । कथ्यताम् १८. कहें नृदेव **दे.** राजा का १३. हे भाग्यशाली सूत जी ! महाभाग १०. वेश, धारण करने वाला यदि चिह्न, धृक १४. यदि ११. शूद्र के समान कुच्या कथा १५ श्री कृष्ण की कथा से श्रुद्रकः असी १२. वह (कौन था) आश्रयम् ॥ १६. सम्बन्धित (हो तो आप)

श्लोकार्य — राजा परीक्षित् ने दिग्विजय करते समय किलयुग को किस कारण दण्ड दिया था ? जो पैर से गाय को मार रहा था। राजा का वेश धारण करने वाला शूद्र के समान वह कौन था ? हे भाग्यशाली सूत जी ! यदि श्रीकृष्ण की कथा से सम्बन्धित हो तो आप उस कथा को कहें।

#### षष्ठः श्लोकः

अथवास्य पदास्भोजसकरन्दि सितास्। किमन्येरसदालापैरायुषो यदसद्व्ययः ॥६॥ अथवा अस्य पद अस्मोज, मकरन्द लिहास् सतास्। किम् अन्यैः असत् आलापैः, आयुषः यद् असद् व्ययः॥

शब्दार्थं--

पदच्छेद-

अन्यै: १. अथवा अथवा ७. दूसरी अस्य २. इन (भगवान् श्रीकृष्ण) के ६. व्यर्थ की असत् पद अम्भोज आलापैः ३. चरण कमल के कथाओं से मकरन्द, लिहाम् ४. पराग का, आस्वादन करने वाले आयुषः ११. आयु का सताम्। सज्जन पुरुषों के लिये १०. जिससे, व्यर्थ में यद्, असद् किम् क्या लाभ है व्ययः ॥ 92. नाश (होता है)

श्लोकार्थं—अथवा इन भगवान् श्रीकृष्ण के चरण कमल के पराग का आस्वादन करने वाले सज्जन पुरुषों के लिये व्यर्थ की दूसरी कथाओं से क्या लाभ है ? जिससे व्यर्थ में आयु का नाश होता है।

#### सप्तमः श्लोकः

त्तुद्रायुषां चणामङ्ग मत्यीनास्तमिञ्ज्नताम्। इहोपहुनो भगवान् सृत्युः शामित्रकर्मेणि ॥७॥ पदच्छेद— चुद्र आयुपाम् नृणाम् अङ्ग, मत्यांनाम् ऋतम् इच्छताम्। इह उपहुतः भगवान्, सृत्युः शामित्र शब्दार्थ-२. कम ६. यहाँ चुड इह १२. बुलाये गये हैं ३. आयु वाले (तथा) उपहुतः वायुषाम् भगवान् ५. भगवान् (यमराज) ६. मनुष्यों की नृशास् 9. हे तात! ७. मृत्यु के कारण मृत्युः अङ्ग १०. (दीर्घकालीन) कल्याणकारी सर्याना म् शामित्र ५. मरण धर्मा ऋतम्, इच्छताम्। ४. परम कल्याण, चाहने वाले कर्मणि॥ 99. कथा यज में

श्लोकार्थ—हे तात ! कम आयु वाले तथा परम कल्याण चाहने वाले मरण धर्मा मनुष्यों की मृत्यु के कारण भगवान यमराज यहाँ दीर्घकालीन कल्याणकारी कथा यज्ञ में बुलाये गये हैं।

#### अष्टमः श्लोकः

न करिचिन्त्रियते ताबद् यावदास्त इहान्तकः ।

एतदर्थं हि अगवानाहृतः परमर्षिभिः ॥
अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः॥द॥
पदच्छेद-- न कश्चित् म्रियते तावत्, यावत् आस्ते इह अन्तकः ।

एतदर्थम् हि भगवान्, आहृतः परम ऋषिभिः ।
अहो नृलोके पीयेत, हरि लीला अमृतम् वचः ॥

| शब्दार्थ       |    |              |                   |     |                               |
|----------------|----|--------------|-------------------|-----|-------------------------------|
| न              | ૭. | नहीं         | भगवान्            |     | . भगवान् यमराज                |
| कश्चित्        | ξ. | कोई          | आहुत:             | 92. | (यहाँ) बुलाये गये हैं (अतः)   |
| <b>च्चियते</b> | 5. | मर सकता है   | परम ऋषिभिः॥       | 90. | महर्षियों के द्वारा           |
| तावत्          | ¥. | तब-तक        | अहो               |     | सौभाग्य की वात है             |
| यावत्          | ₹. | जब-तक        | नुलोके            | 98. | मनुष्य लोक में (सज्जन लोग)    |
| था€ते          | 8. | उमस्थित हैं  | पीयेत             | 95. | पान करें                      |
| इह             | ٩. | यहाँ पर      | हरि लीला          | ٩٧. | भगवान् श्रीकृष्ण की लीला रूपी |
| अन्तकः।        |    | भगवान् यमराज | अमृतम्            | 98. | अमृत                          |
| पतदर्थम् हि    | 5  | इसीलिये      | वचः॥              | 9७. | वाणी का (अब)                  |
| - 1 6          | _  |              | गामान गानियान हैं |     | क्य कोई की गर गरका है।        |

श्लोकार्थ—यहाँ पर जब-तक भगवान् यमराज उपस्थित हैं, तब-तक कोई नहीं मर सकता है; इसीलिये महर्षियों के द्वारा भगवान् यमराज यहाँ बुलाये गये हैं। अतः सौभाग्य की बात है, मनुष्य लोक में सज्जन लोग भगवान् श्रीकृष्ण की लीला रूपी अमृत वाणी का अब पान करें।

#### नवमः श्लोकः

मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै । निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥६॥

पदच्छेद-

मन्द्स्य मन्द् प्रज्ञस्य, वयः मन्द् आयुषः च वै। निद्रया हियते नक्तम्, दिवा च व्यर्थं कर्मभिः॥

श्ववार्थं-

नींद से मन्द्स्य अभागे निद्रया हियते २. मूढ बुद्धि १३. गँवा देते हैं मन्द् प्रश्चस्य सम्पूर्ण आयु को 99. ५. रात को नक्तम् वयः कम आयु वाले (मनुष्य) मन्द् आयुषः दिवा दिन को 앟. और ₹. तथा च वै। व्यर्थ व्यर्थ के निष्फल 92. ही कर्मभिः॥ १०. कामों से (इस प्रकार)

श्लोकार्थं — अभागे, मूढ बुद्धि और कम आयुवाले मनुष्य रात को नींद से तथा दिन को व्यर्थ के निष्फल कामों से, इस प्रकार सम्पूर्ण आयु को ही गँवा देते हैं।

दशमः श्लोकः

सूत उवाच--

यदा परीचित् कुरुजाङ्गलेऽश्रृणोत् , कर्लि प्रविष्टं निजनकार्निते । निराम्य वार्तामनतिप्रियां ततः, शरासनं संयुगशौरिडराददे ॥१०॥

पदच्छेद---

यदा परीक्षित् कुरुजाङ्गले अश्रणोत् , कलिम् प्रविष्ठम् निज चक वर्तिते । निशम्य वार्ताम् अनिव प्रियाम् ततः, शरासनम् संयुग शौण्डिः साद्दे ॥

शब्दार्थ— निशस्य सुनकर यदा 9. जव 92. परीक्षित् १. राजा परीक्षित् ने वार्ताम् 99. वात को कुरु जाङ्गल देश में अनति प्रियास् कुरुजाङ्गले (इस) अत्यन्त अप्रिय 90. सुना था अश्रणोत् ततः દ્ધ. उस समय कलियुग के कलिम ٧. शरासनम् ٩٤. तरकश को ६. प्रवेश को प्रविष्टम् संयुग १३. युद्ध के लिये अपने शासन की निज चक शौण्डिः 98. धनुष (और) सीमा वर्तिते। आददे ॥ उठा लिया था 98.

श्लोकार्थ—राजा परीक्षित् ने अपने शासन की सीमा कुरुजाङ्गल देश में किलयुग के प्रवेश को जब सुना था, उस समय इस अत्यन्त अप्रिय बात को सुनकर युद्ध के लिये धनुष और तरकश को उठा लिया था।

### एकादशः श्लोकः

स्वलंकृतं श्यामतुरङ्गयोजिनं, रथं स्वरोन्द्रध्वजमाश्चितः पुरात्। वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया, स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः॥११॥

पदच्छेद---

सु अर्तंकृतम् श्यामतुरङ्ग योजितम् , रथम् मृगेन्द्र ध्वजम् आश्रितः पुरात्। वृतः रथ अश्व द्विप पत्ति युक्तया, स्व सेनया दिग्विजयाय निर्गतः॥

शब्दार्थ-

सु अलंकतम् १३. विरे हुये (राजा परीक्षित्) १. सुन्दरता से सजाये हुये वृतः छ श्याम तुरङ्ग २. साँवले रंग के घोड़ों से द. रथ, घोडे रथ, अश्व हाथी (और) योजितम् ३. जुते हुये (तथा) ટ. **डिप** ६. रथपर पत्ति 90. पैदल रथम् सैनिकों से युक्त खुगेन्द्र युक्तया, ११. ४. सिंह की १२. अपनी सेना से स्व सेनया ध्वजम् ५. घ्वजा वाले दिग्विजय करने के लिये आश्रितः सवार होकर (एवं) दिग्विजयाय 98. 9. निर्गतः॥ नगर से 98. निकल पडे 94. षुरात्।

क्लोकार्थं—सुन्दरता से सजाये हुये, साँवले रंग के घोड़ों से जुते हुये तथा सिंह की घ्वजा वाले रथ पर सवार होकर एवं रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी सेना से घिरे हुये राजा परीक्षित् दिग्विजय करने के लिये नगर से निकल पड़े।

# द्वादशः श्लोकः

भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून्। किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बितम्॥१२॥

पदच्छेद---

भद्राश्वम् केतुमालम् च, भारतम् च उत्तरान् कुरून्। किम्पुरुष आदीनि वर्षाणि, विजित्य जगृहे बलिम्॥

शब्दार्थ--

६. कुरु (तिब्बत देश) ०. राजा परीक्षित् ने कुरुन्। कम्पुरुष (चीन देश) १. भद्राश्व (अरब देश) किम्पुरुष भद्राश्वम् द्ध. इत्यादि आदीनि केतुमासम् २. केतुमाल १०. देशों को ३. और वर्षाणि च विजित्य जीत कर (वहाँ से) 99. भारतम् ४. भारत वर्ष प्राप्त किया था जगृहे 93. तथा च 9. बलिम्॥ 92. उपहार उत्तरान् ሂ. उत्तर

श्लोकार्थ---राजा परीक्षित् ने भद्राश्व (अरब देश), केतुमाल और भारत वर्ष, उत्तर कुरु (तिब्बत देश) तथा किम्पूरुष (चीन) इत्यादि देशों को जीत कर वहाँ से उपहार प्राप्त किया था।

### त्रयोदशः श्लोकः

तत्र तत्रोपश्चरवानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम् । प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्स्यसूचकम् ॥१३॥

पदच्छेद-

तत्र तत्र उपश्रण्वानः, स्व पूर्वेषाञ् महास्मनाञ् । प्रगीयमाणम् च यशः, कृष्ण माहात्स्य स्चकम् ॥

शब्दार्थ-

 वहाँ-वहाँ पर (वे) प्रगीयमाण्य १०. गान को तत्र तत्र उपभ्रुण्वानः ११. सुनते थे ५. और चा २. अपने द. यश के ₹व यशः पूर्वेषाम् ३. पूर्वज ६. भगवान् श्री कृष्ण की कुच्या महात्मनाम् । ४. महात्माओं की माहारस्य ७. महिमा को

**महात्मनाम् ।** ४. नहात्माना साहात्स्य ७. माहमा का स्चकम् ॥ ८. सूचित करने वाले

श्लोकार्थ — वहाँ -वहाँ पर वे अपने पूर्वज महात्माओं की और भगवान् श्री कृष्ण की महिमा को सूचित करने वाले यश के गान को सुनते थे।

# चतुर्दशः श्लोकः

आत्मानं च परित्रातमश्वतथारुनोऽस्त्रतेजसः। स्नेहं च वृष्णिपाथीनां तेषां भक्तिं च केशवे॥१४॥

पदच्छेद-

आत्मानस् च परित्रातस्, अश्वत्थाम्नः अस्त्र तेजसः।
स्नेहम् च वृष्णि पार्थानास्, तेपास् भक्तिम् च केशवे॥

शब्दार्थ--

०. उन्होंने

आत्मानम् ५. अपन को च ५. तथा च ६. और चृष्णि ७. यदुवंशियों परित्रातम् ४. रक्षा किये गये पार्थानाम् ६. पाण्डवों के (परस्पर)

**अश्वत्थामा** के तेषाम् १२. उनकी

अस्त्र २. ब्रह्मास्त्र के भक्तिम् १४. भक्ति को (सुना) तेजसः। ३. तेज से च ११. तथा

स्नेह्म १०. प्रेम को केशवे॥ १३. भगवान् श्रीकृष्ण में

श्लोकार्थ— उन्होंने अववत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से रक्षा किये गये अपने को और यदुवंशियों तथा पाण्डवों के परस्पर प्रेम को तथा उनकी भगवान् श्रीकृष्ण में भक्ति को सुना ।

### पञ्चदशः श्लोकः

तेभ्यः परमसंतुष्टः वीत्युज्जिभितलोचनः । महाधनानि वासांसि ददौ हारान महामनाः ॥१५॥

पदच्छेद-

तेभ्यः परम खंतुष्टः, प्रीति उज्जमिभत लोचनः। महाधनानि वासांसि, द्दी द्वारान् महामनाः॥

शब्दार्थ--

उन (कथा सुनाने वालों) से महाधनानि ७. (उन्हें) बहुमूल्य धन तेभ्यः 9. परम संतुष्टः २. अत्यन्त प्रसन्न वासांसि वस्त्र (और) प्रीति ददौ ₹. प्रेम से १०. दिया

विले हुये उज्ज्ञस्भित 8. लोचनः। नेत्रों वाले (एवं)

 हार (इत्यादि आभ्रवण) महामनाः ॥ ६. उदार चित्त (राजा परीक्षित्) ने

श्लोकार्थं — उन कथा सुनाने वालों से अत्यन्त प्रसन्न, प्रेम से खिले हुये नेत्रों वाले एवं उदार चित्त राजा परीक्षित् ने उन्हें बहुमूल्य धन, वस्त्र और हार इत्यादि आभूषण दिया।

### षोडशः श्लोकः

सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्य - वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामान्

डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो-भीक्षं करोति चपतिश्चरणारविन्दे ॥१६॥ स्निग्धेषु पदच्छेद--

सारथ्य पारषद सेवन सख्य दौत्य, वीरासन अनुगमन स्तवन प्रणामान्। हिनम्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रण्तिम् च विष्णोः , भक्तिम् करोति नृपतिः चरण गरविन्ते ॥

श्ब्दार्थ--३. (भगवान् श्रोकृष्ण के) सारथी कर्म हिनग्धेषु लारध्य १. स्नेही ४. सभासद् कर्म २. पाण्डवों के प्रति पाण्डुखु पारषद १३. सारे जगत की ७. सेवाभाव सेवन जगत् प्रगतिम् १४. नम्रता को (सुनकर) संख्य ५. संखाभाव १२. तथा

दौत्य ५. दूत कर्म

६. पहरेदारी (और) विष्णोः १६. भगवान् श्रीकृष्ण के वीरासन

भक्तिम् करोति १८. (अधिक) भक्ति करने लगे थे **६.** सुरक्षा अनुगमन न्रपतिः १०. स्त्रति १५. राजा परीक्षित् स्तवन

चरण अरविन्दे॥ १७. चरण कमलों में ११. प्रणाम प्रणामान्।

श्लोकार्थं - स्नेही पाण्डवों के प्रति भगवान् श्रीकृष्ण के सारथी कर्म, सभासद् कर्म, दूतकर्म, पहरेदारी और सेवाभाव, सखाभाव, सुरक्षा, स्तुति, प्रणाम तथा सारे जगत् की नम्नता को सूनकर राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अधिक भक्ति करने लगे थे।

### सप्तदशः श्लोकः

तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्बहम्। नातिद्रे किलारचर्यं यदासीत् तिलवोध मे ॥१७॥

पदच्छेद-

तस्य एवम् वर्तमानस्य , पूर्वेषाम् वृत्तिम् अन्वहम्। नातिदूरे किल आश्चर्यम् , यत् आसीत् तत् निषोध मे ॥

शब्दार्थ-

६. उन (राजा परीक्षित् के शिविर) के किल इ. ही तस्य आश्चर्यस १०. अद्भुत घटना १. इस प्रकार पवम् जो वर्तमानस्य ५. रहते हुये यस् ११. हुई पूर्वेषाम् यासीत ३. पूर्वजों के १२. उसे (आप लोग) ४. आचरण में वृत्तिम् तत् २. प्रतिदिन १४. सुनें निनोधां अन्वहुम् । नातिदूरे ७. समीप में मुझ से से ॥ 93.

श्लोकार्थ-—इस प्रकार प्रतिदिन पूर्वजों के आचरण में रहते हुये उन राजा परीक्षित् के शिविर के समीप में ही जो अद्भुत घटना हुई, उसे आप लोग मुझसे सुनें।

#### ऋष्टादशः श्लोकः

धर्मः पदैकेन चरन् विच्छायास्रपत्तभ्य गास् । एच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरस् ॥१८॥

पदच्छेद-

धर्मः पदा पकेन चरन्, विच्छायाम् उपलभ्य गाम्। पृच्छति सम अश्रु वदनाम्, विवत्साम् इव मातरम्॥

शब्दार्थं--

१०. गो (रूपधारी पृथ्वी) को धर्मः ४. बैलरूप धर्म ने गाम्। पैर से पृच्छति स्म १२. पूछा पदा मुख पर आँसू बहाती हुई (एवं) पकेन एक अश्र वदनाम् ५. मृत पुत्रों वाली घूमते हुये **चिवत्साम्** चरन् कांतिहीन विच्छायाम् इव 9. समान ६. माता के देखकर (उससे) मातरम् ॥ 99. उपलभ्य

श्लोकार्थं —एक पर से घूमते हुये बैलरूप धर्म ने मृत पुत्रों वाली माता के समान मुख पर आँसू बहाती हुई एवम् कांतिहीन गो रूपधारी पृथ्वी को देखकर उससे पूछा।

पदच्छेद---

# एकोनविंशः रलोकः

धर्म उवाच-कचिद्धद्रे ऽनामयमात्मनस्ते, विच्छायासि इलायतेषनमुखेन । आलत्त्ये भवतीयन्तराधिं, दूरे बन्धुं शोचित कञ्चनास्य ॥१६॥ कचित् भद्रे अनामयम् आत्मनः ते, विच्छाया असि म्लायता ईषत् मुखेन । आलक्षये भवतीम् अन्तर्वाधिम् , दुरे बन्धुम् शोचित कञ्चन अम्ब ॥

शब्दार्थ--कचित् ₹. मुखेन। मुख से (तुम) क्या 9. हे कल्याणि ! भडे आलक्षये 98. समझ रहा हूँ अनामयम् **४. कुशल (है)** भवतीय् 97. (में) आपको ७. अपने अन्तर्वाधिम् , १३. यानसिक व्यथा से युक्त आत्मनः १६. परदेश गये ते. दूरे ३. तुम्हारा विच्छाया कांतिहीन १७. प्रियजन के विषय में बन्ध्रम् असि लग रही हो शोचसि १८. सोच कर रही हो मुरझाये हुये ₹. १५. (क्या तुम) किसी स्लायता कञ्चन ईषत् कुछ 99. हे मातः! अस्व॥

श्लोकार्थ--हे कल्याणि ! क्या तुम्हारा कुशल है ? कुछ मुरझाये हुये अपने मुख से तुम कांतिहीन लग रही हो। हे मात: ! मैं आपको मानसिक व्यथा से युक्त समझ रहा हूँ। क्या तुम किसी परदेश गये प्रियजन के विषय में सोच कर रही हो ?

विंशः श्लोकः

पादैन्यू नं शो चिस मैकपाद - मात्मानं वा वृषलैभींच्यमाणम्। अहो सुरादीन् हृतयज्ञभागान्, प्रजा उत स्विन्मघवत्यवर्षति ॥२०॥ पादैः न्युनभू शोचसि मा एक पादम् , आत्मानम् वा वृष्लैः भोदयमाणम् । अहो सुर आदीन् हत यह भागान् , प्रजाः उत स्वित् मध्यति अवर्षति ॥

१३. इन्द्र के

शब्दार्थ- (हे कल्याणि ! तुम) तीन पैरों से अहो पादैः ५. या सुर आदीन् ११. देवता इत्यादिकों पर २. रहित (अत एव) न्यूनम् १६. शोक कर रही हो १०. नहीं पाने वाले शोचसि यञ्च भागान् , दे. यज्ञों में अपना अंश ४. मुझ पर मा १५. जनता के विषय में ३. एक पैर वाले षक पादम्, ७. अपने विषय में उत, स्वित् १२. अथवा, कदाचित् **आत्मानम्** 

वा, वृषतैः ५. अथवा, शुद्रों से अधर्षति ॥ १४. न बरसने से (अकाल ग्रस्त) भोदयमाणम्। ६. शासित

श्लोकार्थ — हे कल्याणि ! तुम तीन पैरों से रहित अत एव एक पैर वाले मुझ पर अथवा शूद्रों से शासित अपने विषय में या यज्ञों में अपना अंश नहीं पाने वाले देवता इत्यादिकों पर अथवा कदाचित् इन्द्र के न बरसने से अकालग्रस्त जनता के विष्य में शोक कर रही हो ?

#### एकविंशः श्लोकः

अर्च्यमाणाः स्त्रिय उर्वि बालान्, शोचस्यथो पुरुषादैरिवानीन्। वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मस्यब्रह्मस्ये राजकुले कुलाग्रन्थान् ॥२१॥ पदच्छेद—अरस्यमाणाः स्त्रियः उर्वि बालान्, शोचसि अथो पुरुषादैः इव आर्तान्। बाचम् देवीम् ब्रह्म कुले कुकर्मणि, अब्रह्मण्ये राज कुले कुल अग्रनान्॥

शब्दार्थं---

| <b>अर</b> च्यमाखाः   | ሂ.    | असुरक्षा से                    | वार्तान्।          | 9.     | दु:खी होने से                 |
|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|
| स्त्रियः             | 8.    | स्त्रियों की                   | वाचम्              | 90.    | सरस्वती                       |
| उर्वि                | ٩.    | हे पृथ्व ! (क्या तुम)          | देवीम्             | 99.    | देवी के (रहने से)             |
| बालान्,              | ₹.    | बालकों के                      | ब्रह्म कुले        | 5.     | ब्राह्मण कुल में              |
| शोचसि                | १६.   | शोक कर रही हो                  | कुकर्मणि           | 5.     | कुकर्सी                       |
| अधो                  | 97.   | अथवा                           | अब्रह्मण्ये        | 93.    | नाह्यण द्रोही                 |
| पुरुषादैः            | ₹.    | राक्षसों के                    | राजकुले            | 98.    | राजपरिवार में                 |
| इव                   | ₹.    | समान धर्मा (पुरुषों के द्वारा) | कुल अग्रचान्       | 1194.  | व्राह्मणों के (होने से)       |
| <b>घ्लोकार्थ—</b> हे | पृथ्व | ! क्या तुम राक्षसों के समान ध  | वर्मा पुरुषों के ह | ारा सि | त्रयों की असुरक्षा से, बालकों |
|                      |       | × ×                            |                    |        |                               |

तोकार्थं—हे पृथ्व ! क्या तुम राक्षसों के समान धर्मा पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की असुरक्षा से, बालकों के दु:खी होने से, कुकर्मी ब्राह्मण कुल में सरस्वती देवी के रहने से अथवा ब्राह्मण द्रोही राज-परिवार में ब्राह्मणों के होने से शोक कर रही हो ?

#### द्वाविंशः श्लोकः

किं च्रवन्ध्न किलनोपसृष्टान्, राष्ट्राणि वा तैरवरोपितानि । इतस्ततो वाशनपानवासः - स्नानव्यवायोन्सुखजीवलोकम् ॥२२॥ पदच्छेद किम् स्वत्रवन्धृन् किलना उपसृष्टान्, राष्ट्राणि वा तैः अवरोपितानि । इतः ततः वा अशन पान वासः, स्नान व्यवाय उन्मुख जीवलोकम् ॥ शब्दार्थं—

किम् (हे देवि)! क्या ततः 90. उघर ४. अधम राजाओं पर क्षत्रवन्धून् 5. अथवा वा कलिना २. कलियुग से अशन, पान ११. खान, पान ३. प्रभावित उपसृष्टान्, १२. वेश-भूषा वासः, ७. देशों पर राष्ट्राणि स्नान (और) 93. स्नान वा, तैः ५. अथवा, उनके द्वारा १४. स्त्री सहवास में व्यवाय अवरोपितानि। ६. तहस-नहस किये गये १६. स्वेच्छाचारिता पर (शोक कर रही हो) उन्मुख जीवलोकम्॥ १५. मनुष्यों की इघर इतः ٤.

क्लोकाथँ—हे देवि ! क्या कलियुग से प्रभावित अधम राजाओं पर अथवा उनके द्वारा तहस-नहस किये गये देशों पर अथवा इधर-उघर खान, पान, वेश-भूषा, स्नान और स्त्री सहवास में मनुष्यों की स्वेच्छाचारिता पर शोक कर रही हो ?

# त्रयोविंशः श्लोकः

भृरिभरावतार-कृतावतारस्य हरेघरित्रि । यद्वास्य ते अन्तर्हितस्य स्मरती विख्यादा, कर्माणि निर्वाणविक्रस्वितानि ॥२३॥ यद् या अम्ब ते भूरि भर अवतार, कृत अवतारस्य हरेः धरित्रि ।

अन्तर्हितस्य समरती विख्छा, कर्माणि निर्वाण विलम्बितानि ॥

शब्दार्थ-

२. पृथ्व ! (क्या) यद् वा, अस्व १. अथवा, हे मातः धरित्रि । अन्तर्हितस्य ६. अन्तर्धान हो जाने पर ते ३. तुम्हारे स्मरती ११. (उनका) स्मरण करती हुई (तुम) भूरि, भर ४. महान्, भार को विख्या १०. (उनसे) छोड़ो हुई (तथा) अवतार, ५. उतारने के लिये १४. लीलाओं को (सोच रही हो) कर्माण ७. लेने वाले कृत

१२. मोक्ष को अवतारस्य ६. अवतार निर्वाण

विलम्बतानि॥ १३. दिलाने वाली (उनकी) मगवान् श्रीकृष्ण के हरे:

भलोकार्थं —अथवा हे मात: पृथ्व ! क्या तुम्हारे महान् भार का उतारने के लिये अवतार लेने वाले भगवान् श्रीकृष्ण के अन्तर्धान हो जाने पर उनसे छोड़ी हुई तथा उनका स्मरण करती हुई तुम मोक्ष को दिलाने वाली उनकी लीलाओं को सोच रही हो?

# चतुर्विशः श्लोकः

इदं ममाचच्व तवाधिमूलं, वसुन्धरे येन विकर्शितासि । कालेन वा ते वलिनां बलीयसा, सुराचितं किं हतमम्ब सौभगम् ॥२४॥

पदच्छेद-इदम् सम आचच्व तव आधि स्नूलम्, वसुन्धरे येन विकर्शिता असि। कालेन वा ते बलिनाम् बलीयसा, सुर अर्चितम् किम् हृतम् अम्ब सीभगम् ॥

शब्दार्थ-

**£.** अथवा इस वा इदम् 앟. मुझे ते १६. तुम्हारा ₹. यभ ११. बलशालियों से भी बलिनाम् ६. बताओ आचदव १२. अधिक बलवान् ३. अपनी बलीयसा. तव सुर अर्चितम् १५. देवताओं से पूजित आधि मुलम्, ሂ. चिन्ता का कारण रत्न धारग करने वाली हे पृथ्व किम् 98. क्या

वसुन्धरे 9.

हर लिया गया है जिससे (कि तुम) येन हतम् 95. ७.

दुर्बल, हो रही हो विकर्शिता, असि। ५. 90. हे मातः! अम्ब (कलियुगरूप) काल के द्वारा सीभगम्॥ कालेन 90. सौभाग्य 93.

श्लोकार्थ-रत्न घारण करने वाली हे पृथ्व ! मुझे अपनी इस चिन्ता का कारण बताओ, जिससे कि तुम दुर्बल हो रही हो। अथवा हे मात: ! बलशालियों से भी अधिक बलवान कलियुग रूप काल के द्वारा क्या देवताओं से पूजित तुम्हारा सीभाग्य हर लिया गया है ?

## पञ्चविंशः श्लोकः

घरण्युवाच--भवान् हि वेद तत्सर्वे यन्मां धर्मानुष्टल्ल्सि। पादैलॉकसुखावहैः ॥२५॥ चतुर्भिर्वतसे ਧੇਕ पदच्छेद-भवान् हि वेद तत् सर्वम् , यत् मास् धर्म अनुपृच्छि । चतुर्भि वर्तसे येन, पादैः लोक सुख आवहैः॥ शब्दार्थ-धर्म हे धर्मराज! भवान् ३. आप थनुपृच्छसि । **द.** ही ५. पूछ रहे हैं हि चतुर्भिः (अपने) चारों जानते हैं 92. वेद वर्तसे विद्यमान थे 98. ६. वह तत् ७. सब (आप) येन जिस भगवान् (श्रीकृष्ण के ही) कारण 90. सर्वम् पादैः पैरों से 93. ₹. जो यत् लोक, सुख आवहै: ॥ ११. (आप) संसार के लिये, सुखकारी ४. मुझसे माम **एलोकार्थ—हे धर्मराज! जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, वह सब आप जानते ही हैं। जिस भगवान् श्रीकृष्ण के** ही कारग आप संसार के लिये सुलकारी अपने चारों पैरों से विद्यमान थे। षड्विंशः श्लोकः सत्यं शौचं दया चान्तिस्त्यागः सन्तोष आजर्वम् । शमो दमस्तपः साम्यं तितिचोपरतिः अतस् ॥२६॥ पदच्छेद-सत्यम् शौचम् दया क्षान्तिः, त्याषाः सन्तोषः आर्जवम् । शमः दमः तपः साम्यम् , तितिश्वा उपरितः श्रुतम् ॥ शब्दार्थ-

१. सत्य शान्ति सत्यम् श्रमः शौचम शुद्धता संयम द्मः दया दया तपः १०. तपस्या क्षान्तिः ४. क्षमा खाख्यम् 99. समता तितिस्रा ५. त्याग त्यागः १२. सहनकीलता सन्तोष **उपरतिः** अनासक्ति (और) सन्तोष: 93. ७. सरलता थार्जवम् । शुतम्॥ शास्त्रों का ज्ञान (ये सची पूर्व 98. भगवान् जीकृष्ण में थे)

वलोकार्थ-सत्य, बुक्ता, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, वान्ति, संयम, तपस्या, समता, सहन बीवता, बनाविक बीर सारवों का बान; ये सभी गुण भगवान् श्रीकृष्ण में थे।

# सप्तविंशः रलोकः

ज्ञानं निरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्पृतिः । स्वातन्त्रयं कौशकं कान्तिर्धेर्यं मार्दवमेव च ॥२७॥

पदच्छेद--

क्कानम् विरक्तिः पेश्वर्यम् , शांर्यम् तेजः बलम् स्सृतिः । स्वातन्त्र्यम् कौशलम् कान्तिः, धैर्यम् मार्ववम् एव च ॥

मब्दार्थ--

स्वातन्त्रयम् ५. स्वतन्त्रता १. जान शानम् कौशलम् દ્ર. कुशलता २. बैराग्य विरक्तिः काश्तिः सौन्दर्य 90. **पेश्वर्यम** ३. प्रभुता धीरता धैर्यम 99. शौर्यम ४. शूरता 93. कोमलता मार्द्वम् ५. तेज तेजः ये सब भी भगवान में थे 98. एव ६. बल बलम और 92. स्मृतिः । स्मरण शक्ति च ॥

श्लोकार्थ—ज्ञान, वैराग्य, प्रभुता, शूरता, तेज, बल, स्मरणशक्ति, स्वतन्त्रता, कुशलता, सीन्दर्य, धीरता शीर कोमलता: ये सब भी भगवान में थे।

# ऋष्टाविंशः श्लोकः

प्रागरभ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः। गाम्भीर्थं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमीनोऽनहंकृतिः॥२८॥

पदच्छेद—

प्रागलभ्यम् प्रथ्रयः शीलम्, सहः ओजः बलम् भगः। गाम्भीर्यम् स्थैर्यम् आस्तिन्यम्, कीर्तिः मानः अनदृंकृतिः॥

शब्दार्थ---

१. निर्भीकता गाम्भीर्यम् ७. गम्भीरता **भागल्भ्यम्** प्रचारता २. विनय स्थैर्यम प्रशय: आस्तिक्यम् **६.** आस्तिकता शीलम्, सहः ३. शील, साहस कीर्तिः ओज: उत्साह 90. यश 8.

बलम् ५. बल मानः ११. सम्मान (और)

भगः। ६. ऐश्वर्य अनर्षं अनिरहंकारिता (ये गुण भी भगवान् में थे)

श्लोकार्थं—निर्मीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, ऐश्वर्य, गम्भीरता, घीरता, आस्तिकता, यश, सम्पान और निरहंकारिता; ये गुण भी भगवान में थे।

# एकोनत्रिंशः रलोकः

एते चान्ये च अगवित्रत्या यत्र महागुणाः। प्राथ्यो महत्त्वमिच्छुद्भिनं वियन्ति स्म कर्हिचित् ॥२६॥

पदच्छेद-

पते च अन्ये च भगवन् , नित्याः यत्र महागुणाः। प्रार्थ्याः महत्त्वस् इच्छद्धिः, न वियन्ति स्म कर्हिचित्॥

शब्दार्थ-

११. महान् गुण थे (वे उनसे) ३. ये पते महागुणाः। ७. चाहे गये और प्राध्याः 8. १०. दूसरे यन्ये महत्त्वम् ५. उच्च पद के ६. अभिलाषी जनों के द्वारा इच्छद्धिः **द.** तथा भगवन् हे भगवन् (धर्मराज!) १३. नहीं इ. सदा रहने वाले वियन्ति सम १४. विछुड्ते थे नित्याः जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) में १२. कभी भी कहिंचित्।। यत्र

श्लोकार्थ—हे भगवन् धर्मराज! जिस भगवान् श्रीकृष्ण में ये और उच्च पद के अभिलाषी जनों के द्वारा चाहे गये तथा सदा रहने वाले दूसरे महान् गुण थे। वे उनसे कभी भी विछुड़ते नहीं थे।

# त्रिंशः श्लोकः

तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतस् । शोचामि रहितं लोकं पाष्मना कलिनेचितम् ॥३०॥

पदच्छेद--

तेन अहम् गुण पात्रेण, श्रीनिवासेन साम्प्रतम्। शोचामि रहितम् लोकम्, पाप्मना कलिना ईक्षितम्॥

शब्दार्थं-

५. उन (भगवान् श्रीकृष्ण) से शोचामि १२. शोक कर रही हैं तेन ६. रहित हुये 99. भ रहितम् यहम् २. गुणों के ७. लोक को लोकम् गुण ३. आश्रय (एवं) **इ.** पापी पाप्मना श्रीनिवासेन ४. सीन्दर्य के घाम कलिना **६.** कलियुग से ईिखतम् । प्रभावित (जान कर) १. इस समय 90. साम्प्रतम्।

श्लोकार्थ—इस समय गुणों के आश्रय एवं सौन्दर्थ के घाम उन भगवान श्रीकृष्ण से रहित हुये लोक को पापी कलियुग से प्रभावित जान कर मैं शोक कर रही हूँ।

# एकत्रिंशः श्लोकः

आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्। देवान् पितन्द्रपीन् साधृन् सर्वान् चर्णा'स्तथाऽऽश्रमान्॥३१॥ आत्मानम् च अनुशोचामि, भवन्तम् च अमर उत्तमम्। देवान् पितृन् ऋषीन् साधृन्, सर्वान् वर्णान् तथा आश्रमान्॥

शब्दार्थं—

पदच्छेद---

 (मैं) अपने विषय में देवान्, पितृन् ७. देवताओं, पितरों आत्मानम् त्रह्मीन् द. त्रहिषयों २. तथा च साधून् दे. साधुओं अनुशोचामि १४. शोक कर रही हुँ भवन्तम् ५. आपके विषय में खर्चानः १०. सभी ११. वर्गी ६. और वर्णान् च ३. देवताओं में 92. अमर तथा आश्रमान् ॥ १३. आश्रमों के विषय में ४. श्रेष्ट

उत्तमस्। ४. श्रेष्ठ आश्रमान्॥ १३. आश्रमा के विषय में श्लोकार्थ—में अपने विषय में तथा देवताओं में श्रेष्ट आपके विषय में और देवताओं, पितरों, ऋषियों, साधुओं, सभी वर्णों तथा आश्रमों के विषय में शोक कर रही हूँ।

# द्वात्रिंशः श्लोकः

ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गभोत्त-कामास्तपः समचरन् भगवत्प्रपन्नाः।

सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय, यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥३२॥ पदच्छेद—ब्रह्म आदयः बहुतिथम् यत् अपाङ्ग मोश्च, कामाः तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नाः। सा श्रीः स्व वासम् अरविन्द वनम् विहाय, यत् पाद सौभगम् अलम् भजते अनुरक्ता ॥

शब्दार्थं- व्रह्मा इत्यादि (देवगण) सा, औ: १०. वही, लक्ष्मी जी ब्रह्म आद्यः बहुत दिनों तक स्व वासम् ११. अपने निवास-स्थान बहतिथम् 9. जिस (लक्ष्मी) के अरविन्द वनम् १२. कमल वन को यत् विहाय, १३. छोड़कर यत् १४. जिस (भगवान्) के अपाङ्क २. कृपा कटाक्ष को स्रोक्ष कामाः ३. पाने की इच्छा से यत् १४. जिस (भगवान्) के पाद सौभगम् १५. चरणों की सुगन्ध का तपः द. तपस्या समचरन् ६. करते रहे १७. खूब अलम् भगवत् ६. भगवान् की भजते १८. सेवन करती हैं शरणागति लेकर १६. अनुराग भाव से अनुरकाः॥ प्रपन्नाः ।

क्लोकार्थ — जिस लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाने की इच्छा से ब्रह्मा इत्यादि देवगण बहुत दिनों तक भगवान् की शरणागित लेकर तपस्या करते रहे । वही लक्ष्मीजी अपने निवास-स्थान कमलवन को छोड़-कर जिस भगवान् के चरणों की सुगन्ध का अनुराग भाव से खूब सेवन करती हैं।

## गयस्गिशः श्लोकः

तस्याहमञ्जकुतिशाङ्कुशकेतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृताङ्गी । त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं, लोकान् स मां व्यसुजदुत्स्मयतीं तदन्ते ॥३३॥

#### पदच्छेद-

तस्य अहम् अञ्ज कुलिश अङ्कुश केतु केतेः, श्रीयत् पदैः भगवतः समलङ्कुत अङ्गी । त्रीन् अत्यरोचे उपलभ्य ततः विभूतिम्, लोकान् सः मामृ व्यस्जत् उत्समयतीम् तद् अन्ते ॥

#### शब्दार्थ-

| तस्य          | ٩.        | <b>उ</b> न          | त्रीन्           | 9Ę.         | तीनों             |
|---------------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
| अहम्          | 97.       | मैं                 | अत्यरोचे         | 95.         | बढ़कर सुन्दर थी   |
| <b>अरब्ज</b>  | ₹.        | कमल'                | उपलभ्य           | <b>٩</b> ٤. | पाकर              |
| <b>कु</b> लिश | 8.        | वज्र                | ततः              | १३.         | उन्हीं से         |
| बङ्कुश        | <b>¥.</b> | अंकुश (और)          | विभृतिम्,        | 98.         | वंभव              |
| केतु          | ₹.        | पताका से            | लोकान्           | ૧૭.         | लोकों से          |
| केतै:,        | ৩.        | चिह्नित (तथा)       | सः               | ٩٤.         | (किन्तु) उन्होंने |
| श्रीमत्       | 5.        | शोभा के धाम         | माम्             | २२.         | मुझ               |
| पदैः          | ક.        | चरणों से            | <b>व्यस्</b> जत् | ₹૪.         | छोड़ दिया है      |
| भगवतः         | ٦.        | भगवान् श्रीकृष्ण के | उत्समयतीम्       | २३          | अभिमानिनी को      |
| समलंकत        | 90.       | शोभित               | तद्              | २०.         | उस (अभिमान) का    |
| अङ्गी ।       | 99.       | अङ्गों वाली         | अन्ते ॥          | २१.         | अन्त करने के लिये |

क्लोकार्यं—उन भगवान श्रीकृष्ण के कमल, वज्ज, अंकुश और पताका से चिह्नित तथा शोभा के धाम चरणों से शोभित अङ्गों वाली मैं उन्हीं से वैभव पाकर तीनों लोकों से बढ़कर सुन्दर थी, किन्तु उन्होंने उस अभिमान का अन्त करने के लिये मुझ अभिमानिनी को छोड़ दिया है।

# चतुस्त्रिशः श्लोकः

यो वै समातिभरमासुरवंशराज्ञा-सचौहिणीशतसपानुददात्मतन्त्रः । त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौद्येण, सम्पादयन् यदुषु रम्यमविभ्रदङ्गम् ॥३४॥

#### पदच्छेद--

यः वै सम अतिभरम् आसुर वंश राष्ट्राम्, अक्षोहिणी शतम् उपानुदत् आत्म तन्त्रः। त्वाम् दुःस्थम् ऊन पदम् आत्मिन पौरुषेण्, सम्पादयन् यदुषु रम्यम् अविश्वत् अक्षम्॥

#### शब्दार्थ--

| य:           | ٩.         | जिस .                             | त्वाम्     | 93.         | <b>तु</b> म्हें                  |
|--------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
| बै           | ₹.         | ही                                | दुःस्थम्   | 97.         | दुःखित दशा में स्थित             |
| सम           | ۲.         | मेरे .                            | ऊन पद्म्   | 99.         | न्यून पैरों वाले (और)            |
| वित्रसम्     | ક.         | बढ़े हुये भार को                  | आत्मनि     | <b>੧</b> ሂ. | अपने आप में                      |
| आसुर वंश     | 8.         | असुर वंशी                         | पौरुषेण,   | 98.         | अपने पुरुषार्थ से                |
| राज्ञाम्,    | <b>x</b> . | राजाओं की                         | सम्पाद्यन् | 94.         | (सब अंगों से) परिपूर्ण करते हुये |
| अभौहिणी      | 9.         | अक्षीहिणी सेनाओं के कारण          | यदुषु      | 9७.         | (स्वयम्) यादव वंश में            |
| शतम्         | €.         | संकड़ों                           | रम्यम्     | 95.         | सुन्दर                           |
| अपानुदत्     | 90.        | दूर कर दिया (तथा)                 | अविद्वत्   | ₹0.         | घारण किया था                     |
| थात्मतन्त्रः | 13.        | परम स्वतन्त्र(भगवान् श्रीकृष्ण)ने | अङ्गम् ॥   | 94.         | शरीर                             |

श्लोकार्थ — जिस परम स्वतन्त्र भगवान् श्रीकृष्ण ने ही असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं के कारण मेरे बढ़े हुये भार को दूर कर दिया तथा न्यून पैरों वाले और दुःखित दशा में स्थित तुम्हें अपने पुरुषार्थ से अपने आप में सब अंगों से परिपूर्ण करते हुये स्वयम् यादव ,वंश में सुन्दर शरीर धारण किया था।

# पञ्चत्रिंशः श्लोकः

का वा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य, प्रेमावलोककचिरस्मितवल्गुजल्पैः।
स्थैर्य समानमहरन्मधुमानिनीनां, रोमोत्सवो सम यदङ्घिविटङ्कितायाः॥३५॥
पदच्छेद—का वा सहेत विरहम् पुरुषोत्तमस्य, प्रेम अवलीक विचर स्मित वल्गु जल्पैः।
स्थैर्यम् समानम् अहरत्मधुमानिनीनाम्, रोम उत्सवः समयद् अङ्घि विटङ्कितायाः॥

शब्दार्थ-स्थैर्यम ७. धीरज को भी १७. कौन (स्त्री) का स मानम् ६. मान के साथ-साथ १६. भला वा इर लेते थे (तथा) सहेत १८. सह सकती है अहरत् मधु, मानिनीनाम्, ५. मधुर, मानिनियों के १५. वियोग को विरहम् पुरुषोत्तमस्य, १४. पुरुषोत्तम के रोम १२. रोयें १३. पुलकित (हो जाते थे उन) १. प्रेमभरी जेस डत्सवः २. चितवन ११. मेरे अवलोक सस रुचिर, स्मित ३. मधुर, मुस्कान (और) यद्, अङ्घि ६. जिनके, चरणों के वत्गु, जल्पैः। ४. सुन्दर, वचनों से विटक्कितायाः ॥ १०. स्पर्श से

प्लोकार्थं—जो भगवान् श्रीकृष्ण प्रेमभरी चितवन, मधुर मुसकान और सुन्दर वचनों से मधुर मिनियों के मान के साथ-साथ घीरज को भी हर लेते थे तथा जिनके चरणों के स्पर्श से मेरे रोयें पुलकित हो जाते थे; उन पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण के वियोग को भला कीन स्त्री सह सकती है।

षट्त्रिंशः श्लोकः

तयोरेवं कथयतोः पृथिवीधर्मयोस्त्वा । परीचिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीस् ॥३६॥

पदच्छेद — तयोः पवम् कथयतोः, पृथिवी घर्मयोः तदा।
परीक्षित् नाम राजर्षिः, प्राप्तः प्राचीम् सरस्वतीम्॥

शब्दार्थ--

तयो: २. उन परीक्षित् , नाम द. परीक्षित् , नाम के

पवम् ४. इस प्रकार राजिषः ६. राजिष

कथयतोः ५. बातचीत करते रहने पर (वहाँ) प्राप्तः १०. पहुँच गये पृथिवी, धर्मयोः ३. पृथ्वी (और) धर्मराज के (परस्पर) प्राचीम् ७. पूर्वी (तट) पर तदा। १. उस समय सरस्वतीम ॥ ६. सरस्वती तदी वे

तदा। १. उस समय सरस्वती म् ६. सरस्वती नदी के शलोकार्य उस समय उन पृथ्वी और धर्मराज के परस्पर इस प्रकार बातचीत करते रहने पर वहाँ सरस्वती नदी के पूर्वी तट पर परीक्षित् नाम के रार्जीष पहुँच गये।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पृथ्वीधर्मसंवादो नाम षोडणः अध्यायः ।।१६॥

#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्कृत्धः

अथ सम्दर्भः अध्यायः

#### पथमः रलोकः

सूत उवाच-- तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् । दर्बहरूनं च बृष्कं दृश्शे वृपकाञ्छनम् ॥१॥

पदच्छेद---

तत्र गो मिथुनम् राजा, हृन्यमानम् अनाथवत् । दण्ड हृस्तम् च वृषक्षम्, दृष्टशे नृप लाङ्क्षनम् ॥

शब्दार्थ-

तत्र २. वहाँ पर इस्तम् ७. हाथ में गो मिथुनम् ५. गाय और वैल की (जोड़ी) को च ६. तथा

राजा १. राजा परीक्षित् ने बृपलस् ११. शूद्र (कलियुग) को हन्यमानम् ४. मारी जाती हुई दृद्धो १२. देखा

अनाथवत् । ३. अनाथ की तरह नृप ६. राजा के दण्ड द. डंडा लिये हुये लाञ्छनम् ॥ १०. वेश मे

श्लोकार्थ — राजा परीक्षित् ने वहाँ पर अनाथ की तरह मारी जाती हुई गाय और वैल की जोड़ी को तथा हाथ में डंडा लिये हुए राजा के वेश में शूद्र कलियुग को देखा ।

# द्वितीयः श्लोकः

वृषं मृणालधवलं भेहन्तिमव बिभ्यतम् । वेपमानं पदैकेन सीदन्तं सूद्रताखितम् ॥२॥

पदच्छेद—

वृषम् मृणाल धवलम् , मेहन्तम् इव बिभ्यतम् । वेपमानम् पदा पकेन, खीदन्तम् ग्रद्ध ताडितम् ॥

शब्दार्थ---

वृषम् १२. (धर्म रूपी) बैल को (देखा) वेपमानम् ८. काँपते हुये शृणाख १. (राजा परीक्षित् ने) कमलनाल की तरह पदा ७. पैर से

धवलम् २. उज्जवल एकेन ६. एक

भेहन्तम् ५. मूत्र त्याग करते हुये सीवन्तम् ६. दु:खित (तथा) इव ४. मानों शुद्ध १०. शूद्र कलियुग से

बिभ्यतम्। ३. डर के कारण ताडितम् ॥ ११. मारे जाते हुए

एलोकाथँ— राजा परीक्षित् ने कमलनाल की तरह उज्जवल, डर के कारण मानों मुत्र त्याग करते हुये, एक पर से कांपते हुए, दु:खित तथा शूद्र किलयुग से मारे जाते हुए धर्मरूपी बैल को देखा।

#### तृतीयः श्लोकः

गांच धर्मदुघां दीनां भृशं श्रूहपदाहताम्। विवत्सां साश्रुवदनां चामां यवसमिच्छतीम्॥॥॥

पदच्छेद-

गाम् च धर्म दुघाम् दीनाम् , भृशम् श्रद्ध पदा आहताम् । विवत्साम् स अश्रु वदनाम् , सामाम् यवसम् इच्छतीम् ॥

शब्दार्थ-

गाय को (देखा) आहताम् । घायल 94. गाम् विवत्साम् ४. वछड़े से रहित 92. और E ६. आंसू बहाती हुई १३. धर्म को धर्म स वश १४. उत्पन्न करने वाली वदनास् ५. मुख पर दुघाम् दीनाम् ११. दीन ७. अत्यन्त दुर्वल क्षामाम् प. चारे की यवसम् १०. बहुत भृशम् (राजा परीक्षित् ने)शूद्र कलियुग के इच्छतीय् ॥ इच्छा करती हुई ٩. श्रद

पदा २. पैरों से

श्लोकार्थ—राजा परीक्षित् ने शूद्र किलयुग के पैरों से घायल, वछड़े से रहित, मुख पर आँसू बहाती हुई, अत्यन्त दुर्वल, चारे की इच्छा करती हुई, बहुत दीन और धर्म की उत्पन्न करने वाली गाय को देखा।

# चतुर्थः श्लोकः

पप्रच्छ रथप्रारूढः कार्तस्वरपरिच्छदम्। मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकामुकः॥४॥

पदच्छेद--

पप्रच्छ रथम् आकढः, कार्तस्वर परिच्छद्म्। मेघ गम्भीरया वाचा, समारोपित कार्मुकः॥

शब्दार्थ--

पप्रच्छ १०. (कलियुग से) पूछा श्रेघ ७. मेघ के समान रथम् ३. रथ पर गरमीरया ५. गम्भीर बारुटः ४. सवार हुए (तथा) बाचा ६. आवाज में

कार्तस्वर १. सुवर्ण से समारोपित ६. चढ़ाये हुए (राजा परीक्षित्) ने

परिच्छदम्। २. ढके हुए कामु दः॥ ५. घनुष

क्लोकार्थ—-सुवर्ण से ढके हुए, रथ पर सवार हुए तथा घनुष चढ़ाये हुए राजा परीक्षित् ने मेघ के समान गम्भीर आवाज में कलियुग से पूछा।

#### पञ्चमः श्लोकः

करत्वं घच्छुरणे लोके बलाद्धंस्यबलान् बली । नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाद्विताः ॥५॥

पदच्छेद--

कः त्वम् मत् शरणे लोके, बलात् हंखि अबलान् वली । नरदेवः असि वेषेण, नटवत् कर्मणा अहिजः॥

शब्दार्थ-वलवान् (होकर भी) २. कौन (हो जो) वली। 8. कः त्वस् तुम
 मेरे नरदेवः ११. राजा अस्ति १२. लग रहे हो (किन्तु) मत् १०. वेष से तो ६. शरण में आये हए शरणे वे पेशा लोके ३. संसार में नरवत् १३. नर के समान वलपूर्वक बलात् कर्मगा कर्म करने से (त्म) 98. हंसि £. मार रहे हो अद्विजः॥ १५. गुद्र (हो) दुर्बलों को अवलान्

श्लोकार्थ — तुम कौन हो, जो संसार में बलवान् होकर भी मेरे शरण में आये हुए दुर्बलों को बलपूर्वक मार रहे हो ? वेष से तो राजा लग रहे हो, किन्तु नट के समान कर्म करने से तुम शूद्र हो ।

## षष्ठः श्लोकः

यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गायडीवधन्वना। शोच्योऽस्यशोच्यात् रहसि प्रहरत् वधमहसि ॥६॥

पदच्छेद--

यः त्वम् कृष्णे गते दूरम्, सह गाण्डीच घन्वना। शोच्यः असि अशोच्यान् रहसि, प्रहरन् वधम् अहसि॥

धाब्दार्थ-यः जो १२. निन्दनीय 9. शोच्यः त्वस् असि तुम **१३. हो (और)** 5. कुण्यो भगवान् श्रीकृष्ण के अशोच्यान द. वन्दनीय (जनों को) 8. गते ६. चले जाने पर रहसि १०. एकान्त में दूरम् **ጟ**. दूर ११. मार रहे हो (अतः तुम) प्रहरन् सह ₹. साथ वधम् 98. वध के गाण्डीव गाण्डीव 9. अर्हसि ॥ 94. योग्य हो घनुर्घर (अर्जुन) के धन्वना।

श्लोकार्थ--गाण्डीव घनुर्घर अर्जुन के साथ भगवान् श्रीकृष्ण के दूर चले जाने पर जो तुम वन्दनीय जनों को एकान्त में मार रहे हो; अतः तुम निन्दनीय हो और वध के योग्य हो।

#### सप्तमः श्लोकः

त्वं वा मृणालधवलः पादैन्यू नः पदा चरन् । वृषद्भपेण किं कश्चिद् देवो नः परिलेदयन् ॥७॥

पदच्छेद--

त्वम् वा मृणाल धवलः, पादैः न्यून पदा चरन्। वृष क्रपेण किम् कश्चित्, देवः नः परिखेदयन्॥

शब्दार्थ-

बैल के 99. २. तुम **बुष** त्वम् १. हे वृषभ ! खपेख १२. रूप में वा ३. कमल नाल के समान किस् 93. क्या मृणाल कश्चित् १४. कोई ४. उज्ज्वल घवतः ५. तीन पैरों से १५. देवता हो पादैः देवः ६. रहित हमें न्यृन: न: ७. एक पर से परिखेद्यम् ॥ १०. दु:खित करते हुये पदा घूमते हुये (तथा) चरन्। 5.

श्लोकार्थ — हे वृषभ ! तुम कमल नाल के समान उज्ज्वल, तीन पैरों से रहित, एक पैर से घूमते हुये तथा हमें दु:खित करते हुये वैल के रूप में क्या कोई देवता हो ?

## ऋष्टमः रलोकः

न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दयडपरिरम्भिते । भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुन्तः ॥८॥

पदच्छेद--

न जातु पौरव इन्द्राणाम्, दोर्दण्ड परिरक्तिते। स्तले सनुपतन्ति बस्मिन्, विना ते प्राणिनाम् शुचः ॥

शब्दार्थ--

११. नहीं अनुपतन्ति १२. होते देखा न इ. कभी भी अस्मिन् ४. इस जातु पौरव इन्द्राणाम् १. कुरुवंशी राजाओं के विना ७. छोड़कर (और किसी) २. भुजारूपी दण्ड से दोद ण्ड ६. तुम्हें ३. सुरक्षित प्राणिनाम् प्राणी में 5. परिरम्भिते। ५. पृथ्वी तल पर शोक भृतले श्रुचः॥ 90.

श्लोकार्थ— कुरुवंशी राजाओं के भुजारूपी दण्ड से सुरक्षित इस पृथ्वीतल पर तुम्हें छोड़कर और किसी प्राणी में कभी भी शोक होते नहीं देखा।

#### नवमः श्लोकः

मा सौरभेयानुसुची व्येतु ते वृषताङ्ग्यम्। मा रोदीरम्ब भद्रं ते चलानां मधि शास्तरि॥६॥

पदच्छेद---

मा सीरभेष अनुशुनः, व्येतु ते वृषकात् भयम्। मा रोदीः अस्व भद्रम् ते, क्लानाम् मयि शास्तरि॥

शब्दार्थ-रोओ रोदी: आ २. मत 90. सौरभेय १. हे घेनु पुत्र ! (तुम) इ. हे मातः ! (त्म) अस्ब शोक करो १५. कल्याण होगा अनुशुचः भद्रम् व्येतु ७. दूर होवे 98. तुम्हारा 99. दृष्टों के ਰੇ ५. तुम्हारा खलानाम् ४. शूद्र कलियुग से मिय 93. भेरे रहते वृषलात् शास्तरि॥ भयम् । ξ. भय 92. शासक सा 2. मत

श्लोकार्थं—हे धेनु पुत्र ! तुम शोक मत करो । शूद्र कलियुग से तुम्हारा भय दूर होवे । हे मातः ! तुम मत रोओ । दृष्टों के शासक मेरे रहते तुम्हारा कल्याण होगा ।

#### दशमः श्लोकः

यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः । तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः ॥१०॥

पदच्छेद--

यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाः, त्रस्यन्ते साध्वि असाधुभिः। तस्य मत्तस्य नश्यन्ति, कीर्तिः आयुः भगः गतिः॥

গ্ৰভ্ৱাৰ্থ---जिस (राजा) के ₹. तस्य उस यस्य ६. मतवाले राजा का राष्ट्रे राज्य में ₹. मत्तस्य नश्यन्ति १४. नष्ट हो जाते हैं प्रजाः ሂ. जनता कीर्तिः सारी १०. यश सर्वाः 8. भयभीत रहती है ११. आयु **जस्यम्ते आयुः** 9. हे देवि ! १२. सम्पत्त (और) साध्य ٩. भगः गतिः॥ १३. परलोक (सब) बसाधुभिः। ₹. दुष्टों से

श्लोकार्थ-हे देवि ! जिस राजा के राज्य में सारी जनता दुष्टों से भयभीत रहती है, उस मतवाले राजा का यश, आय, सम्पत्ति और परलोक सब नष्ट हो जाते हैं।

## एकादशः श्लोकः

एष राज्ञां परो धर्मो ह्यातीनामार्तिनिग्रहः। अत एवं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्।।११॥

पदच्छेद-

पपः राज्ञाम् परः धर्मः, हि आतीनाम् आर्ति निग्रहः। अतः पनम् वधिष्यामि, भूत दृहम् असत्तमम्॥

शब्दार्थं--

यपः २. यह नवारण हो निग्रहः। 9. राजाओं का इसलिये (मैं) राज्ञाम 5. अतः परः परम धनम् 97. इस घर्मः धर्म (है कि) ሂ. वधिष्यामि १४. वध करूँगा हि हो १०. प्राणियों के ₹. भूत वार्तानाम् पीड़ितों की €. ११. द्रोही दृहस् यार्ति पीड़ा का ं १३. दुष्ट (कलियुग) का असत्तमम् ॥

धलोकार्थं—राजाओं का यही परम धर्म है कि पीड़ितों की पीड़ा का निवारण हो, इसलिये मैं प्राणियों के द्रोही इस दुष्ट कलियुग का वध करूँगा।

# द्वादशः श्लोकः

कोऽवृश्चत् तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद । मा भूवंस्त्वादशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनास् ॥१२॥

पदच्छेद---

कः अवृश्चत् तव पादान् जीन् , सौरभेष चतुंष्पद्। । मा भूषन् त्वादशाः राष्ट्रे , राज्ञाम् कृष्ण अनुवर्तिनाम् ॥

शब्दार्थं---

६. किसने कः 93. मा न ७. काट दिया अवृश्चत् होवे 98. भूवन् ३. तुम्हारे तव 97. तुम्हारे समान (कोई दु:खी) त्वादशाः पैरों को पादान् राष्ट्रे ११. राज्य में त्रीन् तीन 8. १०. राजाओं के राज्ञाम् ः सौरभेय ₹. हे घेनु पुत्र ! श्रीकृष्ण के कृष्ण 5. चार पैरों वाले चतुष्पद्। 9. अनुवर्तिनाम् ॥ ६. अनुगामी

प्रलोकार्थ-─चार पैरों वाले हे धेनु पुत्र ! तुम्हारे तीन पैरों को किसने काट दिया ? श्रीकृष्ण के अनुगामी राजाओं के राज्य में तुम्हारे समान कोई दुःखी न होवे ।

#### त्रयोदशः श्लोकः

आरुयाहि वृष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम् । आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिद्षणम् ॥१३॥

पदच्छेद---

आख्याहि चृप भद्रम् चः, साधृनाम् अकृत आगसाम्। आस्म वैरूप्य कर्तारम्, पार्थानाम् कीर्ति दूपसम्॥

शब्दार्थ--

आख्याहि १३. वतावें आत्म ७. अपने बुष १. हे वृषभ ! चैद्धप्य द. अंग-भंग भद्रम् ६. कल्याण हो (आप) कर्तारम् दे. करने वाले (एवं)

अद्भय ६. कल्याण हो (आप) कर्तारम् ६. करने वाले चः ४. आपके (समान) पार्थानाम् १०. पाण्डवीं के

साधूनाम् ५. महात्माओं का कीर्ति ११. यश में

अकृत ३. नहीं करने वाले दृष्णम्॥ १२. कलंक लगाने वाले (व्यक्ति) को

आगसाम्। २. अपराध

ख्लोकार्थ--हे वृषभ ! अपराध नहीं करने वाले आपके समान महात्माओं का कल्याण हो । आप अपने अंग-भंग करने वाले एवं पाण्डवों के यश में कलंक लगाने वाले व्यक्ति को बतावें ।

# चतुर्दशः श्लोकः

जनेऽनागस्यघं युञ्जन् सर्वतोऽस्य च मङ्गयम्। साधनां अद्रमेव स्यादसाधुदयने कृते॥१४॥

पदच्छेद—

जने अनागसि अधम् युअन् , सर्वतः अस्य च मत् भयम्। साधृनाम् भद्रम् एव स्यात् , असाधु दमने कृते॥

शब्दार्थ--

२. व्यक्ति के प्रति मय है जने भयम्। (जो) निरपराध १३. महात्माओं का **अनागसि** 9. **लाधूनाम्** 98. कल्याण अघम् अपराध भद्रम् १५. ही करता है एव युअन् 8. १६. होगा चारों ओर सर्वतः ₹. स्यात् १०. दुष्टों का उसको X. थसाधु थर्य विनाशं दमने 99. ક. तथा অ कृते ॥ करने पर मुझसे 97. 9. सत्

श्लोकार्थं — जो निरपराव व्यक्ति के प्रति अपराघ करता है, उसको चारों ओर मुझसे भय है तथा दुष्टों का विनाश करने पर महात्माओं का कल्याण ही होगा।

## पञ्चदशः श्लोकः

अनागस्स्वह भूतेषु य आगस्कृत्निरङ्कुशः। भाहतीस्मि सुजं साचारमत्यस्यापि साङ्गदम् ॥१५॥

पदच्छेद-

अनागस्सु इह भूतेषु, यः आगस्कृत् निरङ्कुशः। अहृतां अस्मि भुजम् लाक्षात्, अमर्त्यस्य अपि स बङ्गदम्॥

श्रव्दार्थ--

| अनागस्सु         | 8   | निरपराध            | अस्मि      | 98.   | हैं           |
|------------------|-----|--------------------|------------|-------|---------------|
| इह               | ٩.  | मेरे राज्य में     | भुजम्      | . ૧૨. | भुजाओं को     |
| भूतेषु           | ¥.  | प्राणियों के प्रति | साक्षात्   | ૭.    | साक्षात्      |
| यः               | ٦.  | जो                 | अमर्त्यस्य | 5.    | देवता होने पर |
| आगस्कृत्         | ξ.  | पाप करने वाला (है) | अपि        | ς.    | भी (मैं)      |
| निरङ्कुशः        | ₹.  | उद्ण्ड (न्यक्ति)   | स          | 99.   | साथ (उसकी)    |
| <b>याहर्ता</b> । | 93. | उखाड़ देने वाला    | अङ्गदम् ॥  | 90.   | वाजूबन्द के   |

श्लोकार्थ — मेरे राज्य में जो उद्ग्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियों के प्रति पाप करने वाला है, साक्षात् देवता होने पर भी मैं वाजूवन्द के साथ उसकी भुजाओं को उखाड़ देने वाला हूँ।

## षोडशः श्लोकः

राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् । शासतोऽन्यान् यथाशास्त्रमनापचुत्पथानिह ॥१६॥

पदच्छेद —

राष्ट्रः हि परमः धर्मः, स्व धर्मस्थ अनुपालनम् । शासतः अन्यान् यथा शास्त्रम्, अनापदि उत्पथान् इह ॥

शब्दार्थ-

| राज्ञः       | 5.    | राजा का                  | शासतः     | ৩.        | दण्ड देने वाले         |
|--------------|-------|--------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| हि           | 97.   | ही                       | अन्यान्   | 8.        | असज्जन (व्यक्तियों) को |
| परमः         | 93.   | परम                      | यथा       |           | अनुसार                 |
| धर्मः        | 98.   | धर्म (है)                | शास्त्रम् | <b>¥.</b> | शास्त्र के             |
| <del>-</del> | ક્.   | अपने                     | अनापदि    |           | संकट के बिना ही        |
| धर्मस्थ      | 90.   | घर्म में स्थित (जनों का) | उत्पथान्  | ₹.        | कुमार्ग में जाने वाले  |
| अनुपालनम्    | 1 99. | पालन करना                | दह ॥      |           | इस संसार में           |

क्लोकार्थ—इस संसार में संकट के बिना ही कुमार्ग में जाने वाले असज्जन व्यक्तियों को शास्त्र के अनुसार दण्ड देने वाले राजा का अपने घर्म में स्थित जनों का पालन करना ही परम धर्म है।

#### सप्तदशः श्लोकः

एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमातिभयं वचः। येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः॥१७॥

पदच्छेद-

पतत् वः पाण्डवेयानाम् , युक्तम् आर्तं अभयम् वचः । येपाम् गुण् गणैः छुण्णः, दौत्य आदौ भगवान् छुतः ॥

शब्दार्थ—

पतत् ३. यह येषाम् ८. जिनके यः ५. आप गुण ६. उत्तम गुणों के

पाण्डवेयानाम् ६. पाण्डववंशी राजाओं के गर्गैः १०. समुह से (प्रसन्न होकर)

युक्तम् ७. योग्य है कृष्णः १२. श्रीकृष्ण ने

आर्त १. दुखियों को दौत्य आदी १३. दूत, सारथी (इत्यादि का काम)

अभयम् २. अभय देने वाली भगवान् ११. भगवान् चचः। ४. वाणी कृतः॥ १४. किया था

श्लोकार्थं—दुखियों को अभय देने वाली यह वाणी आप पाण्डववंशी राजाओं के योग्य है, जिनके उत्तम गुणों के समूह से प्रसन्न होकर भगवान् श्रीकृष्ण ने दूत, सारथी इत्यादि का काम किया था।

# ऋष्टादशः श्लोकः

न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ । पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥१८॥

पदच्छेद—

न वयम् क्लेश बीजानि, यतः स्युः पुरुष ऋषभ । पुरुषम् तम् विजानीमः, वाक्य भेद विमोहिताः ॥

शब्दार्थं—

नहीं २. श्रेष्ठ न દ ऋषभ । ६. हम सब वयम् प्त. पुरुष को पुरुषम् १२. कष्टों के क्लेश उस तम बीजानि 93. बीज विजानीमः १०. जानते हैं ११. जिससे ३. शास्त्रों के यतः वाक्य १४. उत्पन्न होते हैं भेद भेद से स्युः 8. 9. हे पुरुष विमोहिताः॥ ५. भ्रम में पड़े हुये पुरुष

श्लोकार्थ—हे पुरुष श्रेष्ठ ! शास्त्रों के भेद से भ्रम में पड़े हुये हम सब उस पुरुष को नहीं जानते हैं, जिससे कष्टों के बीज उत्पन्न होते हैं।

### एकोनविंशः श्लोकः

केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः। दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम्॥१६॥

पदच्छेद---

केचित् विकल्प वसनाः, आहुः आत्मानम् आत्मनः। दैवम् अन्ये परे कर्म, स्वभावम् अपरे प्रभुम्॥

शब्दार्थ-

केचित् ३. कुछ (व्यक्ति)
विकल्प १. तर्क का
वसनाः २. वाना पहिने
आहुः १३. वताते हैं
आत्मानम् ४. अपने को
आत्मनः। १२. अपना कारण
देवम् ६. भाग्य को

अन्ये ५. दूसरे लोग
परे ७. कोई
कर्स =. कर्म को (कोई)
स्वभावम् ६. स्वभाव को (और)
अपरे १०. कुछ लोग
प्रमुख्॥ ११. ईश्वर को

श्लोकार्थ—तर्क का बाना पहिने कुछ व्यक्ति अपने को, दूसरे लोग आग्य को, कोई कर्म को, कोई स्वभाव को और कुछ लोग ईश्वर को अपना कारण बताते हैं।

## विंशः श्लोकः

अप्रतक्योदनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः। अत्रानुरूपं राजर्षे विद्यश स्वमनीषया।।२०॥

पदच्छेद-

अप्रतक्यांत् अनिर्देश्यात् , इति केषु अपि निश्चयः । अत्र अनुरूपम् राजपें, विमृश स्व मनीषया॥

शब्दार्थ—

अप्रतक्यांत् (वह कारण) तर्क से परे है (एवं) अत्र प्र. इस (विषय) में २. वाणी से बतलाया नहीं जा सकता है अनुरूपस् अनिर्देश्यात् ११. उचित-अनुचित का इति ३. ऐसा राजवें ७. हे राजा परीक्षित् ! ५. कुछ लोगों का विस्रुश केषु १२. विचार कर लीजिये भी अपि ૪. इ. अपनी ६. निश्चय है (अतः) सनीषया॥ १०. बुद्धि से निश्चयः।

श्लोकार्थ — वह कारण तर्क से परे हैं एवं वाणी से बतलाया नहीं जा सकता है, ऐसा भी कुछ लोगों का निश्चय है। अतः, हे राजा परीक्षित् ! इस विषय में अपनी बुद्धि से उचित-अनुचित का विचार कर लीजिये।

उस (व्यम्भरूप धर्म) से

90.

# एकविंशः रजोकः

एवं धर्मे प्रवदित स सजाड् द्विजसत्तम ! सूत उवाच--समाहितेन मनसा विखेदः पर्यच्छ तस् ॥२१॥

पदच्छेद---

पवम् धर्मे प्रवद्ति, सः सम्राट् द्विज सत्तव। समाद्वितेन मनसा, विखेदः पर्यचण्ट तम् ॥

शब्दार्थ--

सः

३. इस प्रकार समाहितेन एवस् ₹. सावधान घमें २. धर्म के દુ. मन से मनसा

कहते रहने पर प्रवदति 8.

विखेदः ७. गोक से रहित होकर उस पर्यचन्द 99. पूछा **4**.

६. सम्राट् (राजा परीक्षित्) ने सम्राट् हे ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी ! द्विज सत्तम। १.

क्लोकार्थं हे ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी ! धर्म के इस प्रकार कहते रहने पर उस सम्राट् राजा परीक्षित् ने शोक से रहित होकर सावधान मन से उस वृषभ रूप धर्म से पूछा।

तम्॥

## द्वाविंशः श्लोकः

धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषद्धपधृक्। राजोवाच-यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद् अवेत् ॥२२॥

पदच्छेद--

धर्मम् जवीषि धर्मज्ञ, धर्मः असि वृष रूप धृक्। यत् अधर्म कृतः स्थानम् , सुचकस्य अपि तद् भवेत् ॥

शब्दार्थ-धर्मम यत् ११. जो ₹. धर्म का ब्रवीषि उपदेश कर रहे हैं अधर्म इ. पाप १०. करने वाले (व्यक्ति) को धर्मञ् हे धर्म के जानकार ! (आप) कुतः १२. फल मिलता है (उसकी) धर्मः (साक्षात्) धर्मराज स्थानम् 9. १३. सूचना देने वाले (व्यक्ति को) असि सुचकस्य

अपि भी ४. बैल का 98. **वृष** ह्मप

वही (फल) प्र. रूप तद् 94. घारण किये हुये (आप) १६. मिलता है धृक्। भवेत्॥

श्लोकार्थ--हे धर्म के जानकार! आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। बैल का रूप धारण किये हुये आप साक्षात् धर्मराज हैं। पाप करने वाले व्यक्ति को जो फल मिलता है, उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को भी वही फल मिलता है।

#### त्रयोविंशः श्लोकः

अथवा देवमायाया नृनं गतिरगोचरा। चेतसो वचसरचापि मृतानामिति निश्चयः॥२३॥

पदच्छेद-

अथवा देव मायायाः, नूनम् गतिः अगोचरा। चेतसः वचसः च अपि, भृतानाम् इति निश्चयः॥

शब्दार्थ-वाणी से 90. ٩. अथवा वचसः अथवा ४. देवताओं की और £. देव चा अपि भी ५. माया का 99. मायायाः ७. प्राणियों के १२. निश्चय ही श्रुतानाम् नृनम् इति गतिः ₹. स्वरूप यह १३. परे है सिद्धान्त है (कि) निश्चयः ॥ अगोचरा। ₹. मन से चेतसः

श्लोकार्थं—अथवा यह सिद्धान्त है कि देवताओं की माया का स्वरूप प्राणियों के मन से और वाणी से भी निश्चय ही परे है।

चतुर्विंशः श्लोकः

तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः । अधर्मा शैस्त्रयो भगनाः स्मयसङ्ग्रदेशतन ॥२४॥

पदच्छेद--

तपः शौचम् दया सत्यम् , इति पादाः कृते कृताः । अधर्म अंशैः त्रयः भग्नाः, स्मय सङ्घ मदैः तव ॥

शब्दार्थ-अधर्म १३. पाप के तपस्या तपः ₹. अंशै: शौचम ४. पवित्रता १४. अंशों से ५. दया (और) १४. तीन पैर द्या त्रयः १६. टूट गये हैं सत्य सत्यम् ₹. भग्नाः इति ये १०. (अब) अभिमान 9. स्मय चार चरण ११. आसक्ति (और) सङ्ग पादाः १. सतयुग में मदैः कृते 92. मदरूप कल्पित थे (किन्तु) २. आपके तव॥ कृताः।

श्लोकार्थं — सतयुग में आपके तपस्या, पिवत्रता, दया और सत्य ये चार चरण किल्पत थे; किन्तु अब अभिमान, आसिक्त और मदरूप पाप के अंशों से तीन पैर टूट गये हैं।

## पञ्चविंशः श्लोकः

इदानीं घर्षपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः । तं जिच्चतत्यघर्योऽयमचतेनैधितः कतिः ॥२५॥

पवच्छेद—

इदानीम् धर्म पादः ते, सत्यम् निर्वर्तयेत् यतः। तम् जिष्टश्वति अधर्मः अयम्, अनुतेन पधितः कतिः॥

शब्दार्थ--

इदानीस ३. अब (आप) १३. उसे (भी) तम् धर्म १. हे धर्मराज! जिच्छति १४. प्रस लेना चाहता है अधर्मः ६. चरण से 99. पापी पादः ४. अपने ਜੇ यह 90. अयम् ५. सत्यरूपी अन्तेन झुठ से सत्यस निर्वर्तयेत् ७. जीवित हैं (अतः) पधितः द. पुष्ट हुआ क्योंकि कलिः॥ कलियुग ₹. 92. यतः।

श्लोकाथँ—हे धर्मराज ! क्योंकि अब आप अपने सत्यरूपी चरण से जीवित हैं, अतः झूठ से पुष्ट हुआ यह पापी कलियुग उसे भी ग्रस लेना चाहता है।

# षड्विंशः श्लोकः

हयं च भूभेगवता न्यासितोडभरा सती। श्रीमद्भिरतत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका ॥२६॥

पदच्छोद-

इयम् च श्रूः भगवता, न्यासित उठ भरा सती। श्रीमब्भिः तत् पद न्यासैः, सर्वतः कृत कौतुका॥

शब्दार्थं--

४. (यत: उस समय) यह सती। ६. देवी ध्यस् और ७. शोभा से सम्पन्न श्रीमद्भिः er. **£.** भगवान् के ५. पृथ्वी युः तत् 9. भगवान् श्रीकृष्ण ने पद न्यासैः १०. चरण चिह्नों से भगवता न्यासिव दूर कर दिया था चारों तरफ ₹. सर्वतः 99. क्रत कीतुका॥ १२. उत्सवमयी थी महान भूभार को डच भरा

श्लोकार्थ भगवान् श्रीकृष्ण ने महान् भूभार को दूर कर दिया था; अतः उस समय यह पृथ्वी देवी शोभा से सम्पन्न और भगवान् के चरण चिह्नों से चारों तरफ उत्सवमयी थी।

ক্ষা০—৩৪

#### सप्तविंशः श्लोकः

शोचत्यश्रुकता साध्वी दुर्भगेवोजिसताधुना । अब्रह्मरया नृपन्याजाः शुद्रा भोच्यन्ति मामिति ॥२७॥

पदच्छेद-

शोचित अश्रु कला साध्वी, दुर्भणा इव उजिसता अधुना। अन्नस्यायाः नृप व्याजाः, श्रुद्धाः भोदयन्ति माम् इति॥

शब्दार्थं-

शोचित चिन्ता कर रही है ब्राह्मण द्रोही 98. अब्रह्मण्याः अधु कला १३, आंसू भरकर राजा के नुप १०. (यह) देवी पृथ्वी साध्वी ₹. वेश में व्याजाः दुर्भगा ११. अभागिन के ५. शूद्र लोग AET: भोक्यन्ति इच 92. ७. शासन करेंगे समान **उ**ज्भिता ६. मेरे पर (भगवान् के द्वारा) छोड़ी गई माम् अधुना। इति ॥ इस विचार से 9. अव

श्लोकार्थ— 'अब राजा के वेश में ब्राह्मण-द्रोही शूद्र लोग मेरे पर शासन करेंगे' इस विचार से अगवान के द्वारा छोड़ी गई यह देवी पृथ्वी अभागिन के समान आँसू अर कर चिन्ता कर रही है।

# अष्टाविंशः श्लोकः

इति धर्भ महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः। निशातमाददे खड्गं कलयेऽधर्महेतवे।।१८॥

पदच्छेद--

इति धर्मम् महीम् च एवं, सान्त्वयित्वा महारथः। निशातम् आददे खड्गम्, कलये अधर्म हेतवे॥

शब्दार्थं-

इति १. इस प्रकार निशातम् ११. तेज घार वाली २. धर्म को धर्मभ आहदे १३. उठाई ४. पृथ्वी को महीम् १२. तलवार खडगम् ३. और १०. कलियुग को (मारने के लिये) कलये च ५. भी अधर्म. पव 5. पाप का

महारयः। ७. महारयी (परीक्षित् ने)

सान्त्वयित्वा ६. सान्त्वना देकर

श्लोकार्थं—इस प्रकार धर्म को और पृथ्वी को भी सान्त्वना देकर महारूथी परीक्षित् ने पाप का कारण कलियूग को मारने के लिये तेज धार वाली तलवार उठाई।

हेतवे॥

٤.

कारण

# एकोनत्रिंशः श्लोकः

तं जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय द्वपताञ्ज्ञनम्। तात्पादमूलं शिरसा समगाद् भयविह्नलः॥२६॥

पदच्छेद---

तम् जिथांसुम् अभिषेत्यः विद्याय नुप लाञ्छनम्। तत् पाद सुलम् शिरसा, समगात् भय विद्वलः॥

श्वव्दार्थं-

उन (राजा परीक्षित्) को ९०. चरण पाद तस् ११. तल में जिघांसुम् ₹. वध का इच्छक मुलभ् १२. शिर को जानकर (कलियुग ने) शिरला अभिजेत्य ₹. उतार दिया और १३. रख दिया समगात विद्वाय ७. भय से ४. राजा के नुप भय 'प. व्याकुल होता हुआ चिह्नों को **X**. विद्वतः॥ लाञ्छनम् । 2. उनके तत्

भलोकार्थ—उन राजा परीक्षित् को वध का इच्छुक जानकर कलियुग ने राजा के चिह्नों को उतार दिया और भय से व्याकुल होता हुआ उनके चरण तल में शिर की रख दिया।

# त्रिंशः श्लोकः

पतितं पादयोवीरः कृपया दीनवत्सतः। शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्निव ॥३०॥

पदच्छेद—

पतितम् पादयोः घीरः, कृपया दीन वत्सकः। शरण्यः न अवधीत् श्लोक्यः, आह च इदम् इसन् इस ॥

शब्दार्थ—

पतितम् अवधीत् वध किया ७. पड़े हुए (कलियुग) का ٤. ६. परों में श्लोक्यः ३. यशस्वी (एवम्) पादयोः थ. वीर (राजा परीक्षित्) ने 98. वीर: आह कहा 90. और प्र. दयापूर्ण होकर च क्षपया दीन बत्सला। २. अनायों के रक्षक १३. इस प्रकार इदम् ११. हसते हुये हसन् शरणागत पालक शरण्यः इव॥ 92. नहीं

क्लोकार्थ — शरणागत पालक, अनायों के रक्षक, यशस्वी एवम् वीर राजा परीक्षित् ने दयापूर्ण होकर पैरों में पड़े डुए कलियुग का वध नहीं किया और हँसते हुये-से इस प्रकार कहा।

# एकत्रिंशः श्लोकः

राजोवाच-- ते गुडाकेशयशोधराणां, बद्धाञ्जलेवें भयमस्ति किंचित्। न वर्तितव्यं भवता कथंचन, चेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः ॥३१॥

पदच्छेद-

न ते गुडाकेश पशोधराखाम्, बद्ध अञ्जलेः वै भयम् अस्ति किंचित्। न चर्तितव्यम् भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीचे स्वम् अचर्म बन्धुः॥

शब्दार्थ-१५. नहीं ७. नहीं ন वतितब्यस् १६. रहना चाहिये २. तुम्हें, अर्जुन की ते, गुडाकेश यशोघराणाम्, ३. कीर्ति को धारण करने वाले ११. तुम्हें भवता १४. किसी भी प्रकार से बद्ध अञ्जलेः १. हाथ जोड़े हुए कथंचन, क्षेत्रे ਕੈ १३. राज्य में ६. ही १२. मेरे मदीये ५. भय भयम् वस्ति **द. होना चा**हिये इ. त्म किंचित्। ४. (राजाओं से) कोई अधर्म, बन्धुः ॥ १०. पाप के, सहायक (हो अतः)

ख्वोकार्यं—हाथ जोड़े हुए तुम्हें अर्जुन की कीर्ति को धारण करने वाले राजाओं से कोई भय ही नहीं होना चाहिए। तुम पाप के सहायक हो, अतः तुम्हें मेरे राज्य में किसी भी प्रकार से नहीं रहना चाहिए।

# द्वात्रिंशः श्लोकः

त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे - व्यनुप्रवृक्तोऽययधर्मपूराः । लोभोऽनृतं चौर्यमनार्थमंहो, ज्येष्ठा च माया कलहरूच दरमः ॥३२॥

पदच्छेद-

त्वाम् वर्तमानम् नरदेव देहेषु, अनुप्रवृत्तः अयम् अधर्म प्राः। लोमः अनृतम् चौर्यम् अनार्यम् अहः, ज्येष्ठा च माया कलहः च द्रमः॥

अनुप्रवृत्तः १४. प्रवेश कर गया है आया, कत्तहः ६. छल-कपट, कलह (तथा)

अयम् १२. यह च ११. स्वरूप अधर्म पृगः। १३. अधर्म का समूह दम्भः॥ १०. धमंड

प्रलोकार्थ — तुम्हारे रहने से राजाओं के शरीर में लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, पाप, दरिद्रता और छल-कपट, कलह तथा घमंड स्वरूप यह अघमं का समूह प्रवेश कर गया है।

#### त्रयस्त्रिशः श्लोकः

न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये । ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै-यज्ञेरवरं यज्ञविज्ञानविज्ञाः ॥३३॥

पदच्छेद - न वर्तितव्यम् तद् अधर्म बन्धो, धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ! ब्रह्मावर्ते यत्र यज्ञन्ति यहैः, यक्षेश्वरम् यद्य वितान विद्याः ॥

शब्दार्थ-ब्रह्माचर्ते २. भारतवर्ष में १५. नहीं ल 9. इस वर्तितब्यम् १६. रहना चाहिए यत्र दे. इसलिए यजन्ति प. पूजन करते हैं तद् अधर्म बन्धो, १०. पाप के साथी (हे कलियुग!) यज्ञैः, ६. यज्ञों से घर्मेण ११. (तुम्हें) धर्म यज्ञेश्वरम ७. यज्ञ भगवान् का है. यज्ञ की सत्येन १३. सत्य से यश ४. पद्धति कै १२. और वितान ५. जानकार विद्वान वर्तितच्ये । १४. रहने योग्य (इस देश में) विज्ञाः ॥

श्लोकार्थ — इस भारतवर्ष में यज्ञ की पद्धति के जानकार विद्वान् यज्ञों से यज्ञ-भगवान् का पूजन करते हैं; इसलिए पाप के साथी हे कलियुग ! तुम्हें धर्म और सत्य से रहने योग्य इस देश में नहीं रहना चाहिये।

चतुस्गिशः श्लोकः

यस्मिन् हरिभेगवानिज्यमान, इज्यासूर्तियंजनां शं तनोति ।
कामानमोघान् स्थिरजङ्गमाना-सम्तर्षदिवीयुरिवैष आत्मा ॥३४॥
पदच्छेद - यस्मिन् हरिः भगवान् इज्यमानः, इज्या सूर्तिः यजताम् शम् तनोति ।
कामान् अमोघाम् स्थिर जङ्गमानाम्, अन्तः वहिः वायुः इव एषः आतमा ॥

গ্ৰব্বাৰ্থ---यस्मिन १. इस देश में अमोघान् ७. पूर्ण करते हैं (और) १४. जड़ और हरिः भगवान् ३. भगवान् श्रीहरि स्थिए जङ्गमाम्, १५. चेतन को ४. यज्ञों से प्रसन्न किये जाते हुए इज्यमानः, इज्या-मृतिः २. यज्ञ-स्वरूप अन्तः बहिः ११. अन्दर और बाहर (विद्यमान) ५. यज्ञ करने वालों की १२. पवन के यजताम् वायुः प्रनका) कल्याण १३. समान यम् इव तनोति। १०. ये (श्रीहरि) **द.** करते हैं एषः ६. कामनाओं को आत्मा ॥ १६. आत्मा (हैं) कामान्

श्लोकार्थ—इस देश में यज्ञ स्वरूप भगवान् श्रीहरि यज्ञों से प्रसन्न किए जाते हुए यज्ञ करने वालों की काम-नाओं को पूर्ण करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। ये श्रीहरि अन्दर और बाहर विद्यमान पवन के समान जड़ और चेतन की आत्मा हैं।

## पञ्चित्रांशः श्लोकः

सूत उवाच-- परीचितैवमादिष्टः स किर्जातवेपथुः ।
तसुचतासिमाहेदं दगडपाणिमिवोचतम् ॥३५॥

पदच्छेद--

परीक्षिता पवम् आदिष्टः, सः कतिः जात चेपथः। तम् उद्यत असिम् आह इदम्, दण्ड पाणिम् इव उद्यतम्॥

श्वार्थ-

राजा परीक्षित् से उचत 99. उठाये हुए परीक्षिता असिम् २. इस प्रकार १०. तलवार प्वम् आदेश पाकर आह १४. बोला आदिए: 93. ५. वह इद्य यह सः कलियुग दण्ड पाणिस् प्रमराज के ધ્. कलिः जात वेपथुः। ४. काँपता हुआ इव 2. समान

जात वेपधः। ४. कापता हुआ तम् १२. राजा परीक्षित् से

उद्यतम् ॥ ७. (दण्ड) उठाये हुए

श्लोकार्थ—राजा परीक्षित् से इस प्रकार आदेश पाकर काँपता हुआ वह किलयुग दण्ड उठाये हुए यमराज के समान तलवार उठाये हुए राजा परीक्षित् से यह बोला।

# षट्गिंशः श्लोकः

र्कालरुवाच-- यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वमीय तवाज्ञया। बच्चे तत्र तत्रापि त्वामात्तेषुशरासनम्।।३६।।

पदच्छेद—

यत्र क्वचन वत्स्यामि, सार्वभौम तव आह्या। लक्षये तत्र तत्र अपि, त्वाम् आत्त इषु शरासनम्॥

शब्दार्थ-

४. जहाँ १२. देखता है यत्र लक्षये ५. कहीं भी ७. वहाँ-वहाँ पर तज तज अपि क्वचन **च**त्स्यामि ६. रहता हूँ 5. आपको त्वाम् सार्वभौम १. हे राजन्! 99. चढ़ाये हुए आत २. आपकी तव इखु 90. वाण ३. आजा से (मैं) बाइया । शरासनम्॥ દ धनुष पर

श्लोकार्थ — हे राजन् ! आपकी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ, वहाँ-वहाँ पर आपको घनुष पर बाण चढ़ाये हुए देखता हूँ ।

# सप्तत्रिंशः श्लोकः

तन्मे धर्मभूतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देषद्वमहिसा। यत्रैव नियतो वतस्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम् ॥३७॥

पदच्छेद--

तब् मे धर्म भृताम् श्रेष्ठ, स्थानम् निर्दे द्रम् बहुँसि । यत्र पद्य नियतः चरस्ये, आतिष्ठन् ते अनुशासनभू ।

शब्दार्थ-

9. इसलिए जहाँ तब् इ. कि मे मुझे 8. एव २. धर्मात्माओं में १३. निश्चित रूप से धर्मभृताम् नियतः श्रेष्ठ ३. श्रेष्ठ (हे राजन् ! आप) १४. निवास कर सक वत्स्ये ५. (वह) स्थान आतिष्ठन् १२. पालन करता हुआ स्थानम् निर्दे ष्टुम् आपके ₹. बताने में 90. अईसि। समर्थ हैं अनुशासनम् ॥ ११. आदेश का 19.

श्लोकार्थ — इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हे राजन् ! आप मुझे वह स्थान बताने से समर्थ हैं; जहाँ कि मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ निश्चित रूप से निवास कर सर्वं।

# अष्टात्रिंशः श्लोकः

अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददी। सूत उवाच---चृतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः ॥३८॥

पदच्छेद--

अभ्यर्थितः तदा तस्मै, स्थानानि कलये ददौ। च्तम् पानम् स्त्रियः सुनाः, यत्र अधर्मः चतुर्विधः॥

शब्दार्थ-

अभ्यर्थितः १. (कलियुग के) माँगने पर परीक्षित् ने पानम् ६. मदिरा

७. स्त्री सहवास (और) २. उस समय स्त्रियः तदा

तस्मै **५. हिंसा का** ३. उस सुनाः स्थानानि ११. जहाँ कि **£**. स्थान यत्र

कलये अधर्मः

४. कलियुग को १३. पाप (रहते हैं) ददी। १०. दिया चतुर्विधः॥ १२. चार प्रकार के

ं ५. जुआ च्तम्

श्लोकार्थं — कलियुग के माँगने पर परीक्षित् ने उस समय उस कलियुग को जूआ, मदिरा, स्त्री-सहवास और हिंसा का स्थान दिया, जहाँ कि चार प्रकार के पाप रहते हैं।

# एकोनचत्वारिंशः रलोकः

पुनश्च याचयानाय जातरूपयदात्प्रशुः। नतोऽनृतं यदं कामं रजी वैरं च पश्चमस् ॥३६॥

पदच्छेद--

पुनः च याचमानाय, जातक्षपम् अदात् प्रशुः। ततः अनृतम् सदम् कामम्, रजः वैरम् च पश्चमम्॥

शब्दार्थ--

२. फिर से (कलियुग के) द्वारा सुठ' अनुसम् षुन: सद . सद्स् . 9. तथा याचना करने पर १०. काम वासना याचमानाय ३. कामम् ५. उसे सुवर्ण का स्थान ११. रजोगुण হক্তাঃ जातसपम् दिया वैरस् १४. कलह (भी दिया) अदात् ४. समर्थ (राजा परीक्षित् ने) 92. और वसः। १३. पाँचवा स्थान उसके बाद (उन्होंने उसे) ततः पञ्चमस् ॥

श्लोकार्थं—तथा फिर से कलियुग के द्वारा याचना करने पर समर्थ राजा परीक्षित् ने उसे सुवर्ण का स्थान दिया। उसके वाद उन्होंने उसे झूठ, मद, कामवासना, रजोगुण और पाँचवा स्थान कलह भी दिया।

# चत्वारिंशः श्लोकः

अमृति पत्रस्थानाति ह्यधर्मप्रभवः कतिः। औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत्।।४०।।

पदच्छेद-

अमृनि पश्च स्थानानि, हि अधर्म प्रभवः कलिः। अत्तिरेयेण दत्तानि, न्यवसत् तत् निदेशकृत्॥

शब्दार्थ--

३. कलियुग व्यमृनि कलिः। ६. इन ७. पाँच **भौत्तरेये**ण ४. राजा परीक्षित् के द्वारा Y署 स्थानानि स्थानों पर दत्तानि ५. दिये गये १२. निवास करने लगा <del>६</del>. ही न्यवसत् हि १०. उनके अधर्म .तत् पाप का निदेशकृत्॥ ११. आदेश का पालन करता हुआ २. मूल कारण प्रभवः

श्लोकार्थं—पाप का मूल कारण किलयुग राजा परीक्षित् के द्वारा दिये गये इन पाँच स्थानों पर ही उनके आदेश का पालन करता हुआ निवास करने लगा।

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

अधैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्वचित्। विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्णुरुः ॥४१॥

पदच्छेद--

अध पतानि न सेवेत, बुभूषुः पुरुषः ववचित्। विशेषतः धर्मशीलः, राजा लोक पतिः गुरुः॥

शब्दार्थ---

१. इसलिये क्वचित्। १०. कभी अथ £. इन स्थानों का विशेषतः ४. विशेष सप से पतानि ११. नहीं धर्म शीलः प्र. धार्मिक न १२. सेवन करना चाहिये सेवेत ६. राजा राजा लोक पतिः ७. लोक नायक (और) २. कल्याण के इच्छुक बुभूपुः ३. पूरुषों को द. गुरु जनों को पुरुष: गुरु: ॥

श्लोकार्थ—इसलिए कल्याण के इच्छुक पुरुषों को, विशेष रूप से धार्मिक राजा, लोकनायक और गुरुजनों को इन स्थानों का कभी सेवन नहीं करना चाहिये।

## द्विचत्वारिंशः श्लोकः

वृषस्य नष्टांस्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति । प्रतिसंदध आरवास्य महीं च समवर्धयत् ॥४२॥

पदच्छेद—

वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान्, तपः शौचम् द्याम् इति । प्रतिसंद्धे आश्वास्य, महीम् च समवर्धयत्॥

शब्दार्थ--

 (राजा परीक्षित् ने) बैल रूपघारी धर्म के इति। <del>चृषस्य</del> इन २. टूटे हुये प्रति ક. पुन: नष्टान् ७. तीनों संदधे १०. जोड़ दिया त्रीन् s. पैरों को १३. बश्वासन देकर **आश्वास्य** पादान् ३. तपस्या १२. पृथ्वी को महीम् तपः ४. पवित्रता (और) शौचम 99. तथा प्र. दया रूप वाले समवर्धयत्॥ १४. निर्भय किया दयाम्

श्लोकार्थ राजा परीक्षित् ने बैल रूपघारी घर्म के टूटे हुये तपस्या, पवित्रता और दया रूपवाले इन तीनों पैरों को पुन: जोड़ दिया तथा पृथ्वी को आश्वासन देकर निर्भय किया।

## त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

स एव एतहा ध्यास्त आसनं पार्थिवीचितम् । पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारययं विविज्ञता ॥४३॥

पदच्छेद--

सः एषः एतर्हि अध्यास्ते, आसनम् पार्थिव उचितम् । पितामहेन उपन्यस्तम् , राज्ञा अरण्यम् विविधता ॥

शब्दार्थ-

| सः                | 90. | वे ही               | उचितम् ।     | 9. | योग्य                     |
|-------------------|-----|---------------------|--------------|----|---------------------------|
| प्व!              | 99. | ये (राजा परीक्षित्) | पितासहेन     | ₹. | पितामह                    |
| पतिर्द            |     | इस समय              | डपन्यस्तम्   | y. | दिये गये                  |
| <b>अध्यास्</b> ते | 97. | विराजमान हैं        | হাল্পা       | 8. | राजा (युधिष्ठर) के द्वारा |
| <b>आसनम्</b>      | 5.  | सिंहासन पर          | अरण्यम्      | 9. | वन में                    |
| पार्थिच           | દ્  | राजाओं के           | विविश्वताः ॥ | ₹. | जाते हुए                  |

क्लोकार्थ-वन में जाते हुए पितामह राजा यूघिष्ठिर के द्वारा दिये गये राजाओं के योग्य सिंहासन पर इस समय वे ही ये राजा परीक्षित विराजमान हैं।

# चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

आस्तेऽधुना स राजिंधः कौरवेन्द्रश्रियोक्तसन्। गजाह्रये महाभागश्चक्रवर्ती वृहच्छ्वाः ॥४४॥

पदच्छेद-

यास्ते अधुना सः राजिषः, कौरवेन्द्र थ्रिया उल्लसन् । गजाह्ये महाभागः, चक्रवर्ती बृह्य अवाः ॥

ज्ञन्दार्थ-

| बास्ते     | 97.       | विद्यमान हैं        | उल्लसन् । | 99. | शोभित होते हुये          |
|------------|-----------|---------------------|-----------|-----|--------------------------|
| व्यचुना    | <b>9.</b> | इस समय              | गजाह्वये  | 5.  | हस्तिनापुर में           |
| सः         | ξ.        | वे (राजा परीक्षित्) | यहाभागः   | ٩.  | परम सीभाग्यशाली          |
| राजििः     | ٧.        | राजिं               | चकवर्ती   | 8.  | चक्रवर्ती सम्राट् (एवम्) |
| कीरवेन्द्र | 숙.        | कौरवों की           | बृहत्     | ₹.  | बड़े                     |
| श्चिया     | 90.       | राजलक्ष्मी से       | श्रवाः ॥  | ₹.  | यशस्वी                   |

स्तोकार्थ-परम सीमाग्यशाली, बड़े यशस्वी, चक्रवर्ती सम्राट् एवम् रार्जीष वे राजा परीक्षित् इस समय हस्तिनापूर में कौरवों की राजलक्ष्मी से शोमित होते हुए विद्यमान हैं।

# पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

इत्थरभूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो द्याः। यस्य पालयतः चोणीं यूर्यं सत्राय दीचिताः॥४५॥

#### पदच्छेद--

इत्थंभूत अनुभावः अयम् , अभिमन्यु सुतः नृपः । यस्य पालयतः खोखीम् , यूयम् सनाय दीक्षिताः ॥

#### श्ब्दार्थ---

| इत्थंभूत     | ¥. | इस प्रकार के    | यस्य        | <b>19.</b> | जिनके द्वारा        |
|--------------|----|-----------------|-------------|------------|---------------------|
| अनुभावः      | ξ. | प्रभाव वाले हैं | पालयतः      | 육.         | पालन करते रहने पर   |
| अयम्         | ₹. | ये              | स्रोणीम्    | 5.         | पृथ्वी का           |
| अभिमन्यु     | ٩. | अभिमन्यु के     | यूयस्       | 90.        | आप सब लोग           |
| <b>खु</b> तः | ₹. | पुत्र .         | सन्नाय      | 99.        | दीर्घकालीन यज्ञ में |
| जृषः ।       | 8. | राजा परीक्षित्  | दीक्षिताः ॥ | 97.        | दीक्षित हुए हैं     |
|              |    |                 |             |            |                     |

श्लोकार्थ-अभिमन्यु के पुत्र ये राजा परीक्षित् इस प्रकार के प्रभाव वाले हैं; जिनके द्वारा पृथ्वी का पालन करते रहने पर आप सब लोग दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित हुए हैं।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशः अध्यायः ॥१७॥



#### श्रीमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्कान्धः

अध अष्टाव्दाः अध्यायः

प्रथमः श्लोकः

सूत उवाच-

यो वै दौण्यस्त्रविष्तुष्टो न मातुक्दरे सृतः। अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्मुतकर्मणः॥१॥

पदच्छेद—

यः वै द्रौणि अस्त्र विष्तुष्टः, न मातुः उद्रे मृतः । अनुप्रहात् भगवतः, कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः॥

शब्दार्थ-

य: १. जो (राजा परीक्षित्) उदरे ३. गर्भ में वै ६. भी स्नृतः। १२. मरे थे द्रीणि ४. अश्वत्थामा के अनुग्रहात् १०. कृपा से

अस्त्र, विष्तुष्टः ५. ब्रह्मास्त्र से, जलकर अगवतः, कृष्णुस्य ६. भगवान् श्रीकृष्ण की

न ११. नहीं अद्भुत ७. अनोखी

मातुः २. माता (उत्तरा) के कर्मणः ॥ द. लीलायें करने वाले श्लोकार्थं — जो राजा परीक्षित् माता उत्तरा के गर्भ में अश्वत्यामा के ब्रह्मास्त्र से जलकर भी अनोखी

लीलायें करने वाले भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा से नहीं मरे थे।

#### द्वितीयः श्लोकः

ब्रह्मकोपोत्थिताद् यस्तु तत्त्वकात्प्राण्विष्तवात्। न सम्मुमोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशयः॥२॥

पदच्छेद---

प्रह्म कोप उत्थितात् यः तु, तश्वकात् प्राण विष्लवात् । न सम्मुमोह उक् भयात् , भगवति अर्पित आशायः॥

श्रव्दार्थ-

अध कोप ५. ब्राह्मण के शाप से ११. नहीं १२. मोहित हुए थे **उ**त्थितात् ६. उत्पन्न हुए सम्मुमोह ४. वही (राजा परीक्षित्) ७. बड़े भयानक (और) उच भयात् यः १. भगवान् श्रीकृष्ण में १०. भी भगवति ন্ত ६. तक्षक नाग से अर्पित ३. समर्पित किये हुए तष्ठकात् प्राण विष्तवात्। ५. प्राण घातक २. अन्त:करण को आशयः॥

भलोकार्थं—भगवान् श्रीकृष्ण में अन्त:करण को समर्पित किये हुए वही राजा परीक्षित् ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न हुए बड़े भयानक और प्राण घातक तक्षक नाग से भी मोहित नहीं हुए थे।

## तृतीयः श्लोकः

उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थितिः। वैयासकेर्जही शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरस् ॥३॥

पदच्छेद-

उत्स्रुय सर्वतः सङ्गम्, विज्ञात अजित संस्थितिः। वैयासकेः जही शिष्यः, गङ्गायाम् स्वम् कलेवरम्॥

शब्दार्थ—

उत्स्रुज्य ८. हटाकर वैयासके: ४. व्यासपुत्र गुकदेव के सर्वतः ६. चारों ओर से जही १२. त्याग किया था सङ्गम् ७. आसक्ति शिष्यः ५. शिष्य (राजा परीक्षित्) ने विज्ञात ३. जानकार गङ्गायाम् ६. गंगाजी के तट पर

अजित १. आत्म स्वम् १०. अपने

संस्थितिः। २. स्वरूप के कलेवरम्॥ ११. शरीर का

श्लोकार्थ —आत्म-स्वरूप के जानकार व्यासपुत्र शुकदेव के शिष्य राजा परीक्षित् ने चारों ओर से आसक्ति हटाकर गंगाजी के तट पर अपने शरीर का त्याग किया था।

# चतुर्थः श्लोकः

नोत्तमश्लोकवातीनां जुबतां तत्कथामृतम्। स्यात्संश्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम् ॥४॥

पदच्छेद---

न उत्तम श्लोक वार्तानाम्, जुषताम् तत् कथा अमृतम्। स्यात् संम्रमः अन्त काले अपि, स्मरताम् तत् पद अम्बुजम्॥

शब्दार्थं---

न ११. नहीं स्थात् १२. होता है उत्तम श्लोक १. पवित्र कीर्ति (भगवान् श्रीकृष्ण) की संभ्रमः १०. मोह

वार्तानाम् २. चर्चा करने वाले अन्तकाले अपि ६. मरते समय भी

जुषताम् ५. पान करने वाले (तथा) स्मरताम् ५. स्मरण करने वाले (जनों) को

तत् कथा ३. उनकी लीला रूपी तत् पद ६. उनके चरण अमृतम्। ४. सुधा का अम्बुजम्॥ ७. कमल का

श्लोकार्थ-पिवत्र कीर्ति भगवान् श्रीकृष्ण की चर्चा करने वाले, उनकी लीलारूपी सुधा का पान करने वाले तथा उनके चरण-कमल का स्मरण करने वाले जनों को मरते समय भी मोह नहीं होता है।

#### पञ्चमः श्लोकः

ताबत्किकि प्रभवेत् प्रविद्योऽपीह सर्वतः। यावदीशो महानुव्यीमाभिमन्यव एकराट्॥५॥

पदच्छेद-

तावत् कितः न प्रभवेत् , प्रविष्टः अपि इह सर्वतः । यावत् ईशः महान् उर्व्याम् , आभिमन्यवः एकराट् ॥

श्वार्थ-

ताचत्, कलिः ७. जब तक, कलियुग यावत. ४. जब तक ११. नहीं हुन्छाः ६. राजा (रहे) १२. प्रभावी हो सका था प्रभवेत सहान् १. महाच् प्रविष्टः अपि १०. प्रवेश करके भी डब्यांम् ५. पृथ्वी पर आभिमन्यवः यहाँ पर ३. अभिमन्यु पुत्र (परीक्षित्) इह चारों ओर से सर्वतः। ٤. पकराट् ॥ सम्राट

श्लोकार्थ — महान् सम्राट् अभिमन्यु पुत्र परीक्षित् जव तक पृथ्वी पर राजा रहे, तब तक कलियुग यहाँ चारों ओर से प्रवेश करके भी प्रभावी नहीं हो सका था।

#### षष्ठः श्लोकः

यस्मिन्नहिन यखेँ च अगवानुत्ससर्ज गास्। तदैवेहानुवृत्तोऽसावधर्भप्रभवः कतिः॥६॥

पदच्छेद-

यिमन् अहिन यहिं एव, भगवान् उत्ससर्ज गाम्। तदा एव इह अनुमृतः असी, अधर्म प्रभवः किलः॥

बदार्थ-

षस्मिन् ₹. जिस १०. उसी क्षण से तदा पव महनि दिन इह ११. यहाँ यहिं एव ४. जिस ही क्षण अनुवृत्तः १२. आ गया था १. भगवान् (श्रीकृष्ण) ने असी मणवान् इ. वह राससर्ज छोड़ा था अधर्म, प्रसवः ७. पाप का, मूल-कारण वास्। घरा घाम को कतिः ॥ ક. कलियुग

श्लोकार्थं—भगवान् श्रीकृष्ण ने जिस दिन जिस ही क्षण घरा धाम को छोड़ा था, पाप का सूल-कारण वह किसयुग उसी क्षण से यहाँ वा गया था।

#### सप्तमः रत्नोकः

नानुदेष्टि कर्ति सजाद् सारङ्ग इव सारस्क्। कुशतान्यास सिद्धन्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्॥॥

पदच्छेद--

न यनुद्वेष्ठि कलिम् सम्राट् , सारङ्गः इव सारभुक्। कुशलानि थाशु सिद्धचन्ति, न इतराणि कृतानि यस्॥

शब्दार्थ--

कुशलानि १०. शुभ कार्य ६. नहीं स 99. शीघ्र ७. द्वेष किया था अनुद्वेष्टि आशु ५. कलियुग से सिद्धचनित १२. फलदायक होते हैं कालम् ४. राजा (परीक्षित्) ने १४. नहीं (होते हैं) सम्राट् इतराणि 93. अशुभ कार्य (फलदायक) भ्रमर के सारङ्गः **छतां**नि किये गये ₹. ξ. समान द्व क्योंकि (कलियुग में) ३. सार अंश के ग्राही सारभुक्। यत्॥

श्लोकार्थ—भ्रमर के समान सार-अंश के ग्राही राजा परीक्षित् ने कलियुग से द्वेष नहीं किया था, क्योंकि कियुग में किये गय शुभ कार्य शीझ फलदायक होते हैं; अशुभ कार्य फलदायक नहीं होते हैं।

# ऋष्टमः श्लोकः

किं नु बालेषु शूरेण किंतना धीरभीरुणा। अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको चषु वर्तते॥=॥

पदच्छेद---

किम् तु वालेषु शूरेण, कलिना धीर भीष्णा। अप्रमत्तः प्रमत्तेषु, यः वृकः नृषु वर्तते॥

शब्दार्थ-

किम् ज ६. क्या कहा जाय अप्रमत्तः ११. सावधान १. बालकों पर प्रमत्तेषु वालेषु इ. असावधान वोरता दिखाने वाले (तथा) जो (कलियुग रूपी) श्चरेण 9. यः कलियुग के विषय में भेडिया कलिना वुकः 5.

कालना ५. कालयुग के विषय में चुकः ५. माड़या धीर ३. धैर्यशाली पुरुषों से नुखु १०. मनुष्यों को (वश में करने के लिए)

भी रुण। ४. डरने वाले वर्तते॥ १२. है

बलोकाथं—बालकों पर वीरता दिखाने वाले तथा धैर्यशाली पुरुषों से हरने वाले कलियुग के विषय में क्या कहा जाय ? जो कलियुग रूपी भेड़िया असावधान मनुष्यों को वश में करने के लिये सावधान है।

#### नवमः श्लोकः

## उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीचितं मया । वासुदेवकथोपेतमाल्यानं यदपृञ्छत ॥६॥

पदच्छेद--

उपवर्णितम् एतद् वः, पुण्यम् पारीक्षितम् मया । वासुदेव कथा उपेतम्, आख्यानम् यद् अपृच्छत ॥

शब्दार्थ-

उपवर्णितम् १२. वर्णन किया वासुदेव (आप लोगों ने) भगवान श्रीकृष्ण की २. कथा से ११. इस (कथा) का कथा पतद ३. संबन्धित आप लोगों से उपेतम् वः आख्यानम् ५. कथा पुण्यम् १०. पुण्यप्रद पारीश्वितम् राजा परीक्षित् की यद् જ. अपृच्छता ॥ ६. पूछी थी मैंने मया।

श्लोकार्थ--आप लोगों ने भगवान् श्रीकृष्ण की कथा से संबन्धित जो कथा पूछी थी, मैंने आप लोगों से राजा परीक्षित् की पुण्यप्रद इस कथा का वर्णन किया।

## दशमः श्लोकः

या याः कथा भगवतः कथनीयोदकर्मणः। गुणकर्माश्रयाः पुरिभः संसेट्यास्ता बुभू बुभिः॥१०॥

पदच्छेद--

याः याः कथाः भगवतः, कथनीय उठ कर्मणः। गुण कर्म आश्रयाः पुम्भिः, संसेन्याः ताः बुभूषुभिः॥

शब्दार्थ-

७. जो जो गुण और कर्मों पर याः याः गुण कर्म कथायें (हैं) ६. आधारित आश्रयाः कथाः पं स्भिः १०. मनुष्यों को ४. भगवान् श्रीकृष्ण की भगवतः १२. सेवन करना चाहिये १. कीर्तन करने योग्य संसेच्याः कथनीय ११. उन (कथाओं) का अद्भुत ताः <u>ड</u>ह लोलाघारी बुभूबुभिः॥ £. कल्याण चाहने वाले कर्मणः।

श्लोकार्थं — कीर्तन करने योग्य, अद्भुत लीलाघारी भगवान् श्रीकृष्ण की गुण और कर्मों पर आघारित जो-जो कथायें हैं; कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को उन कथाओं का सेवन करना चाहिये।

## एकादशः श्लोकः

ऋषय ऊचु:---

सून जीव समाः सौम्य शारवतीर्विशदं यशः। यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मत्यीनामसृतं हि नः ॥११॥

पदच्छेद-

स्त जीव समाः सौम्य, शाश्वतीः विशवस् यशः। यः त्वम् शंससि कृष्णस्य, मत्यांनाम् असृतस् हि नः॥

शब्दार्थ-

हे सूत जी (आप) स्रुत त्वम् आप जीव जीवें ٧. शंसिंस १०. गान कर रहे हैं वर्षों तक समा: कुष्णस्य ५. भगवान् श्रीकृष्ण के सीम्य 9. मघुर स्वभाव वाले मत्यानाम् १२. मृत्यूलोक के प्राणियों का शाश्वतीः ३. अनन्त 93. अमृतम् अमृत विशद्म् यशः। ६. निर्मल यश का हि 98. ही है जो नः ॥ 99. (वह) हम

श्लोकार्थ — मधुर स्वभाव वाले हे सूत जी ! आप अनन्त वर्षों तक जीवें; आप जो भगवान् श्रीकृष्ण के निर्मल यश का गान कर रहे हैं, वह हम मृत्युलोक के प्राणियों का अमृत ही है।

#### द्वादशः श्लोकः

कर्मग्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्। आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मघु॥१२॥

पदच्छेद---

कर्मीण अहिमन् अनाश्वासे, धूम धूम्र आत्मनाम् भवान्। आपाययति गोविन्द, पाद पद्म आसवम् मधु॥

शब्दार्थं--

कर्मणि यज्ञ कर्म में 8. भवान्। 9. आप अस्मिन् **आपाययति** ₹. १२. पान करा रहे हैं इस अनाश्वासे ₹. विश्वास-हीन गोविन्द प्रावान् श्रीकृष्ण के घूयें से धूम ሂ. पाद पद्म **द.** चरण-कमल से घूमिल ξ. धूम्र १०. टपके हुए आसवम् शरीर वाले (हम लोगों) को **आत्मनाम्** 9. मधु॥ 99. मधुर मधु का

श्लोकार्थ—आप विश्वास-हीन इस यज्ञ कर्म में घूयें से घूमिल शरीर वाले हम लोगों को भगवान श्रीकृष्ण के चरण-कमल से टपके हुए मधुर मधु का पान करा रहे हैं।

क्ता०-59

#### त्रयोदशः श्लोकः

तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्। भगवत्सङ्गिसङ्गस्य यत्यीनां किम्रुताशिषः ॥१३॥

पदच्छेद-

तुलयाम लवेन अपि, न स्वर्गम् न अपुनर्भवम्। भगवत् सङ्कि सङ्गस्य, मत्यांनाम् किमुत आशिषः ॥

धन्दार्थ-

 तुलना कर सकते हैं (फिर) भगवत् १. भगवद् तुलयाम २. भक्तों के ४. एक क्षण से, भी सङ्ग त्तवेन, अपि ३. सत्संग के प्र. न (तो) सङ्गस्य न सत्यानाम् १०. मनुष्यों की ६. स्वर्ग की (और) स्वर्गम् १२. बात ही क्या है नहीं किमुत 9. न यपुनर्भवय्। मोक्ष की आशिषः ॥ ११. कामनाओं (से तुलना) की

प्लोकार्थ भगवद् भक्तों के सत्संग के एक क्षण से भी न तो स्वर्ग की और न ही मोक्ष की तुलना कर सकते हैं, फिर मनुष्यों की कामनाओं से तुलना की बात ही क्या है ?

# चतुर्दशः श्लोकः

को नाम तृष्येद् रसवित्कथायां, महत्तमैकान्तपरायणस्य। नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु-योगेश्वरा ये अवषाद्ममुख्याः ॥१४॥

पदच्छेद-

5.

कः नाम तृप्येत् रसवित् कथायाम् , महत्तम एकान्त परायणस्य । न अन्तम् गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः, योगेश्वराः ये अव पाद्य मुख्याः ॥

श्बदार्थ-

१. कीन कः न अन्तम् १५. पार नहीं ३. व्यक्ति १४. गुणों का गुणानाम् नाम तृप्येत् न. तृप्त हो सकता है १३. निर्गुण भगवान् के अगुग्रस्य १६. पा सके थे रसचित् २. रसिक जग्मुः, कथायाम्, ७. कथाओं से १२. योगिराज (हैं वे भी) योगेश्वराः महत्तम ४. महापुरुषों के जो ये દુ. एकान्त ५. एक मात्र भव, पाद्म १०. शंकर, ब्रह्मा आश्रय (भगवान् श्रीकृष्ण) की मुख्याः॥ परायणस्य । 99. इत्यादि प्रमुख

क्लोकार्थ-कौन रसिक व्यक्ति महापुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान् श्रीकृष्ण की कथाओं से तृप्त हो सकता है ? जो शंकर, ब्रह्मा इत्यादि प्रमुख योगिराज हैं, वे भी निर्गुण भगवान् के गुणों का पार नहीं पा सके थे।

## पञ्चदशः श्लोकः

तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो, महत्तमैकान्तपरायणस्य । हरेकदारं चरितं विशुद्धं, शुश्रृषतां नो वितनोतु विद्वन् ॥१५॥

पदच्छेद — तत् नः भवान् वै भगवत् प्रधानः, महत्तम एकान्त परायणस्य । हरेः उदारम् चरितम् विशुद्धम् , शुश्रूषताम् नः वितनोतु विद्वन् ॥

शब्दार्थ---

हरे: १२. श्रीहरि की ७. इसलिये (आप ही) तत् १३. विशाल (एवं) २. हम लोगों में उदारम् नः १५. लीला-कथा चरितम्, ३. आप भवान् १४. निर्मल ਰੈ ४. ही विशुद्धम् गुश्रपताम् द. सुनने के इच्छक ५. भगवान् को भगवत् हम लोगों को ६. जीवन-धन (मानने वाले हैं) नः प्रधानः, १६. मुनावें १०. महापूरुषों के वितनीत महत्तम

एकान्त, परायणस्य । ११. एकमात्र, आश्रय विद्वन् ॥ १. हे विद्वान् सूत जी ! श्लोकार्थ—हे विद्वान् सूत जी ! हम लोगों में आप ही भगवान् को जीवन-धन मानने वाले हैं, इसलिये आप

ही सुनने के इच्छुक हमलोगों को महापुरुषों के एकमात्र आश्रय श्रीहरि ही विशाल एवं निर्मल लीला-कथा सुनावें।

#### षोडशः श्लोकः

स वै महाभागवतः परीचिद्, येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः। ज्ञानेन वैयासिकशब्दितेन, भेजे खगेन्द्रध्वजपादसृषम्॥१६॥

पदच्छेद — सः वै महाभागवतः परीक्षित् , येन अपवर्ग आख्यम् अदम् बुद्धिः। श्वानेन वैयासिक श्राव्दितेन, भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मुलम् ॥

शब्दार्थ--

ज्ञानेन £. ज्ञान से ४. उस सः वैयासिक ६. शुकदेव मुनि के द्वारा २. और ਕੈ शब्दितेन, ७. कहे गये १. परम भगवद् भक्त महाभागवतः १४. प्राप्त की थी (उसे हमें बतावें) भेजे ५. राजा परीक्षित् ने परीक्षित्, खगेन्द्रध्वज ११. गरुडघ्वज (भगवान् विष्णु) के **द.** जिस येन १२. चरणों की अपवर्ग, आख्यम् १०. मोक्ष, स्वरूप पाद १३. सन्निधि ३. महान्, बुद्धिमान् मुलम्॥ अद्रम्न, बुद्धिः।

श्लोकार्थ—परम भगवद् भक्त और महान् बुद्धिमान् उस राजा परीक्षित् ने शुकदेव मुनि के द्वारा कहे गये जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप गरुडघ्वज भगवान् विष्णु के चरणों की सन्निधि प्राप्त की थी, उसे हमें बतावं।

#### सप्तदशः श्लोकः

तन्नः परं पुरायमसंवृतार्थ-माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् । आख्याद्यान्तनताचरितोपपन्नं, पारीचितं भागवताभिरामम् ॥१७॥

पदच्छेद-

तत् नः परम् पुण्यम् असंवृत अर्थम् , आख्यानम् अति अद्भुत योग निष्ठम् । आख्याह् अनन्त आखरित उपपन्नम् , पारीश्वितम् भागवत अभिरासम्॥

शब्दार्थ-

| तत्              | 98. | वह           | योग निष्ठम् । | 9.  | योग निष्ठा वाली      |
|------------------|-----|--------------|---------------|-----|----------------------|
| नः               | 9.  | हमें         | आख्याहि       | 98. | सुनावें              |
| परम्             | ٦.  | परम          | अनन्त         | ς.  | श्रीकृष्ण की         |
| पुण्यम्          | ₹.  | पवित्र       | आचरित         | 5.  | लीलाओं से            |
| <b>अ</b> संवृत   |     | स्पष्ट       | उपपन्नम् ,    |     | परिपूर्ण (तथा)       |
| अर्थम् ,         | ¥.  | प्रयोजन वाली | पारीक्षितम्   |     | राजा परीक्षित् की    |
| <b>आ</b> ख्यानम् | ٩٤. | कथा          | भागवत         | 99. | भगवद् भक्तों के लिये |
| यति यद्भुत       | ₹.  | अति अनोखी    | अभिरामम्॥     | 97. | रमणीक                |
| - > 0            |     |              |               | _   |                      |

श्लोकार्थं—हमें परम पित्रत्र, स्पष्ट प्रयोजन वाली, अति अनोखी, योगिनष्ठा वाली, श्रीकृष्ण की लीलाओं से पिरपूर्ण तथा भगवद् भक्तों के लिये रमणीक राजा परीक्षित् की वह कथा सुनावें।

# ऋष्टादशः श्लोकः

सूत उवाच-अहो वयं जन्मभृतोऽच हास्म, वृद्धानुवृत्त्यापि विक्षोमजाताः। दौष्कुत्यमाघिं विघुनोतिः शीघं, महत्तमानामभिधानयोगः॥१८॥

पदच्छेद-

अहो वयम् जनम भृतः अद्य हास्म, वृद्ध अनुवृत्त्या अपि विलोम जाताः। दौष्कुल्यम् आधिम् विधुनोति शीधम् , महत्त्रमानाम् अभिधान योगः॥

शब्दार्थ-

| बहो       | ٩.   | अरे                   | विलोम, जाताः। | ₹.  | सूतकुल में उत्पन्न होकर |
|-----------|------|-----------------------|---------------|-----|-------------------------|
| वयम्      | ₹.   | •                     | दौष्कुल्यम्   |     | कुल के दोष की           |
| जन्म भृतः | ৩.   | जन्म लेना             | आधिम्         | 92. | चिन्ता को               |
| अद्य      | ٧.   | आज                    | विधुनोति      | 98. | नष्ट कर देता            |
| हास्म,    |      | सफल हुआ है            | शीघ्रम्,      | 93. | शोघ्र                   |
|           | ग ४. | महात्माओं की, सेवा से | महत्तमानाम्   | 숙.  | महापुरुषों के           |
| अपि       | ₹.   | भी                    | अभिघान, योगः॥ | 90. | नाम का, उच्चारण         |

श्लोकार्यं — अरे ! सूतकुल में उत्पन्न होकर भी महात्माओं की सेवा से आज हमारा जन्म लेना सफल हुआ है। महापुरुषों के नाम का उच्चारण कुल के दोष की चिन्ता को शीघ्र नष्ट कर देता है।

## एकोनविंशः रलोकः

क्रतः पुनगृ णतो नाम तस्य, महत्तमैकान्तपरायणस्य। योऽनन्तराक्तिर्भगवाननन्तो, सहद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहुः ॥१६॥

पदच्छेद---पुनः गृणतः नाम तस्य, महत्तम एकान्त परायणस्य। कुत: यः अनन्त शक्तिः भगवान् अनन्तः, महद् गुण्त्वात् यम् अनन्तम् बाहुः ॥

शब्दार्थ-

कुतः

१६. बात ही क्या है

छोड़कर

90.

जो यः

पुनः

१५. फिर अनन्त शक्तिः ४. अनन्त पराक्रम वाले (हैं)

गृरातः नाम

१४. स्मरण करने वाले (जनों) की अगवान् २. भगवान् 93. नाम का अनन्तः

३. श्रीकृष्ण

तस्य, १२. उन (भगवान्) के सज्जनों के

महद् गुणत्वात् ६. महान् गुणों के कारण ५. जिन्हें यम्

सहत्तम દ. पकान्त 90. एकमात्र

अनन्तम्

७. अनन्त नाम से

न चाहने पर भी

परायणस्य । ११. आश्रय (हैं) आहुः॥ कहते हैं (तथा जो)

प्लोकार्थ-जो भगवान् श्रीकृष्ण अनन्त पराक्रम वाले हैं, जिन्हें महान् गुणों के कारण अनन्त नाम से कहते हैं तथा जो सज्जनों के एकमात्र आश्रय हैं; उन भगवान के नाम का स्मरण करने वाले जनों की फिर बात ही क्या है ?

# विंशः श्लोकः

सूचितेन, गुणैरसाम्यानतिशायनस्य। हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति-र्यस्याङ्घिरेणुं जुषतेऽनभीप्सोः ॥२०॥

पदच्छेद— पतावता अलम् ननु स्चितेन, गुगैः असाम्यान् अतिशायनस्य। हित्वा इतरान् प्रार्थयतः विभूतिः, यस्य अङ्घि रेखुम् जुषते अनभीप्सोः॥

शब्दार्थ-

हित्वा

£. अन्य (देवताओं) को १. इतना पतावता इतरान् ४. पर्याप्त (है कि) प्रार्थयतः चाहने वाले अलम् ₹. ही विभूतिः, ٠٤. श्री लक्ष्मी जी ननु स्चितेन, ३. कहना 97. यस्य उस गुर्णैः ६. उत्तम गुणों के कारण अङ्घ्रि 98. चरणों की ७. बेजोड़ (तथा) १५. घूली से रेणुम् असाम्यान् सर्व श्रेष्ठ (भगवान्) के अतिशायनस्य । १३. जुषते 94. प्रेम करती हैं

**धलोकार्थ-**इतना ही कहना पर्याप्त है कि श्रीलक्ष्मी जी उत्तम गुणों के कारण बेजोड़ तथा चाहने वाले अन्य देवताओं को छोड़कर न चाहने पर भी उस सर्व-श्रेष्ठ भगवान के चरणों की घूली से प्रेम करती हैं।

बनभीप्सोः॥ ११.

#### एकविंशः श्लोकः

अथापि यत्पादनखावसृष्टं, जगद् विरिश्चोपहृताहणाइभः। सेशं पुनात्यन्यतमो सुकुन्दात्, को नाम लोके भगवत्पदार्थः॥२१॥

पदच्छेद-

अधापि यत् पाद नख अवसृष्टम् , जगत् विरिक्च उपहृत अर्हण अम्भः। स ईशम् पुनाति अन्यतमः मुकुन्दात् , कः नाम लोके भगवत् पद अर्थः॥

शब्दार्थ-अथापि स ईशस् शंकर सहित तथा 5. पुनाति १०. पवित्र कर देता है (अत:) ५. जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) के यत् पाद नख ६. चरण-नख से अन्यतमः १३. भिन्न मुकुन्दात्, १२. भगवान् श्रीकृष्ण से अवस्टम्, ७. वहने पर (गंगा नाम से) इ. संसार को १४. कौन व्यक्ति जगत् कः नाम २. ब्रह्मा जी के द्वारा विरिञ्ज लोके 99. संसार में ् अपित भगवत् १५. भगवत् उपहुत अर्हण अम्भः। ४. पूजा का जल पद अर्थः। १६. शब्द का अर्थ (हो सकता है)

श्लोकार्श—तथा ब्रह्मा जी के द्वारा अपित पूजा का जल जिस भगवान श्रीकृष्ण के चरण-नख से बहने पर गंगा नाम से शंकर सहित संसार को पवित्र कर देता है; अतः संसार में भगवान श्रीकृष्ण से

भिन्न कौन व्यक्ति भगवत् शब्द का अर्थ हो सकता है ?

# द्वाविंशः श्लोकः

यत्रानुरक्ताः सहसैव घीरा, व्यपोद्य देहादिषु सङ्गमूहम्। व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं, यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वधर्मः ॥२२॥

पदच्छेद--

यत्र अतुरक्ताः सहसा पव घीराः, व्यपोद्य देह आदिषु सङ्ग सूढम्। वजन्ति तत् पारम हंस्यम् अन्त्यम्, यस्मिन् अहिंसा उपशमः स्व घर्मः॥

शाब्दार्थं— यत्र १. जिस (भगवान् श्रीकृष्ण) के व्रजनित ११. चले जाते हैं व्यतुरकाः २. अनुरागी तत् ७. उस

सहसा पव १०. एकाएक ही पारमहंस्यम् ६. परमहंस आश्रम में घीराः, ३. घीर जन अन्त्यम्, ८. अन्तिम

व्यपोद्य ६. हटाकर यस्मिन् १२. जिसमें

देह आदिषु ४. शरीर आदि से अहिंसा, उपश्रमः १३. अहिंसा और, इन्द्रिय दमन सङ्ग मृद्रम्। ५. ममता और मोह स्व धर्मः॥ १४. परम धर्म (है)

श्लोकार्थं—जिस भगवान् श्रीकृष्ण के अनुरागी घीर जन शरीर आदि से ममता और मोह हटाकर उस अन्तिम परहंस आश्रम में एकाएक ही चले जाते हैं, जिसमें अहिंसा और इन्द्रिय-दमन परम धर्म है।

#### त्रयोविंशः श्लोकः

अहं हि पृष्टोऽर्यमणो भवद्भि-राचच आत्मावगमोऽत्र यावान्। नभः पतन्त्यात्मसमं पतित्त्रण-स्तथा समं विष्णुगति विषश्चितः ॥२३॥

पदच्छेद-अहम् हि पृष्टः अर्थमणः भवद्भिः, आचक्षे आत्मन् अवगमः अत्र यावान्। नभः पतन्ति आत्मसमम् पतित्रणः, तथा समम् विष्णु गतिम् विपश्चितः ॥

शब्दार्थ-अहम् हि

३. मुझसे जो

नभः

६. आकाश में

पुष्ट:

४. पूछा (है)

पतन्ति १. तेजस्वी हे ऋषियों ! आत्म, समम्

१२. उड़ते हैं ११. अपनी शक्ति के, अनुसार

अर्थमगः: भवद्धिः,

२. आप लोगों ने

पतित्त्रणः, तथा

१०. पक्षिगण १३. उसी प्रकार

आचत्ते

 कह रहा है आत्मन्, अवगमः ६. अपने, ज्ञान के

अनुसार

१५. अपनी शक्ति के अनुसार समभ् १५. अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु गतिम् १६. विष्णु की लीला का (वर्णन करते हैं)

अत्र यावान्। ५. इसमें

9.

विपश्चितः॥

98. विद्वान् लोग

क्लोकार्थं — तेजस्वी हे ऋषियों ! आप लोगों ने मुझसे जो पूछा है, इसमें अपने ज्ञान के अनुसार कह रहा हुँ। आकाश में पक्षिगण अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते हैं; उसी प्रकार प्रकार विद्वान लोग अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की लीला का वर्णन करते हैं।

चतुर्विंशः श्लोकः

एकदा धनुरुयम्य विचरन सृगयां वने। मृगाननुगतः आन्तः चुधितस्तृषितो भृशम् ॥२४॥

पदच्छेद-

एकदा धनुः उद्यम्य, विचरन् भृगयाम् वने। मृगान् अनुगतः श्रान्तः, चुधितः तृषितः भृशम् ॥

शब्दार्थ—

एकबार (राजा परीक्षित्) पकदा

मृगान्

७. मृगों का पीछा करते-करते

घनुः उद्यम्य धनुष चढ़ाकर

**अनुगतः** श्रान्तः

चुधितः

१२. थक गये थे भूख और

विचरन् मृगयाम् ६. घूमते हुये शिकार के लिये

तृषितः

१०. प्यास से

वन में घने।

भृशम्॥ 99. बहुत

**ण्लोकार्थ**—एकबार राजा परीक्षित् वन में शिकार के लिये धनुष चढ़ाकर घूमते हुए मृगों का पीछा करते-करते भूख और प्यास से बहुत थक गये थे।

#### पञ्चविंशः श्लोकः

जलाशयमचलाणः प्रविवेश तमाश्रमम् । ददर्शमुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम् ॥२५॥

पदच्छेद-

जलाशयम् अचक्षाणः, प्रविवेश तम् आश्रमम्। ददर्शमुनिम् आसीनम्, शान्तम् मीलित लोचनम्॥

शब्दार्थ-

मुनिम् १०. एक मुनि को (वहाँ) तालाव को जलाशयम् २. न देखते हुए (उन्होंने) आसीनम् ६. आसन पर बैठे हुए (एवं) अचक्षाणः ५. प्रवेश किया (जहाँ) £. शान्त चित्त शान्तम् प्रविवेश मोलित बन्द किये हये ३. उस तम ७. आंखों को ४. आश्रम में लोचनम् ॥ आश्रमम्। 99. देखा ददर्श

भलोकार्थं—वहाँ तालाब को न देखते हुये उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश किया, जहाँ आसन पर बैठे हुये एवं आँखों को बन्द किये हुये शान्त-चित्त एक मुनि को देखा।

# षड्विंशः श्लोकः

प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिसुपारतस् । स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रह्मभूतसविक्रियस् ॥२६॥

पदच्छेद--

प्रतिरुद्ध इन्द्रिय प्राण, मनः बुद्धिम् उपारतम् । स्थान त्रयात् परम् प्राप्तम् , ब्रह्म भूतम् अविकियम् ॥

शब्दार्थं-

प्रतिरुद्ध ३. विषयों से रोके हये ५. (जाग्रत, स्वप्न और सुबुप्ति) तीनों त्रयात् इन्द्रिय, प्राण १. इन्द्रिय, प्राण परम ७. ऊपर मनः बुद्धिम् २. मन और बुद्धि को १०. प्राप्त हुये (मुनि को देखा) प्राप्तम् संसार से परे ब्रह्म भूतम् ६. ब्रह्मलीन दशा को उपारतम्। ४. ६. अवस्थाओं से अविकियम् ॥ दः निर्विकार (और) स्थान

श्लोकार्थ — इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि को विषयों से रोके हुये, संसार से परे, जाग्रत-स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर, निर्विकार और ब्रह्मलीन दशा को प्राप्त हुये मुनि को उन्होंने देखा।

### सप्तविंशः श्लोकः

विप्रकीर्णजटाच्छुन्नं रौरवेणाजिनेन च।

विशुष्यत्तालुरुदकं तथाभूतमयाचत ॥२७॥

पदच्छेद---

विप्रकीर्ण जटा छन्नम्, रौरवेण अजिनेन च। विग्रुष्यत् तालुः उदकम्, तथासृतम् अयाचत।।

शब्दार्थ---

विप्रकीर्ण ३. विखरी चिग्रुष्यत् १. सुखते २. कण्ठवाले (परीक्षित्) ने 8. जटाओं से जरा तालुः दके हुये (मृनि) से उद्कम् १०. जल की **छन्नम्** £. उस स्थिति में रौरवेश ६. काले मृग की तथामृतम् अजिनेन छाल से अयाचत ॥ ११. याचना की 9. और ¥. च।

श्लोकाथं—सूखते कण्ठवाले परीक्षित् ने विखरी जटाओं से और काले मृग की छाल से ढके हुये गुनि से उस स्थिति में जल की याचना की।

# अष्टाविंशः श्लोकः

अन्वधान्यभूम्यादिरसम्प्राप्ताः । अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानरचुकोप ह ॥२८॥

पदच्छेद-

अलब्ध तृण भूमि आदिः, असम्प्राप्त अर्घ्य स्नृतः। अवज्ञातम् इव आत्मानम् , मन्यमानः चुकोप ह ॥

शब्दार्थ-

३. नहीं पाकर (तथा) **द.** अपमानित अलब्ध अवद्यातम् तृण, भूमि १. आसन, स्थान ६. सा इव आत्मानम् ७. अपने को गादिः २. इत्यादि ६. अभाव में अन्यमानः १०. मानते हुये असम्प्राप्त अर्घ ४. सत्कार और चुकोप १२. कुद्ध होगये सुनुतः। सुन्दर वचन के ह॥ 99. अत्यन्त

श्लोकार्थं—राजा परीक्षित् आसन, स्थान इत्यादि नहीं पाकर तथा सत्कार और सुन्दर वचन के अभाव में अपने को अपमानित-सा मानते हुए अत्यन्त क्रुद्ध हो गये।

फा०-- इर

# एकोनत्रिंशः श्लोकः

अभूतपूर्वः सहसा चुत्तृड्भ्यामर्दितात्मनः। ब्राह्मणं प्रत्यभूद् ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च ॥२६॥

पदच्छेद--

अभूतपूर्वः सहसा, क्षुत् तृड्भ्याम् अर्दित आत्मनः। ब्राह्मणम् प्रति अभूत् ब्रह्मन् , मत्सरः मन्युः एव च॥

शब्दार्थ-

**अमृ**तपूर्वः प्रति प्रति बिल्कुल नया 9. सहसा उत्पन्न हो गया एकाएक अभृत् 98. हे शौनक जी ! सुच् क्षुघा और व्रह्मन् ३. प्यास से तुडभ्याम् ११. ईर्ष्याभाव मत्सरः अर्दित ४. व्याकुल क्रोध सन्युः 93. बात्मनः। चित्त (परीक्षित्) को ሂ. 90. ही एच ब्राह्मण्म €. बाह्मण मुनि के और 93. च॥

श्लोकार्थ—हे शौनक जी ! क्षुघा और प्यास से व्याकुल-चित्त परीक्षित् को ब्राह्मण मुनि के प्रति एकाएक बिल्कुल नया ही ईर्ष्याभाव और क्रोघ उत्पन्न हो गया ।

# त्रिंशः श्लोकः

स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुञ्जरगं हवा । विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् ॥३०॥

पदच्छेद—

सः तु ब्रह्म ऋषेः अंसे, गत असुम् उरगम् रुषा। विनिर्गच्छन् धनुष् कोट्या, निधाय पुरम् आगमत्॥

शब्दार्थ-

वे ₹. ४. क्रोघ के कारण सः रुषा। विनिर्गच्छन् ३. निकलते समय तथा तु ब्रह्मिष (शमीक) के ७. धनुष की नोक से घनुष्कोट्या ब्रह्म ऋषेः **X.** अंसे कन्वे पर निघाष १०. डालकर मरे हुये ११. नगर को गत असुम् पुरम् १२. लीट आये सांप को यागमत्॥ उरगम्

श्लोकार्थं—तथा वे निकलते समय क्रोध के कारण ब्रह्मीष शमीक के कन्चे पर धनुष की नोक से मरे हुये साँप को डालकर नगर को लौट आये।

# एकत्रिंशः श्लोकः

एष किं निभृताशेषकरणो भीतितेच्यः ।

मुषा समाधिराहोस्वितिक नु स्यात् ज्ञबन्धुभिः ॥३१॥

पदच्छेद-

पपः किम् निभृत अशेष, करणः मीलित ईश्वणः। मृषा समाधिः अहोस्वित् , किम् नु स्यात् श्वत्रवन्धुसिः॥

शब्दार्थ--

| एव:     | ₹.         | ये (ऋषि)           | मृषा            | 92. | झुठी               |
|---------|------------|--------------------|-----------------|-----|--------------------|
| किम्    | ٩.         | क्या               | समाधिः          | 9₹. | समाधि              |
| निभृत   | <b>X</b> . | विषयों से अलग करके | आहोस्वित्       | 5.  | अथवा               |
| अशोष    | ₹.         | सम्पूर्ण           | किय्            | 90. | क्या प्रयोजन       |
| करगः    | 8.         | इन्द्रियों को      | चु              | 99. | ऐसा सोचकर          |
| मीलित   | 9.         | बन्द किये हैं      | स्यात्          | 98. | लगाये हैं          |
| ईक्षणः। | ٤.         | नेत्रों को         | क्षत्रबन्धुभिः॥ | ς.  | क्षत्रिय राजाओं से |

क्ष्लोकार्थं — क्या ये ऋषि सम्पूर्ण इन्द्रियों को विषयों से अलग करके नेत्रों को बन्द किये हैं अथवा 'क्षित्रिय राजाओं से क्या प्रयोजन' ऐसा सोचकर झूठी समाधि लगाये हैं ?

# द्वात्रिंशः श्लोकः

तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन् बालकोऽर्भकैः। राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् ॥३२॥

पदच्छेद---

तस्य पुत्रः अति तेजस्वी, विद्वरन् बालकः अभँकैः। राज्ञा अधम् प्रापितम् तातम्, श्रुत्वा तत्र इदम् अन्नवीत्॥

शब्दार्थ-

| तस्य       | ٩. | उन (शमीक ऋषि) का     | अघम्       |     | अपराध को      |
|------------|----|----------------------|------------|-----|---------------|
| पुत्र:     | 8. | पुत्र                | प्रापितम्  | £.  | किये गये      |
| अतितेजस्वी | ₹. | अत्यन्त तेजस्वी      | तातम्      | ۲.  | पिता के प्रति |
| विहरन्     | ξ. | खेलता हुआ            | श्रुत्वा   | 99. | सुनकर         |
| बालकः      | ₹. | बालक                 | तत्र       | 97. | वहाँ          |
| अर्भकैः।   | X. | (अन्य) बालकों के साथ | इदम्       | 93. | यह            |
| राष्ट्रा   | ৩. | राजा के द्वारा       | अब्रवीत् ॥ | 98. | बोला          |
|            |    |                      |            |     |               |

श्लोकार्थ—उन शमीक ऋषि का अत्यन्त तेजस्वी बालक पुत्र अन्य बालकों के साथ खेलता हुआ राजा के द्वारा पिता के प्रति किये गये अपराध को सुनकर वहाँ यह बोला।

# गयस्त्रिशः श्लोकः

अहो अधर्मः पालानां पीव्नां बलिसुजामिव। स्वामिन्यघं यद् दासानां द्वारपानां शुनामिव।।३३॥

पदच्छेद--

अहो अधर्मः पालानाम्, पीव्नाम् बलि भुजाम् इवं। स्वामिनि अधम् यद् दासानाम्, द्वारपानाम् भुनाम् इव ॥

शब्दार्थं-

9o. स्वामी के प्रति १. अरे थहो स्वामिनि अधर्मः ६. अन्याय १२. अपराध (है) अचम् ५. राजाओं का (यह) ११. यह पालानाम् यदु पीव्नाम् ४. बलिष्ठ दासानाम् ६. दासों का वित्रभुजाम् २. कौओं के प. दरवाजे की रक्षा करने वाले द्वारपानाम् समान ७. कूत्तों के समान इव। शुनाम् इव॥

श्लोकार्थ — अरे ! कौओं के समान बलिष्ठ राजाओं का यह अन्याय ! कुत्तों के समान दरवाजे की रक्षा करने वाले दासों का स्वामी के प्रति यह अपराघ है ।

# चतुम्त्रिशः श्लोकः

ब्राह्मणैः चत्रबन्युर्हि द्वारपालो निरूपितः। स कथं तद्गृहे द्वाःस्थः सभाण्डं भोक्तुमहित ॥३४॥

पदच्छेद---

ब्राह्मणैः श्वत्रबन्धुः हि, हारपालः निक्रपितः । सः कथम् तद् गृहे द्वाः स्थः, स भाण्डम् भोक्तुम् बहंति ॥

शब्दार्थं--

ब्राह्मचौः १. ब्राह्मणों ने प. कैसे कथम् क्षत्रबन्धुः ३. क्षत्रियों को तद् गृहे ६. उस घर के द्धाः, स्थः ६. दरवाजे पर, खड़ा हुआ २. ही स भाण्डम् १०. पात्र में द्वारपालः ४. द्वार का रक्षक निरुपितः। ५. बनाया (है) ११. खाने के भोक्तुम् अर्हति ॥ १२. योग्य हो सकता है ७. वह सः

क्लोकार्यं—ब्राह्मणों ने ही क्षत्रियों को द्वार का रक्षक बनाया है। दरवाजे पर खड़ा हुआ वह कैसे उस घर के पात्र में खाने के योग्य हो सकता है?

## पञ्चत्रिंशः रलोकः

कृष्णे गते भगवति शास्तर्युत्पथगामिनाम्। तद्भिन्नसेतृनचाहं शास्मि पश्यत मे वन्नम्॥३५॥

पदच्छेद-

कृष्णे गते भगवति, शास्तिरि उत्पथ गामिनाम्। तद् भिन्न सेतृन् अद्य अहम्, शास्ति पश्यत मे बलम्॥

शब्दार्थं--कृष्णे गते श्रीकृष्ण के चले जाने पर ७. मर्यादा का संतृन् भगवति अद्य ११. आज ४. भगवान् शास्तरि द. में ३. शासक अहम शास्मि १०. दण्ड दे रहा है १. कूमार्ग उत्पथ गामिनाम्। २. गामियों के १४. (सब) देखें पश्यत ६. उनकी 97. तंड् भिन्न उल्लङ्कन करने वालों को 93. वल को बलस् ॥

श्लोकार्थं—कुमार्ग गामियों के:शासक भगवान श्रीकृष्ण के चले जाने पर उनकी मर्यादा का उल्लङ्घन करने वालों को मैं दण्ड दे रहा हूँ । आज मेरे वल को सब देखें ।

# षद्त्रिंशः श्लोकः

इत्युक्तवा रोषताञ्जाचो वयस्यान्दिषवालकः। कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वजं विससर्ज ह ॥३६॥

पदच्छेद--

इति उक्तवा रोष ताम्र अक्षः, वयस्यान् ऋषि वालकः। कौशिकी आपः उपस्पृश्य, वाक् वज्रम् विससर्जे इ॥

शब्दार्थ-कौशिकी ७. कौशिकी नदी के इति प्र. ऐसा जल से ६. कह कर (तथा) उक्तवा आपः 9. क्रोध से रोष क्षाचमन करके उपस्पृश्य २. लाल, आँखों वाले वाक वजम् ११. शाप ताम्र, अक्षः ४. साथियों से विससर्ज दे दिया वयस्यान 97. ऋषि बालकः। ऋषि कुमार ने १०. (राजा को यह कठोर) ₹. ह॥

श्लोकार्थं — क्रोंघ से लाल आँखों वाले ऋषि कुमार ने साथियों से ऐसा कहकर तथा कौशिकी नदी के जल से आचमन करके राजा को यह कठोर शाप दे दिया।

#### सप्तत्रिंशः श्लोकः

इति लङ्घितमयीदं तत्त्वकः सप्तमेऽहिन । दङ्चयति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम् ॥३७॥

पदच्छेद-

इति लक्कित मर्यादम्, तक्षकः खप्तमे अहिन। दङ्खचिति सम कुल अङ्गारम्, चोदितः मे तत दृहम्॥

शब्दार्थ—

इति १ः इस प्रकार दङ्खचाति सम १२. डस लेगा ३. तोड़ने वाले लङ्गित कुल **y**. कुल मर्यादम् २. मर्यादा ६. कलंक (परीक्षित्) को अङ्गारम् चोदितः प्रेरणा से तक्षकः इ. तक्षक नाग सप्तमे १०. सातर्वे मेरी **9.** यहान। ११. दिन ४. पिता के, अपराधी (और) तत, दृह्य्॥

श्लोकार्थ—इस प्रकार मर्यादा तोड़ने वाले, पिता के अपराधी और कुल-कलंक परीक्षित् को मेरी प्रेरणा से तक्षक नाग सातवें दिन डस लेगा।

# ऋष्टात्रिंशः श्लोकः

ततोऽभ्येत्याश्रमं वालो गले सर्पकलेवरम्। पितरं वीच्य दुःखार्ती मुक्तकण्ठो छरोद ह ॥३८॥

पदच्छेद--

ततः अभ्येत्य आश्रमम् बालः, गले सर्पं कलेवरम्। पितरम् वीच्य दुःख आर्तः, मुक्त कण्ठः वरोद ह॥

श्रव्दार्थं--

५. पिता के पितरम् तदनन्तर ततः ४. आकर (और) वीच्य ક. अभ्येत्य देखकर ३. आश्रम में १०. कष्ट से आश्रमम् दु:ख आर्तः ११. व्याकुल हुआ (तथा) २. बालक वालः ६. गले में १२. गला फाड़कर मुक्त कण्ठः गले (मृत) साँप के खरोव १४. रोने लगा सर्प कलेवरम्। ५. शरीरको १३. जोर से ह ॥

श्लोकार्थं तदनन्तर बालक आश्रम में आकर और पिता के गले में मृत साँप के शरीर को देखकर कब्ट से व्याकुल हुआ तथा गला फाड़कर जोर से रोने लगा लगा।

# एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

स वा आङ्किरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् । उन्मीलय शनकैनेंत्रे दृष्ट्वा स्वांसे सृतोरगम् ॥३६॥

पदच्छेद---

सः वा आङ्किरसः ब्रह्मन् , श्रुत्वा स्तृत विलापनम्। उन्मील्य शनकैः नेत्रे, द्या स्व अंशे मृत उरणम्॥

शब्दार्थ--

उन (शमीक ऋषि) ने खोलकर उन्मील्य 90. सः ₹. शनकैः દુ. धीरे से वा तथा नेजे प. नेत्रों को २. अङ्गिरा गोत्र के आङ्किरसः हे शौनक जी ! 98. देखा रष्ट्रा व्रह्मन् स्व अंशे 99. अपने कन्चे पर सूनकर श्रुत्वा १२. मरे हुये पुत्र के मृत स्रत साँप को 93. विलापनम् । विलाप को उरगम्॥

श्लोकार्थ—है शौनक जी! अङ्गिरा गोत्र के उन शमीक ऋषि ने पुत्र के विलाप को सुनकर तथा नेत्रों को धीरे से खोलकर अपने कन्धे पर मरे हुप साँप को देखा।

# चत्वारिंशः श्लोकः

विस्रुज्य पुत्रं पप्रच्छु वत्स करमाद्धि रोदिषि । केन वा तेऽपकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्॥४०॥

पदच्छेद---

विस्तुज्य पुत्रम् पप्रच्छ, वत्स कस्मात् हि रोदिषि। केन वा ते अपकृतम्, इति उक्तः सः न्यवेद्यत्॥

शब्दार्थ-कसने विसुज्य (ऋषि ने साँप को) फेंक कर केन बालक पुत्र से **द.** अथवा वा पुत्रम् ते १०. तुम्हारा ३. पूछा पप्रच्छ ११. अपकार किया है ५. हे वत्स ! (तुम) अपकृतम् वत्स १२. ऐसा पूछने पर इति उक्तः क्यों कस्मात् उस (बालक) ने कि 93. हि (सारी बातें) बताई रो रहे हो न्यवेदयत् ॥ १४. रोदिषि।

क्लोकार्थ—ऋषि ने साँप को फेंक कर बालक पुत्र से पूछा कि हे वत्स ! तुम क्यों रो रहे हो ? अथवा किसने तुम्हारा अपकार किया है ? ऐसा पूछने पर उस बालक ने सारी बातें बताई। EXE 1

# एकचत्वारिंशः श्लोकः

निशस्य शप्तमनदर्हं नरेन्द्रं, स ब्राह्मणो नात्मसम्यनन्दत्। अहो बतांहो महद्ज्ञ ते कृत-मल्पीयसि द्रोह उद्दर्भो धृतः ॥४१॥ पदच्छेद निशस्य शप्तम् अतदर्हम् नरेन्द्रम् , सः ब्राह्मणः न आत्मसम् अभ्यनन्दत्। अहो बत अहः महत् अह ते कृतम् , अल्पीयसि द्रोहे उदः दमः धृतः॥

शब्दार्थ-११. खेद है निशस्य ४. जानकर बत अंहः ३. शाप दिया हुआ १४. अपराध शप्तम् १. शाप के अयं।ग्य अतदर्हम् महत् १३. वडा २. राजा को 9o. मूर्ल ! नरेन्द्रम्, अञ्च सः, ब्राह्मणः ५. वे (शमीक), ब्राह्मण ते १२. तुमने ७. नहीं १५. किया है (क्योंकि) कृतम्, त ६. अपने पुत्र पर अल्पीयसि, द्रोहे १६. थोड़े से, अपराघ के लिये **यात्मजम्** १७. बहुत अधिक, दण्ड अभ्यनन्दत्। ५. प्रसन्न हुये उरुः, दसः इ. (और बोले) अरे १८. दिया है अहो धृतः ॥

श्लोकार्थ—शाप के अयोग्य राजा को शाप दिया हुआ जानकर वे शमीक ब्राह्मण अपने पुत्र पर प्रसन्न नहीं हुये और बोले, अरे मूर्ख ! खेद है, तुमने बड़ा अपराध किया है । क्योंकि थोड़े से अपराध के लिये राजा को बहुत अधिक दण्ड दिया है ।

# द्विचत्वारिंशः श्लोकः

न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं, सम्मातुमहर्म्यविपक्वबुद्धे।

यत्तेजसा दुर्विषद्देण गुप्ता, विन्दन्ति अद्वाण्यकुर्ताभयाः प्रजाः ॥४२॥

विच्छेद न वै नृभिः नरदेवम् पराख्यम् , सम्मातुम् अर्हसि अविपक्व बुद्धे।

यत् तेजसा दुर्विषद्देख गुप्ताः, विन्दन्ति भद्राखि अकुतोभयाः प्रजाः ॥

| r               |
|-----------------|
|                 |
| 2               |
| नीय             |
| त               |
| <b>हरते</b> हैं |
| व               |
| होकर            |
| जन              |
|                 |

क्लोकार्थ अरे कच्ची बुद्धिवाले ! भगवत्स्वरूप राजाओं की मनुष्यों से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके असहनीय तेज से सुरक्षित प्रजा जन निर्भय होकर कल्याण प्राप्त करते हैं।

# त्रिचत्वारिंशः श्लोकः

अतदयमाणे नरदेवनास्नि, रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः। तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्चय-त्यरस्यमाणोऽविवरूथवत् च्णात्॥४३॥ पदच्छेद—अतदयमाणे नरदेव नास्नि, रथाङ्ग पाणी अयम् अङ्ग लोकः।

पदच्छेद — अलत्त्यमाणे नरदेव नाम्नि, रथाङ्ग पाणी अयम् अङ्ग लोकः। तदा हि चौर प्रचुरः विनङ्खचित, अरत्त्यमाणः अवि वरूथवत् क्षणात्॥

शब्दार्ध-अलद्यमार्गे ४. नहीं दिखाई देने पर तदा हि ५. उस समय चौर प्रचुरः द. चोरों की अधिकता से नरदेव नाम्नि, २. राजा के रूप में विनङ्खचाति, १२. विनष्ट हो जायेगा रथाङ्क पाणी ३. चक्र सुदर्शनघारी के असुरिक्षत अर्द्यमाणः अयम् ६. यह अवि वरूथवत् १०. भेड़ों के झुण्ड के समान हे वत्स ! अङ्ग ११. क्षण भर में लोकः। ७. संसार क्षणाव ॥

श्लोकार्थ — हे वत्स ! राजा के रूप में चक्र सुदर्शनधारी के नहीं दिखाई देने पर उस समय यह संसार चोरों की अधिकता से असुरक्षित भेड़ों के झुण्ड के समान क्षण भर में विनष्ट हो जायेगा ।

# चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः

तदच नः पापसुपैत्यनन्वयं, यन्नष्टनाथस्य वसोर्विनुस्पकात्। परस्परं व्रन्ति शपन्ति वृञ्जते, पश्नुन् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्यवो जनाः ॥४४॥

पदच्छेद—तब् अद्य नः पापम् उपैति अनन्वयम् , यत् नष्ट नाथस्य वसोः विलुम्पकात्। परस्परम् घ्रन्ति शपन्ति वृक्षते, पश्चन् स्त्रियः अर्थान् पुरु दस्यवः जनाः॥

शब्दार्थ--७. आपस में एक दूसरे को १४. इसलिये, आज परस्परम् तद्, अच घन्ति द. मारते हैं १६. हमें नः माली देते हैं (तथा) शपन्ति 90. पापम् पाप १८. लगेगा १३. लूटते हैं वृञ्जते, उपैति १५. संबन्ध न होने पर (भी) १०. पशुओं पश्चन् अनन्वयम् , स्त्रियः ११. स्त्रियों (और) क्योंकि 9. यव नष्ट नाथस्य २. राज-विहीन (अराजक) देश के अर्थान् १२. सम्पत्ति को ५. अधिकतर लूटेरे धन कीं ₹. पुरु दस्यवः वसोः लूट होने पर वितुम्पकात्। ४. जनाः॥

श्लोकार्थ—क्योंकि राज-विहीन अराजक देश के घन की लूट होने पर अधिकतर लुटेरे लोग आपस में एक दूसरे को मारते हैं, गाली देते हैं तथा पशुओं, स्त्रियों और सम्पत्ति को लूटते हैं; इसलिये आज संबन्ध न होने पर भी हमें पाप लगेगा।

#### पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः

तदाऽऽयेधर्मश्च विलीयते नृणां, वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः।
ततोऽथेकामाभिनिवेशितात्मनां, शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः॥४५॥
पदच्छेद— तदा आर्य धर्मः च विलीयते नृणाम्, वर्ण आश्रम आचार युतः जयीमयः।
ततः अर्थ काम अभिनिवेशित आत्मनाम्, शुनाम् कपीनाम् इव वर्ण संकरः॥

शब्दार्थ-प्रसंसे तदा 9. उस समय ਜਰ: आर्थ घर्मः अर्थ काम अर्थ एवं काम के ५. सनातन धर्म अभिनिवेशित ७. तथा १०. आग्रही च विलीयते ६. नष्ट हो जाता है ११. लोगों में आत्मनाम्, २. मनुष्यों का शुनाम् कपीनाम् १२. कुत्तों (और) वन्दरों के नुणाम्, ३. वर्ण और आश्रम के वर्ण आश्रम इव १३. समान आचारयुतः, त्रयीमयः । ४. आचार से युक्त, वैदिक वर्ण संकर ॥ १४. वर्ण संकरता (आ जाती है)

शनारयुतः, त्रयामयः । ४. आचार सं युक्त, विदक्ष वर्ण संकरः ॥ १४. वर्ण संकरता (आ जाती है) शलोकार्थ—उस समय मनुष्यों का वर्ण और आश्रम के आचार से युक्त वैदिक सनातन धर्म नष्ट हो जाता है तथा उससे अर्थ एवं काम के आग्रही लोगों में कुत्तों और बन्दरों के समान वर्ण संकरता आ जाती है।

षट्चत्वारिंशः श्लोकः

धर्मपालो नरपितः स तु सम्राड् बृहच्छ्रवाः । साचान्महाभागवतो राजिष्हियमेधयाट् । चुत्तृद्श्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छ्रापमहित ॥४६॥ धर्म पालः नरपितः, सः तु सम्राट् बृहत् श्रवाः । साधात् महाभागवतः, राजिषः ह्यमेध याट् । श्रुत् तृद् श्रम युतः दीनः, न पव अस्मत् शापम् अर्हति ॥

शब्दार्थ--

धर्म पालः 9. धर्म के रक्षक राजिंधः राजिं (और) नरपतिः ३. राजा (परीक्षित्) हयमेघ याट। १०. अश्वमेध यज्ञ के कर्ता (हैं) २. वे सः ११. भूख-प्यास और क्षुत् तृर् ४. तो १२. थकान से युक्त होने के कारण तु श्रम युतः ५. चक्रवर्ती राजा सम्राट १३. दया के पात्र (वे) दीनः, ६. बड़े यशस्वी बृहत् भवाः। न एव १५. नहीं साम्वात् ७. परम अस्मत्, शापम् १४. हमारे, शाप के प. भगवद् भक्त अर्हति॥ १६. योग्य हैं महाभागवतः

श्लोकार्थं—धर्म के रक्षक वे राजा परीक्षित् तो चक्रवर्ती राजा, बड़े यशस्वी, परम भगवद् भक्त, राजिष और अश्वमेघ यज्ञ के कर्ता हैं। भूख-प्यास और थकान से युक्त होने के कारण दया के पात्र वे हमारे शाप के योग्य नहीं हैं।

## सप्तचत्वारिंशः श्लोकः

अपापेषु स्वकृत्येषु वालेनापक्वबुद्धिना । पापं कृनं तद् भगवान् सर्वात्मा चन्तुमईति ॥४७॥

पदच्छेद—

अपापेषु स्व कृत्येषु, बालेन अपक्व बुद्धिना। पापम् कृतम् तद् अगवान्, सर्वात्मा क्षन्तुम् अर्हति॥

शब्दार्थ-

 पाप-रहित (राजा परीक्षित्) के प्रति अपापेषु कृतम किया है 90. उसे ₹. अपने तद स्व कार्य से कृत्येषु भगवान द. भगवान् 8. सर्वात्मा प्रस्तर्यामी वालेन ₹. वालक ने 99. अपक्व बुद्धिना। १. क्षमा नासमझ **अन्त्रम** अर्हति॥ १२. करें (जो) अपराघ €. पापस

श्लोकार्थं—नासमझ बालक ने अपने कार्य से पाप-रहित राजा परीक्षित् के प्रति जो अपराध किया है; अन्तर्यामी भगवान् उसे क्षमा करें।

## ऋष्टचत्वारिंशः श्लोकः

तिरस्कृता विप्रलब्धाः शक्षाः चिप्ता हता अपि । नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्षाः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥

पदच्छेद—

तिरस्कृताः विप्रलब्धाः, श्रप्ताः क्षिप्ताः इताः अपि । न अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, तदु भक्ताः प्रभवः अपि हि ॥

शब्दार्थं--

११. इसका तिरस्कृताः अस्य अपमान ₹. १२. उस प्रकार से ठगी विप्रसन्धाः ₹. तत् प्रतिकुर्वन्ति १४. बदला लेते हैं गाली Q. श्रप्ताः १. भगवद् भक्त ५. फटकार और तद् भकाः क्षिप्ताः समर्थ होते हये ₹. मार खाने पर प्रभवः દુ. हताः अपि भी भी 90. अपि । 9. हि॥ नहीं 5. 93. तथा

क्लोकार्थ—भगवद् भक्त अपमान, ठगी, गाली, फटकार और मार खाने पर भी तथा समर्थ होते हुये भी इसका उस प्रकार से बदला नहीं लेते हैं।

# एकोनपञ्चाशः श्लोकः

इति पुत्रकृताघेन सोऽनुत्रप्तो महामुनिः। स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्॥४६॥

पदच्छेद-

इति पुत्र कृत अधेन , सः अनुतमः महासुनिः। स्वयम् विप्रकृतः राज्ञा, न एव अधम् तद् अचिन्तयत्॥

शब्दार्थ-

 अपनानित होकर विप्रकृत: इति १. इस प्रकार २. पुत्र के द्वारा किये गये राजा से राज्ञा पुत्र कृत १३. नहीं ३. अपराध के कारण यघेन न ६. शमीक ने १०. भी (राजा के) एव सः अनुतप्तः ४. पश्चात्ताप करते हुये १२. अपराध पर अधम् ५. महर्षि 99. उस महामुनिः। तद अचिन्तयत् ॥ १४. विचार किया स्वयम स्वयम्

पलोकार्थ—इस प्रकार पुत्र के द्वारा किये गये अपराध के कारण पाश्चात्ताप करते हुये महर्षि शमीक ने स्वयम् राजा से अपमानित होकर भी राजा के उस अपराध पर विचार नहीं किया।

# पञ्चाशः श्लोकः

प्रायशः साधवां लोके परैद्धेन्द्वेषु योजिताः। न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्वागुणाश्रयः॥५०॥

पदच्छेद--

प्रायशः साधवः लोके, परैः द्वन्द्वेषु योजिताः। न व्यथन्ति न हृष्यन्ति, यतः आत्मा अगुणु आश्रयः॥

शब्दार्थ-

प्रायश: २. प्राय: न व्यथन्ति ७. (उससे) न दु:खी होते हैं साधवः ३. साधु लोग न हृष्यन्ति ५. (और) न प्रसन्न होते हैं लोके १. संसार में यतः ६. क्योंकि (उनकी)

परै: ४. असज्जनों के द्वारा आत्मा १०. आत्मा

ह्र-द्वेषु ५. कलह में अगुण ११. गुणातीत ब्रह्म पर योजिताः। ६. डाल दिये जाते हैं (किन्तु वे) आश्रयः॥ १२. निर्भर (रहती है)

प्लोकार्थ — संसार में प्राय: साघु लोग असज्जनों के द्वारा कलह में डाल दिये जाते हैं; किन्तु वे उससे न दु:खी होते हैं और न प्रसन्न होते हैं; क्योंकि उनकी आत्मा गुणातीत ब्रह्म पर निर्भर रहती है।

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलस्भनं नाम अध्यादशः अध्यायः ॥१८॥

# श्रोमद्रागवतमहापुराणम्

प्रथमः स्क्वा

अथ एकोनविशः अध्याय।

#### प्रथमः श्लोकः

सूत उवाच-महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्छ, विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। अहो मया नीचयनार्यवत्कृतं, निरागसि ब्रह्मणि गृहतेजसि ॥१॥ मद्दीपतिः तु अथ तत् कर्म गर्ह्याम् , विचिन्तयन् आत्म छतम् सुदुर्मनाः । अहो मया नीचम् अनार्यवत् कृतम्, निरागसि ब्रह्मणि गृढ तेजसि ॥

शब्दार्थ---५. किये गये महीपतिः ३. राजा परीक्षित् कृतम् सुदुर्मनाः। २. उदास हुये अहो, मया ११. अरे, मैंन 90. कि तु १. तदनन्तर अथ

६. उस

तत्

नीचम्, अनार्यवत् १४. नीच, दुष्टों के समान कृतम् १६. व्यवहार किया गया है कर्म पर कर्म निरागसि १२. निरपराध (एवं) गहा म् ७. निन्दित ब्रह्मिण १४. न्नाह्मण के साथ गूढ, तेजिस ॥ १३. छिये हुये, तेज वाले विचिन्तयन् विचार करने लगे ब्रह्मिं खु अपने द्वारा आत्म

**एलोकार्थ**—तदनन्तर उदास हुये राजा परीक्षित् अपने द्वारा किये गये उस निन्दित कर्म पर विचार करने लगे कि अरे ! मैंने निरपराध एवम् छिपे हुये तेज वाले ब्राह्मण के साथ नीच दुष्टों के समान व्यवहार किया है ।

द्वितीयः श्लोकः

ध्रुवं ततो से कृतदेवहेलबाद्, दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्। तदस्तु कामं त्वचनिष्कृताय मे, यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा ॥२॥ पदच्छेद- भ्रवम् ततः मे कृत देव हेलनात्, दुरत्ययम् व्यसनम् नातिदीर्घात्। तत् अस्त कामम् तु अद्य निष्कृताय मे, यथा न कुर्याम् पुनः पवम् अद्धा ॥

शब्दार्थ-११. उचित कामम् ४. अवश्य भ्रवम् फलस्वरूप, मेरे ऊपर
 िकये जाने के 9३. कि ततः, मे अघ, निष्कृताय १०. पाप के प्रायश्चित के लिये कृत देव, हेलनात् १. ऋषि का, अपमान दुरत्ययम् ६. घोर व्यसनम् ७. विपत्ति (आवे) इ. मेरे मे, १४. जिससे यथा न, कुर्याम् १८. नहीं, कर सक् पुनः १४. फिर कभी पवम् १६. इस प्रकार का (कार्य) नातिदीर्घात्। ५ अतिशीघ्र एवम् न. वह (विपदा) तत् १७. वास्तव में अस्तु होगी अद्धा ॥ 97.

थलोकार्थ- ऋषि का अपमान किये जाने के फलस्वरूप मेरे ऊपर अवश्य अति शोघ्र घोर विपत्ति आवे। वह विपदा मेरे पाप के प्रायश्चित्त के लिये उचित होगी कि जिससे फिर कभी इस प्रकार का कार्य वास्तव में नहीं कर सक्।

### तृतीयः श्लोकः

अर्चैव राज्यं बलमृद्धकोशं, प्रकोपितब्रह्मकुलानलो से। दहत्वभद्रस्य पुनने मेऽभूत्, पापीयसी धीर्द्धिजदेवगोभ्यः ॥३॥ द— अद्यप्य राज्यम् बलम् ऋद्ध कोशम्, प्रकोपित ब्रह्म कुल अनलः से।

पदच्छेद अद्यप्व राज्यम् बलभ् ऋद्य कोशम्, प्रकोपित ब्रह्म कुल अनलः मे । दहतु अभद्रस्य पुनः न मे असूत्, पापीयसी धीः द्विज देव गोभ्यः॥

| 8.        | आज ही                | दइनु                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | भस्म कर दे (ताकि)                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤.        | राज्य                | अभद्र्य                                                                                                                                                      | 97.                                                                                                                                                                                                            | अमंगलकारी की                                                                                                                                                                                                                                |
|           | , ,                  | युन:                                                                                                                                                         | 98.                                                                                                                                                                                                            | फिर कभी                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲.        | परिपूर्ण             | च्य                                                                                                                                                          | 90.                                                                                                                                                                                                            | न                                                                                                                                                                                                                                           |
| ક.        | खजाने को             | मे                                                                                                                                                           | 97.                                                                                                                                                                                                            | मुस                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩.        | क्रोधित              | अभूत्,                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | हो सके                                                                                                                                                                                                                                      |
| ₹.        | व्राह्मण कुल की      |                                                                                                                                                              | 94.                                                                                                                                                                                                            | पाप की, भावना                                                                                                                                                                                                                               |
| ₹.        | अग्नि                | द्विज, देव                                                                                                                                                   | 93.                                                                                                                                                                                                            | बाह्मण, देवता (तथा)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>¥.</b> | मेरे                 | गोञ्यः ॥                                                                                                                                                     | 98.                                                                                                                                                                                                            | गऊ के प्रति                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | سن ج لا واج عب لم سد | <ul> <li>६. राज्य</li> <li>७. सेना (और)</li> <li>८. परिपूर्ण</li> <li>६. खजाने को</li> <li>१. क्रोधित</li> <li>२. बाह्मण कुल की</li> <li>३. अग्नि</li> </ul> | <ul> <li>६. राज्य अभद्रस्य</li> <li>७. सेना (और) पुनः</li> <li>६. परिपूर्ण न</li> <li>६. खजाने को ग्रे</li> <li>१. क्रोधित अभृत्,</li> <li>२. वाह्मण कुल की पापीयसी, घीः</li> <li>३. अग्नि हिज, देव</li> </ul> | <ul> <li>६. राज्य अभद्रस्य १२.</li> <li>७. सेना (और) पुनः १६.</li> <li>६. परिपूर्ण न १७.</li> <li>६. खजाने को में ११.</li> <li>१. क्रोधित अभृत्, १६.</li> <li>२. ब्राह्मण कुल की पापीयसी, घी: १४.</li> <li>३. अग्नि हिज, देव १३.</li> </ul> |

श्लोकार्थ-कोधित ब्रह्मण कुल की अग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और परिपूर्ण खजाने को भस्म कर दे, ताकि मुझ अमंगलकारी की ब्राह्मण, देवता तथा गऊ के प्रति पाप की भावना फिर कभी न हो सके।

# चतुर्थः श्लोकः

सचिन्तयन्नित्थमथाश्रुणोद् यथा, मुनेः सुनोक्षो निऋ तिस्तच्कारुयः।
स साधु मेने नचिरेण तच्का-नलं प्रसक्तस्य विरक्षिकारणम्॥४॥
पदच्छेद— सः चिन्तयन् इत्थम् अथ अश्रुणोत् यथा, मुनेः सुत उक्तः निर्म्हितः तस्रक आख्यः।
सः साधु मेने नचिरेण तक्षक, बनलम् प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्॥

| - 2 | शक्दाय             |                                         |            |     |                                 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|------------|-----|---------------------------------|
| ,   |                    | ३. उन (राजा परीक्षित्) ने               | सः         | દ   | उन्होंने                        |
|     | चिन्तयन्           | २. पश्चात्ताप करते हुये                 | साधु       | 98. | उत्तम                           |
|     | इत्थम्             | १. इस प्रकार से                         | मेने       | ٩٤. | माना था                         |
|     | यथ                 | ४. कुछ क्षण बाद                         | नचिरेण     | 93. | तत्काल                          |
|     | अश्रणोत्, यथा      |                                         |            |     | तक्षक की आग को                  |
|     |                    | ६. ऋषि के पुत्र से, प्रेरित             | प्रसक्तस्य | 99. | आसक्ति में फंसे हुये (स्वयं के) |
|     | निर् <b>मृ</b> तिः | <ul><li>पर्प (उन्हें डस लेगा)</li></ul> | विरक्ति    | 97. | वैराग्य का                      |
|     |                    | ७. तक्षक, नाम का                        | कारणम्॥    | ٩٤. | साधन                            |
|     |                    |                                         |            |     |                                 |

श्लोकार्थ—इस प्रकार से पश्चात्ताप करते हुये उन राजा परीक्षित् ने कुछ क्षण बाद सुना कि ऋषि के पुत्र से प्रेरित तक्षक नाम का सर्प उन्हें डस लेगा। उन्होंने तक्षक की आग को आसक्ति में फंसे हुये स्वयं के वैराग्य का तत्काल उत्तम साधन माना था।

पदच्छेद---

#### पञ्चमः श्लोकः

अथो विहायेमममुं च लोकं, विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्। कृष्णाङ्घिसवामधिमन्यमान, उपाविशत् प्रायममत्यनचाम् ॥५॥

पदच्छेद-- अथो विहाय इमम् अमुम् च लोकम् , विमर्शितः हेयतया पुरस्तात्। कृष्ण अङ्ग्रि सेवाम् अधिमन्यमानः, उपाविशत् प्रायम् अमत्ये नद्याम् ॥

शब्दार्थं --भगवान श्रीकृष्ण के १. तदनन्तर (राजा परीक्षित्) अथो 90. क्रण्या ११. चरणों की अङ्घि विहाय £. छोडकर प्र. इस लोक के सेवा को इसम् सेवाम 92. ७. परलोक के अधिमन्यमानः, १३. सर्वोपरि मानते हए अमुम् ६. और उपाविशत् १७. वैठ गये च विषय भोगों को 98. आमर्ण अनशन में लोकम, प्रायम 5. ४. माने हये विमर्शितः अमर्ख 98. देव नदी गंगा के तट पर हेयतया त्याज्य रूप में 94. नद्यास् । पहले से ही प्रस्तात।

श्लोकार्थ—तदनन्तर राजा परीक्षित् पहले से ही त्याज्य रूप में माने हुये इस लोक के और परलोक के विषय भोगों को छोड़कर भगवान् श्रीकृष्ण के चर्गों की सेवा को सर्वोपरि मानते हुये देव नदी गंगा के तट पर आमरण अनशन में बैठ गये।

#### षष्टः श्लोकः

या वै लसच्छ्रीतुलसीविमिश्र-कृष्ण।ङ्घ्रिरेण्वभवधिकाम्बुनेत्री । पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्, कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥६॥ या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र-कृष्ण अङ्घि रेणु अभ्यधिक अम्बुनेत्री । पुनाति लोकान् उभयत्र स ईशान्, कः ताम् न सेवेत मरिष्यमाणः॥

| वाट्टार्श—    | _          |                     |     |             |     |                        |
|---------------|------------|---------------------|-----|-------------|-----|------------------------|
| शब्दार्थ-     |            | -> (>               |     |             | 0.7 |                        |
| या वै         |            | जो (देव नदी गंगा)   |     | पुनाति      |     | पवित्र करती है         |
| लसत्          | ₹.         | सुशोभित             |     | लोकान्      |     | लोकों को               |
| थी तुलसी      | 9.         | श्री तुलसी से       |     | उभयत्र      | 90. | ऊपर और नीचे के         |
| विसिश्र,      | <b>x</b> . | मिश्रित (अतः)       |     | स ईशान्,    | 욱.  | लोकपालों सहित          |
| कुच्स         | ₹.         | भगवान् श्रीकृष्ण के |     | कः          | 98. | भला (कौन)              |
| अङ्घ्रि, रेखु | 8.         | चरणों की, घूली से   |     | ताम्        | 93. | उस (गंगा) का           |
| अभ्यधिक       | ξ.         | अत्यधिक पवित्र      |     | न, सेवेत    | १६. | नहीं, सेवन करना चाहेगा |
| अम्बुनेत्री । | 9.         | जल बहाने वाली       |     | मरिष्यमाणः॥ | 94. | मरणासन्न (व्यक्ति)     |
| C. Same       | 2          | 2 36                | - 2 | 2 2 2       | 2 2 |                        |

श्लोकार्थ — श्री तुलसी से सुशोभित भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों की घूली से मिश्रित <mark>अतः अत्यधिक पवित्र</mark> जल बहाने वाली जो देव नदी गंगा लोकपालों सिहत ऊपर और नीचे के लोकों को पवित्र करती है; उस गंगा का भला कौन मरणासन्न व्यक्ति सेवन करना नहीं चाहेगा ?

#### सप्तमः श्लोकः

इति व्यवचित्र्य स पाण्डवेयः, प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् । दक्ष्यो मुकुन्दाङ्घिमनन्यभावो, मुनिवनो मुक्तसमस्तसङ्गः ॥७॥

पदच्छेद— इति व्यविच्छिद्य सः पाण्डवेयः, प्रायोपवेशम् प्रति विष्णु पद्याम्। दथ्यौ मुकुन्द अङ्घिम् अनन्यभाघः, मुनि व्रतः मुक्त समस्त सङ्गः॥

शब्दार्थ--

इति १. इस प्रकार दध्यौ ध्यान किया 98. ५ निश्चय करके व्यविच्छद्य ११. भगवान् श्रीकृष्ण के मुकुन्द १०. उस (राजा परीक्षित्) ने अङ्ब्रिम् १२. चरणों का सः £. पाण्ड्वंशी पाण्डवेयः. अनन्यभावः, १३. अनन्य भाव से

प्रायोपवेशम् ३. आमरण अनशन मुनि बतः ६. मुनियों के समान व्रती (एवं) प्रति ४. का मुक्त इ. रहित

विष्णु पद्मम् । २. विष्णुपदी (गंगा के) तट पर समस्त सङ्गः ॥ ७. सभी कामनाओं से

श्लोकार्य — इस प्रकार विष्णुपदी गंगा के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके, मुनियों के समान व्रती एवम् सभी कामनाओं से रहित पाण्डुवंशी उस राजा परीक्षित् ने भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों का अनन्य भाव से घ्यान किया।

#### ऋष्टमः श्लोकः

तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना, महानुभावा मुनयः सशिष्याः। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः, स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः॥=॥

पदच्छेद — तत्र उपजग्मः भुवनम् पुनानाः, महानुभावाः मुनयः स शिष्याः। प्रायेख तीर्थ अभिगम अपदेशैः, स्वयम् हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः॥

शब्दार्थ-

६. वहाँ पर तीर्थ तत्र १०. तीर्थ ७. पधारे उपजग्मुः अभिगम ११. यात्रा के १. संसार को भुवनम् अपदेशैः, 97. बहाने से २. पवित्र करने वाले पुनानाः, स्वयम 93. स्वयम् महानुभावाः ३. महानुभाव हि 94. ही ४. मुनिगण मुनय: तीर्थानि १४. तीर्थों को शिष्यों के साथ स शिष्याः। पुनिन्त पवित्र करते हैं 94. प्रायेग प्राय: सन्तः॥ ٤. सन्त जन

श्लोकार्थं — संसार को पिवत्र करने वाले महानुभाव मुनिगण शिष्यों के साथ वहाँ पर पद्यारे । प्राय: सन्तजन तीर्य यात्रा के बहाने से स्वयम् तीर्थों को ही पिवत्र करते हैं ।

### नवमः श्लोकः

अत्रिर्वेसिष्टरच्यवनः शरद्वा-नरिष्टनेमिश्व शुरङ्गिराश्च । पराशरो गाधिसनोऽथ राम, उतथ्य इन्द्रयमदेश्मवाही ॥६॥

पदच्छेद-

अत्रिः वसिष्ठः च्यवनः शरद्वान् , अरिष्टनेप्तिः भृगुः अङ्गिराः च । पराश्ररः गाधिसुतः अथ रामः, उतथ्यः इन्द्रप्रमद् इध्मवाहौ ॥

शब्दार्थ--

अन्निः वसिष्ठः च्यवनः

वसिष्ठ ₹. ₹. च्यवन

शरहान्, अरिष्टनेमिः

भृगुः अङ्गिराः च ।

१. अत्रि

४. शरद्वान् ५. अरिष्टनेमि

₹. भृगु अङ्गिरा 9. और

पराश्चरः

गाधिसुतः अध

रामः, उतथ्यः

इन्द्रप्रमद इध्मवाही ॥

१०. विश्वामिश्र 99. तथा

ક્.

परशुराम 97. 93. नतथ्य

१४. इन्द्रप्रमद (एवं)

पराशर

94. इध्मवाह ऋषि (वहाँ पर आये)

ण्लोकार्थ--अत्र, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान्, अरिष्टनेमि, भृगु, अङ्किरा और पराशर, विश्वामित्र तथा परश्राम, उतथ्य, इन्द्रप्रमद एवं इध्मवाह ऋषि वहाँ पर आये।

#### दशमः श्लोकः

मेघातिथिर्देवल आर्षिटषेणो, भारद्वाजी गौतमः पिष्पबादः। मैन्नेय और्वः कवषः कुरमयोनि-द्वे पायनो भगव्यक्षारदश्च ॥१०॥

पदच्छेद-

मेघातिथिः देवलः आर्ष्टिषेणः, भारह्याजः गौतमः पिप्पलादः। मैत्रेयः भौर्वः कवषः कुम्भयोतिः, द्वैपायनः भगवान् नारदः च॥

शाब्दार्थ-

मेघातिथिः देवतः

आर्ष्टिषेगुः,

मेघातिथि देवल ₹.

आर्ष्टिषेण

भारद्वाज भारद्वाजः 8. गौतमः गौतम **X**. पिप्पलाद

षिष्पलावः। €. मंत्रेय मैजेय:

और्वः

अवि 5. ક. कवषः कवष

कुम्भयोनिः, १०. कुम्भयोनि (अगस्त्य)

वेदव्यास द्वैपायनः 97.

११. भगवान भगवान् 48. देवाष नारद जी (भी आये) नारदः

93. च॥ तथा

बलोकार्थं—मेघातिथि, देवल, आर्ष्टिवेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, और्व, कवष अगस्त्य, भगवान् वेदव्यास तथा देविष नारद जो भी आये।

फा०—५४

#### एकादशः श्लोकः

अन्ये च देवर्षिब्रह्मर्षिवर्या, राजर्षिवर्या अरुणादयश्च। नानार्षेयप्रवरान् समेता-नभ्यच्ये राजा शिरसा ववन्दे ॥११॥ अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्याः, राजर्षि वर्याः अरुण आदयः च।

पदच्छेद — अन्ये च देवर्षि ब्रह्मार्षे वर्याः, राजर्षि वर्याः अरुण आद्यः च।
नाना आर्षेय प्रवरान् समेतान् , अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे ॥

| शब्दार्थ       |     |                       |          |             |                          |
|----------------|-----|-----------------------|----------|-------------|--------------------------|
| अन्ये          | ٩.  | दूसरे                 | नाना     | 97.         | अनेक                     |
| च              | ٧.  | तथा                   | आर्षेय   | 93.         | गोत्रों (और)             |
| देवर्षि        | .ব. | देर्वाष               | प्रवरान् | 98.         | प्रवरों वाले (ऋषियों) की |
| ब्रह्मर्षि     | 8.  | <b>ब्रह्मार्षि</b>    | समेतान्, | 99.         | पघारे हुये               |
| वर्याः,        | ٦.  | श्रेष्ठ               | धाभ्यच्य | <b>٩</b> ٤. | पूजा करके (उन्हें)       |
| राजर्षि वर्याः | ಽ.  | राजिष गण (वहाँ पधारे) | राजा     | 90.         | राजा परीक्षित् ने        |
| अरुण           | ₹.  | अरुण                  | शिरसा    | ٩६.         | शिर से                   |
| आद्यः          | ७.  | इत्यादि               | वधन्दे ॥ | 90.         | प्रणास किया              |
| च।             | દ.  | तदनन्तर               |          |             |                          |

श्लोकार्थं — दूसरे श्रेष्ठ देविष, ब्रह्मिष तथा अरुण इत्यादि राजिषगण वहाँ पघारे । तदनन्तर राजा परीक्षित् ने पघारे हुये अनेक गोत्रों और प्रवरों वाले ऋषियों की पूजा करके उन्हें शिर से प्रणाम किया ।

#### द्वादशः श्लोकः

सुलोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः, कृतप्रणामः स्विकीर्षितं यत्। विज्ञापयामास विविक्तचेता, उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः ॥१२॥

पदच्छेद-- सुख उपविष्टेषु अथ तेषु भूयः, कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितम् यत्। विद्यापयामास विविक्त चेताः, उपस्थितः अप्रे अभिगृहीत पाणिः॥ शब्दार्थ--

३. सुखपूर्वक सुख यत्। 93. उस उपविष्टेषु ४. बैठ जाने पर विश्वापयामास 94. सुनाया 9. तदनन्तर विविक्त चेताः, शुद्ध मन से अध ۵. उन (ऋषियों) के तेषु उपस्थितः 90. खड़े होकर (और) फर से ક. सामने भ्यः, अग्रे े करके (राजा परीक्षित ने) अभिगृष्टीत जोड़ कर कत 97. €. पाणिः ॥ प्रणामः प्रणाम 99. हाथ स्वचिकीर्षितम् १४. अपनी कत्तंव्य इच्छा को

श्लोकार्थ—तदनन्तर उन ऋषियों के सुखपूर्वक बैठ जाने पर फिर से प्रणाम करके राजा परीक्षित् ने शुद्ध मन से सामने खड़े होकर और हाथ जोड़ कर उस अपनी कर्त्तव्य इच्छा को सुनाया।

#### त्रयोदशः श्लोकः

राजोवाच--अहो वयं घन्यतमा च्याणां, महत्तमानुत्रहणीयशीलाः ।
राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद्, दूराद् विख्डब्टं बत गद्य कमे ॥१३॥
पदच्छेद— अहो वयम् घन्यतमाः नृपाणाम्, महत्तम अनुब्रहणीय शीलाः।
राज्ञाम् कुलम् ब्राह्मण पाद् शौचात्, दूरात् विख्डम् बत गहर्चं कमे ॥

शब्दार्थ—

| अहो        | 9.        | अहो !                    | कुलस्      | 97. | वंश (अव)               |
|------------|-----------|--------------------------|------------|-----|------------------------|
| वयम्       | ₹.        | हम                       | बाह्यस पाद | 93. | न्नाह्मणों के चरणों के |
| घन्यतमाः   | 8.        | अतिधन्य (हैं)            | शौचात्,    | 98. | धोवन से                |
| नुपाणाम्,  | ٦.        | राजाओं में               | दूरात्     | 94. | दूर                    |
| महत्तम     | ξ.        | महापुरुषों के            | विख्छम्    | 98. | पड़ गया (है)           |
| अनुत्रहणीय | 9.        | कुपापात्र (हो गये हैं)   | बत         | 5.  | वड़े खेद की बात है     |
| शीलाः।     | <b>X.</b> | (क्योंकि) अपने स्वभाव से | गहर्च      | ಕ.  | निन्दनीय               |
| राज्ञाम्   | 99.       | राजाओं का                | कर्म॥      | 90. | कार्यों के कारण        |

श्लोकार्थ अहो ! राजाओं में हम अति घन्य हैं, क्योंकि अपने स्वभाव से महापुरुषों के कृपापात्र हो गये हैं। बड़े खेद की बात है, निन्दनीय कार्यों के कारण राजाओं का वंश अब ब्राह्मणों के चरणों के घोवन से दूर पड़ गया है।

चतुर्दशः श्लोकः

तस्यैव मेऽयस्य परावरेशो, व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीद्णम् । निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो, यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१४॥ च्छेद— तस्य पव मे अधस्य परावर ईशः, व्यासक चित्तस्य गृहेषु अभीद्णम् । निर्वेद मुलः द्विज शाप हपः, यत्र प्रसक्तः भयम् आशु धत्ते ॥

| शब्दार्थ      |             |                                     |             |     |                    |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----|--------------------|
| तस्य          | 90.         | उस                                  | निर्वेद     | 97. | वैराग्य का         |
| एव            | <b>१</b> ६. | ही (उपस्थित हुए हैं)                | मुलः, द्विज | 93. | कारण, ब्राह्मण के  |
| मे, अघस्य     | 99.         | मुझ, पापी के                        | शाप, रूपः,  | 98. | शाप के, रूप में    |
| परावर, ईशः    | <b>ባ</b> ሂ. | लोक-परलोक के, स्वामी (स्वयं भगवान्) | यत्र        | 9.  | जिस (संसार) में    |
| <b>ब्यासक</b> | <b>5</b> .  | मोह से मोहित                        | प्रसक्तः    | ₹.  | विषयासक्त (प्राणी) |
| चित्तस्य      | 숙.          | मन वाले                             | भयम्        | ₹.  | भय को              |
| गृहेचु        | ξ.          | (उस) संसार में                      | आशु         | 8.  | शीघ्र              |
| अभी चणुम्।    | 9.          | सदा                                 | घत्ते ॥     | ¥.  | घारण कर लेता है    |

श्लोकार्थ — जिस संसार में विषयासक्त प्राणी भय को शीघ्र धारण कर लेता है, उस संसार में सदा मोह से मोहित मन वाले उस मुझ पापी के वैराग्य का कारण ब्राह्मण के शाप के रूप में लोक-परलोक के स्वामी स्वयम् भागवान् ही उपस्थित हुएं हैं।

#### पञ्चदशः श्लोकः

तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा, गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे।
द्विजोपसृष्टः कुहकस्तचको वा, दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥

पदच्छेद — तम् मा उपयातम् प्रतियन्तु विद्राः, गङ्गा च देवी धृत चित्तम् ईशे। द्वित उपसृष्टः कुह्कः तक्षकः वा, दशतु भलम् गायत विष्णु गाथाः॥

श्वन्दार्थ-बाह्मण कुमार से, प्रेरित 90. द्विज, उपसृष्टः उस, मुझ तम्, मा ₹. कपट वेषधारी 99. शरणागत पर कुहकः उपयातम् 8. वास्तविक तक्षक नाग प्रतियन्तु कृपा करें 93. तक्षकः ٤. ब्राह्मण जन 92. विप्राः, ¥. वा, अथवा (मुझे) डस ले (किन्तु आप लोग) गंगा 94. गङ्गा दशतु और भले ही अलम् 98. च देवी गान करें देवी 95. गायत 5. मन लगाये हुये भगवान् विष्णु की 98. धृत चित्तम् ₹. विष्णु भगवान में लीलाओं का र्शे। गाथाः॥ 90. 9.

श्लोकार्थ — भगवान् में मन लगाये हुये उस मुझ शरणागत पर ब्राह्मणजन और गंगा देवी कृपा करें। ब्राह्मण कुमार से प्रेरित कपट वेषधारी अथवा वास्तविक तक्षक नाग भले ही मुझे इस ले, किन्तु आप

लोग भगवान विष्णु की लीलाओं का गान करें।

#### षोडशः श्लोकः

पुनरच भूयाद्भगवत्यनन्ते, रितः प्रसङ्गरच तदाश्रयेषु ।

महत्सु यां यासुपयामि सृष्टिं, मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो हिलोभ्यः ॥१६॥

पदच्छेद— पुनः च भूयात् भगवति अनन्ते, रितः प्रसङ्गः च तद् अत्थ्रयेषु ।

महत्सु याम् याम् उपयामि सृष्टिम् , मैत्री अस्तु सर्वत्र नमः हिलोभ्यः ॥

शब्दार्थ-४. फिर से पुनः महत्सु महान् 9. (मैं) जिस-जिस तथा याम याम च ७. होवे उपयामि प्राप्त करूँ (उसमें) भृयात् ₹. २. योनि को भगवति स्धिय, ५. भगवान् अनन्ते, रितः ६. विष्णु में, भक्ति मेत्री 98. मित्रता प्राप्त होवे 97. संगति (और) 95. अस्तु मसङ्गः सभी जीवों के प्रति सर्वत्र 93. 94. एवम् T 99. नमस्कार भाव 90. भगवद् नमः तद ब्रिजेभ्यः ॥ ११. भक्तों की १६. ब्राह्मणों के प्रति याध्येषु ।

शलोकार्यं—में जिस-जिस योनि को प्राप्त करूँ, उसमें फिर से भगवान् विष्णु में अक्ति होवे तथा महान् भगवद् भक्तों की संगति और सभी जीवों के प्रति मित्रता एवम् ब्राह्मणों के प्रति नमस्कार भाव प्राप्त होवे।

#### सप्तदशः श्लोकः

इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः, प्राचीनमूलेषु कुरोषु धीरः। उदङ्मुखो दत्तिणुकूल आस्ते, समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः॥१७॥ इति स्म राजा अध्यवसाय युक्तः, प्राचीन मृतेषु कुरोषु धीरः।

पदच्छेद — इति स्म राजा अध्यवसाय युक्तः, प्राचीन मृत्हेषु कुशेषु घीरः। उदङ् मुखः दक्षिण कृते थास्ते, समुद्र पत्न्थाः स्वसुत न्यस्त भारः॥

शब्दार्थ—

इति स्म मूख को उत्तर-दिशा में करके 9. इस प्रकार उदङ् मुखः 94. दक्षिण कुले दक्षिण तट पर ३. राजा (परीक्षित्) 99. राजा ७. निश्चय से आस्ते 98. वंठ गये अध्यवसाय युक्तः युक्त होकर समुद्र દુ. समुद्र की १४. पूर्व दिशा में (और) पत्नी गंगा जी के प्राचीन 90. पत्न्याः जडों को मुलेपु 93. 8. अपने, पुत्र (जनमेजय) को स्व, सुत कुश की <u> इश्र</u>्ष 97. ξ. सींप कर (तथा) न्यस्त धीरः। ₹. धैर्यशाली राज्य का भार ሂ. भारः॥

श्लोकार्थ—इस प्रकार धैर्यशाली राजा परीक्षित् अपने पुत्र जनमेजय को राज्य का भार सौंपकर तथा निश्चय से युक्त होकर समुद्र की पत्नी गंगा जी के दक्षिण तट पर कुश की जड़ों को पूर्व दिशा में और मूख को उत्तर दिशा में करके बैठ गये।

#### अष्टादशः श्लोकः

एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे, प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः । प्रशस्य भूमी व्यकिरन् प्रसूतै-र्मुदा सुहुदु न्दुभयरच नेदुः ॥१८॥ एवम् च तस्मिन् नरदेव देवे, प्राय उपविष्टे दिवि देव सङ्घाः।

पदच्छेद — पवम् च तस्मिन् नरदेव देवे, प्राय उपविष्टे दिवि देव सङ्घाः।
प्रशस्य भूमी व्यकिरन् प्रस्नैः, मुदा मुद्दुः दुन्दुभयः च नेदुः॥

शब्दार्थं---

प्रशस्य, भूमी दे. प्रशंसा करते हुये, पृथ्वी पर पवम् च १. इस प्रकार से ११. वर्षा करने लगे तस्मिन् **च्यकिरन्** २. उन नरदेव १०. पुष्पों की ४. राजा (परीक्षित्) के प्रसुनैः, देवे, ३. राजाधिराज १३. प्रसन्नता से मुदा ५. आमरण अनशन में १४. बार-बार मुद्दः प्राय उपविष्टे दुन्दुभयः नगाड़े ६. बैठ जाने पर 94. और 92. दिवि स्वर्ग में ৰ बजाने लगे नेदुः॥ 98. देव सङ्घाः। 5. देव गण

श्लोकार्थं—इस प्रकार से उन राजाधिराज राजा परीक्षित् के आमरण अनशन में बैठ जाने पर स्वर्ग में देव गण प्रशंसा करते हुये पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और प्रसन्तता से बार-बार नगाड़े बजाने लगे।

# एकोनविंशः श्लोकः

महर्षयो वै समुपागता ये, प्रशस्य साध्वत्यनुमोदमानाः। ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा, यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्॥१६॥

पदच्छेद - सहर्षयः वै समुपागताः ये, प्रशस्य साधु इति अनुमोदमानाः। अनुः प्रजा अनुप्रह शील साराः, यत् उत्तम श्लोक गुण अभिक्रपम्॥

शब्दार्थ-

महर्षयः ३. ऋषिगण थे ऊचुः १६. कहने लगे वै ४. वे प्रजा ६. भूत समुपागताः १. (वहाँ पर) पधारे हुये अनुब्रह १०. दया के

रे, २. जो शील, साराः ११. स्वभाव को, सार समझने वाले

प्रशस्य ८. प्रशंसा करने लगे (तथा) यत् १२. (वे मुनिगण) जो साधु ५. साधुवाद के उत्तम श्लोक १३. भगवान् श्रोकृष्ण के

इति ६. शब्दों से (राजा परीक्षित् का) गुण १४. गुणों के

अनुमोदमानाः। ७. समर्थन करते हुए अभिक्रपम्॥ १५. अनुकूल (था उसे)

श्लोकार्थ—वहाँ पर पघारे हुये जो ऋषिगण थे, वे साधुवाद के शब्दों से राजा परीक्षित् का समर्थन करते हुये प्रशंसा करने लगे तथा भूत-दया के स्वभाव को सार समझने वाले वे मुनिगण जो भगवात् श्रीकृष्ण के गुणों के अनुकूल था उसे कहने लगे।

#### विंशः श्लोकः

न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं, अवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु । येऽध्यासनं राजिकरीटजुष्टं, सच्यो जहुर्भगवत्पारविकामाः ॥२०॥

पदच्छेद-- न वा इदम् राजर्षिवर्य चित्रम्, भवत्सु कृष्णम् समनुवतेषु।
ये अध्यासनम् राज किरीट जुष्टम्, सदाः जहुः भगवत् पार्श्व कामाः॥

शब्दार्थ-(क्योंकि) आपने ७. नहीं ક. न है अध्यासनम् १४. राज्य सिंहासन को ۵. वा राज, किरीट १२. ५. यह राजाओं के, मुकुटों से इदम् राजिंथों में श्रेष्ठ (हे राजन्!) जुष्टम्, सेवित राजिं वर्ष 93.

चित्रम्, ६. आश्चर्य सद्यः १५. तत्काल भवत्सु ४. आपके विषय में जहुः १६. छोड़ दिया है इत्याम २. भगवान् श्रीकृष्ण की भगवत् १०. भगवान् श्रीकृष्ण

हुर्णम् २. भगवान् श्रीकृष्ण की भगवत् १०. भगवान् श्रीकृष्ण को समनुव्रतेषु । ३. सेवा में तत्पर पार्श्व, कामाः॥ ११. पाने की, इच्छा से

इस्तोकार्थ — रार्जीषयों में श्रेष्ठ हे राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण की सेवा में तत्पर आप के विषय में यह आश्चर्य नहीं है । क्योंकि आपने भगवान् श्रीकृष्ण को पाने की इच्छा से राजाओं के मुकुटों से सेवित राज्य सिहासन को तत्काल छोड़ दिया है ।

# एकविंशः श्लोकः

सर्वे वयं ताविद्दास्महेऽच, कलेवरं यावदसौ विहाय। लोकं परं विरजस्कं विशोकं, यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥२१॥ पदच्छेद— सर्वे वयम् तावत् इह आस्महे अद्य, कलेवरस्यावत् असौ विहाय। लोकस्परम् विरजस्कम् विशोकस्, यास्यति अयस् भागवत प्रधानः॥

शब्दार्थ-सर्वे 94. सब लोग छोडकर विहाय। ११. लोक को लोकम् वयम् १४. हम १०. सर्वोत्तम १३. तब-तक परम तावत् पुणातीत (और) १७. यहाँ विरजस्कम इप्ट ६. दु:ख से रहित १८. रहेंगे विशोकम्, **बास्महे** यास्यति १२. जायेंगे 94. अब अद्य, ३. यह (राजा परीक्षित्) कलेवरम शरीर ሂ. अयम भगवद् भक्तों में 9. यावत् **9**. जब भागवत यसी श्रेष्ठ अपना प्रधानः॥

श्लोकार्थं—अगवद् भक्तों में श्रेष्ठ यह राजा परीक्षित् अपना शरीर छोड़कर जब गुणातीत और दुःख से रहित सर्वोत्तम लोक को जायेंगे, तब-तक हम सब लोग अब यहाँ रहेंगे।

#### द्वाविंशः श्लोकः

आश्रुत्य तद्दषिगणवचः परीचित्, समं मधुच्युद् गुरु चान्यलीकम् । आभाषतैनानभिनन्य युक्तान् , शुश्रूषमाणश्चिरितानि विष्णोः ॥२२॥ पदच्छेद—आश्रुत्य तत् ऋषि गण वचः परीक्षित् , समम् मेधु च्युत् गुरु च अव्यलीकम् । आभाषत पनान् अभिनन्य युक्तान् , शुश्रूषमाणः चरितानि विष्णोः॥

| शब्दार्थ—       |    |                |            |     |                   |
|-----------------|----|----------------|------------|-----|-------------------|
| आश्रुत्य        | ક. | सुनकर (तथा)    | अन्यलीकम्। | 8.  | सत्य              |
| तत्             | 9. | उस             | आभाषत      | 9६. | बोले              |
| ऋषि गण          | ₹. | मुनिगणों की    | पनान्      | 99. | इन (ऋषियों) का    |
| वचः             | 5. | वागी को        | अभिनन्द्य  |     | अभिनन्दन करके     |
| परीक्षित्,      |    | राजा परीक्षित् | युक्तान्,  | ٩٥. | योग-युक्त         |
| समम्            |    | समता से युक्त  | श्च अषमाणः | 94. | सुनने की इच्छा से |
| मधुच्युत्, गुरु |    | मधुर, गम्भीर   | चरितानि    |     | लीलाओं को         |
| च               | ų. | और             | विष्णोः ॥  |     | भगवान् विष्णु की  |
|                 |    |                |            |     |                   |

श्लोकार्थ--राजा परीक्षित् मुनिगणों की मधुर, गम्भीर, सत्य और समता से युक्त उस वाणी को सुनकर तथा योग-युक्त इन ऋषियों का अभिनन्दन करके भगवान् विष्णु की लीलाओं को सुनने की इच्छा से बोले।

#### त्रयोविंशः रलोकः

समागताः सर्वत एव सर्वे, वेदा यथा सृतिधरास्त्रिपृष्ठे ।
नेहाथवासुत्र च करचनार्थ, ऋते परानुग्रहमात्मशीलम् ॥२३॥
पदच्छेद-- समागताः सर्वतः एव सर्वे, वेदाः यथा मूर्ति घराः त्रिपृष्ठे।
न इह अथवा अमुत्र च करचन अर्थः, ऋते पर अनुग्रहम् आत्म शीलम् ॥

शब्दार्थ-७. आये हुए हैं इस (लोक) में, अथवा समागताः इह, अथवा चारों ओर से सर्वत: परलोक में (आप लोगों का) अम्ब ः 90. ५. ही, आप लोग एव, सर्वे, ख 5. चारों वेदों के कश्चन अर्थः, कोई स्वार्थ वेदाः 94. १४. अतिरिक्त (अपना) ऋते समान यथा व्यति घराः शरीरधारी दूसरों पर पर ₹. 97. 9. सत्यलोक में त्रिपृष्ठे। १३. कृपा करने के अनुप्रहम् १६. नहीं (हैं) आतम शीलम् ॥ ११. अपने स्वभाव के अनुसार न

श्लोकार्थं — सत्यलोक में शरीरधारी चारों वेदों के समान ही आप लोग चारों ओर से आये हुए हैं तथा इस लोक में अथवा परलोक में आप लोगों का अपने स्वभाव के अनुसार दूसरों पर कृपा करने के

अतिरिक्त अपना कोई स्वार्थ नहीं है।

चतुर्विंशः श्लोकः

ततरच वः एच्छु यिममं विएच्छे, विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम् । सर्वातमना श्रियमाणैश्च कृत्यं, शुद्धं च तत्रामृशताभियुक्ताः ॥२४॥

पदच्छेद— ततः च वः पृच्छचम् इमम् विपृच्छे, विश्वभ्य विप्राः इति क्रत्यतायाम् । सर्वातमना ख्रियमाणैः च कृत्यम्, शुद्धम् च तत्र अमृशत अभिगुकाः॥

शब्दार्थ-कर्त्तव्य के विषय में ٩. अतः ततः कृत्यतायाम् । 8. 90. कि सर्वात्मना ११. सभी प्राणियों 4 ५. आप लोगों से **ज्रियमाग्रैः** मरणासन्न व्यक्तियों के 93. **E**: पूछने योग्य ₹. और वृष्ट्यग्रम् 92. ७. इस (बात) को कर्म (क्या हैं) 94. इसम् क्तरयस्, चिपृच्छे, **६. पूछ रहा हूँ** पवित्र 98. शुद्धम् च वश्वास पूर्वक १६. इस विषय में विश्रभ्य तत्र 🤼 हे ब्राह्मणों ! 95. विचार करके कहें विप्राः अमृशत अपने अभियुक्ताः॥ १७. इति आप विद्वज्जन

क्लोकार्थं — अतः हे ब्राह्मणों ! अपने कर्त्तव्य के विषय में आप लोगों से पूछने योग्य इस बात को विश्वास पूर्वक पूछ रहा हूँ कि सभी प्राणियों और मरणासन्न व्यक्तियों के पवित्र कर्म क्या हैं ? इस विषय

में आप विद्वज्जन विचार करके कहें।

#### पञ्चविंशः रलोकः

तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो, यद्व्छया गामरमानोऽनपेत्तः। अलद्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो, वृतश्च वालैरवधूतवेषः॥२५॥ पदच्छेदं तत्र अभवत् भगवान् व्यास पुत्रः, यरच्छया गाम् अरमानः अनपेक्षः। अलद्य लिङ्गः निज लाभ तुष्टः, वृतः च बालैः अवधूत वेषः॥

शब्दार्थ--

अतस्य लिङ्गः ५. (वर्णाश्रम के) चिह्नों से रहित तत्र, अभवत् १४. वहाँ पर, पधारे निज, लाभ ६. आत्मा की, अनुभूति से १२. भगवान् भगवान् तुष्टः, ७. पूर्णकाम व्यास पुत्रः, १३. व्यासपुत्र (शुकदेव जी) **वृत:** दे. घिरे हुए यहच्छया १. स्वेच्छा से च, बालैः ५. तथा, वालकों से २. पृथ्वी पर नास् अवधूत भ्रमण करते हुए १०. अवधृत ₹. अरुमानः वेष में अनपेक्षः। उदासीन वेषः॥ 99.

क्लोकार्थ स्वेच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, उदासीन, वर्गाश्रम के चिह्नों से रहित, आत्मा की अनु-भूति से पूर्णकाम तथा वालकों से घिरे हुए, अवधूत वेष में भगवान व्यासपुत्र शुकदेव जी वहाँ पर पधारे।

षड्विंशः श्लोकः

तं द्वयद्वर्षं सुकुमारपाद - करोरुवाह्नंसकपोत्तगात्रम् । चार्वायताच्वोत्रसतुल्यकर्णे - सुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्डम् ॥२६॥ परच्छेद — तम् द्विभष्ट वर्षम् सुकुमार पादः, कर उरु बाहु अंस कपोत्त गात्रम्। चारु आयत अक्ष उन्नस तुल्यकर्णः, सुभू आननम् कम्बु सुजात कण्डम्॥

शब्दार्थ--७. मनोहर (और) उन (शुकदेव मुनि को सबने देखा) चारु तम् आयत, अक्ष ५. बड़े-बड़े, नेत्र ब्रि अष्ट १६. सोलह ই ऊँची नाक १७. वर्ष के उन्नस वर्षम् तुल्य, कर्ण, १०. समान, कान (तथा) सुभू ११. सुन्दर भौहों से युक्त १. कोमल **खुकुमार** पाद, कर २. चरण, हाथ उरु, बाहु ३. जंघा, भुजायें १२. मुख (एवं) आननम् 93. शङ्ख के समान 8. कंघा (और) कम्बु अंस १४. सुन्दर सुजात कपोल **X**. गाल से युक्त 94. €. देह कण्ठम् ॥ कण्ठ वाले गात्रम्।

क्लोकार्थं कोमल चरण, हाथ, जंघा, भुजायें, कंघा और गाल से युक्त देह, मनोहर और बड़े-बड़े नेत्र, ऊँची नाक, समान कान तथा सुन्दर भौहों से युक्त मुख एवं शङ्ख के समान सुन्दर कष्ठ वाले सोलह वर्ष के उन शुकदेव युनि को सबने देखा।

#### सप्तविंशः रजोकः

पृथुतुङ्गवच्स-मावर्तनाभि वितवलग्दरं च। निगृहजत्रं वक्त्रविकीर्णकेशं, प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् ॥२७॥ **दिग**म्बरं निगृद जत्रुम् पृथु तुङ्क वक्षसम्, आवर्त नाभिम् विल वल्गु उद्रम् च। पदच्छेद. दिगम्बरम् वक्त्र विकीर्ण केशम्, प्रलम्ब बाहुम् सु अमर उत्तम आभम् ॥

शब्दार्थ-

| निगृढ            | ٩.          | (श्री शुकदेव मुनि) छिपी हुई | दिगम्बरस् | 90. | नंगे वदन              |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| जत्रुम्          | ٦.          | हंसली                       | বৰগ       | 99. | मुख पर                |
| पृथु, तुङ्ग      | ₹.          | मोटी (और), उभरी             | विकीर्या  |     | बिखरे हुये            |
| वधसम्,           |             |                             | केशम्,    | 93. | बाल                   |
| <b>या</b> वर्त े |             |                             | प्रलम्ब   | 98. | लम्बी                 |
| नाभिम्           | €.          | नाभि                        | वाहुम्    | ٩٤. | भुजायें (और)          |
| वलि, वल्         | <b>y</b> ७. | त्रिवली के कारण, सुन्दर     | सु अगर    |     | श्रेष्ठ देवताओं की    |
| <b>उदरम्</b>     | ς.          | उदर                         | उत्तम     | 9७. | उत्तम                 |
| च।               | ξ.          | और                          | आसम् ॥    | 95. | कांति से (सुशोभित थे) |
|                  |             |                             |           |     |                       |

श्लोकार्थ-श्री शुकदेव मुनि छिपी हुई हँसली, मोटी और उभरी छाती, गहरी नाभि, त्रिवली के कारण सुन्दर उदर और नंगे वदन, मुख पर विखरे हुए बाल, लम्बी भुजायें और श्रेष्ठ देवताओं की उत्तम कान्ति से सुशोभित थे।

# ऋष्टाविंशः श्लोकः

श्यामं सदापीच्यवयोऽङ्गलदम्या, स्त्रीणां मनोज्ञं कचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते सुनयः स्वासनेभ्य-स्तल्लचण्जा अपि गूहवर्चसम् ॥२८॥

पदच्छेद श्यामम् सदा अपीच्य वयः अङ्ग लद्म्या, स्त्रीणाम् मनोह्मम् रुचिर स्मितेन । प्रत्युत्थिताः ते मुनयः स्व आसनेभ्यः, तत् लक्षण्हाः अपि गूढ वर्चसम् ॥

शब्दार्थ-

३. साँवले (तथा) श्यामम् प्रत्युत्थिताः १४. खड़े हो गये १२. वे, ऋषिगण सदा, अपीच्य १. हमेशा, सुन्दर ते, मुनयः २. अवस्था वाले स्व, आसने अयः १३. अपने-अपने, आसनों से षय:

तत्, लक्षण्ञाः ११. उनके, लक्षणों के जानकार अङ्ग लदम्या, ४. शरीर की शोभा (और)

स्त्रीणाम ६. स्त्रियों के अपि १०. भी मनोश्वम

७. मन को भानेवाले (श्रीशुकदेवजी का) गृढ इ. छिपा होने पर

वर्चसम्॥ प. तेज कचिर, स्मितेन । ५. मघुर, मुसकान से

श्लोकार्थं — हमेशा सुन्दर अवस्था वाले, साँवले तथा शरीर की शोभा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों के मन को भाने वाले श्री शुकदेव जी का तेज छिपा होने पर भी उनके लक्षणों के जानकार वे ऋषिगण अपने-अपने आसनों से खड़े हो गये।

## एकोनत्रिंशः रलोकः

स विष्णुरातोऽतिथय आगताय, तस्मै सपर्या शिरसाऽऽजहार। ततो निवृत्ता खबुधाः स्त्रियोऽर्भका, यहासने सोपविवेश पूजितः ॥२६॥

पदच्छेद — सः विष्णुरातः अतिथये आगताय, तस्मै सपर्याम् शिरसा आजहार। ततः निवृत्ताः हि अबुधाः स्त्रियः अर्भकाः, महासने सः उपविवेश पूजितः॥

#### शब्दार्थ--

93. उसे देखकर 9. उस ततः सः 98. राजा परीक्षित ने निवृत्ताः हि लीट गये विष्णुरातः १४. भूड़, स्त्रियाँ (और) अतिथि अबुधाः, स्त्रियः अतिशये 8. १५. बच्चे (वहाँ से) अर्भकाः. पघारे हये आगताय, ₹. ११. श्रेष्ठ आसन पर उन (शुकदेव मूनि) की महासने तस्मै ٧. १०. वे (मृनि) सपर्याम् पुजा सः उपविवेश १२. विराजमान हो गये शिर झुकाकर शिरसां की (तदनन्तर) पुजितः ॥ ક. (सब से) पूजित आजद्वार ।

श्लोकार्थं— उस राजा परीक्षित् ने पघारे हुये अतिथि उन शुकदेव मुनि की शिर झुकाकर पूजा की । तदनन्तर सबसे पूजित वे मुनि श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गये। उसे देखकर सूड़ स्त्रियाँ और बच्चे वहाँ से लौट गये।

## त्रिंशः श्लोकः

स संवृतस्तत्र महान् महीयसां, ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्घैः। व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्प्रहर्भतारानिकरैः परीतः॥३०॥

पदच्छेद — सः संवृतः तत्र महान् महीयसाम्, ब्रह्मिषं राजिषं देविषं सङ्घैः। व्यरोचत अलम् भगवान् यथा इन्दुः, प्रहृ ऋष्ठ तारा निकरैः परीतः॥

#### शब्दार्थं-

व्यरोचत सुशोभित हो रहे थे 94. १२. वे सः 94. इ. घिरे हुये बहुत संघृतः अलम् ٩ą. भगवान् (शुकदेव मूनि ) वहाँ भगवान् 98. নন समान 99. पूज्य यथा महान् पूज्यों में चन्द्रमा के इन्दुः, महीयसाम्, 90. ब्रह्मिष ग्रह, नक्षत्र और **ज्रह्मि** €. प्रह, ऋक्ष २. ताराओं के राजिं (और) राजर्षि तारा 9. निकरै:, परीतः ॥ ३. समूहों से, घरे हुये देविषयों के समूहों से देवर्षि सङ्घै:। 5.

श्लोकार्थं—ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के समूहों से घिरे हुये चन्द्रमा के समान ब्रह्मीष, रार्जीष और देविषयों के समूहों से घिरे हुये, पूज्यों में पूज्य वे भगवान् शुकदेव मुनि वहाँ बहुत सुशोभित हो रहे थे।

# एकत्रिंशः श्लोकः

प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं, मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य। प्रणम्य सूर्धनीवहितः कृताञ्जलि-नेत्वा गिरा सुनृतयान्वष्टन्छ्त् ॥३१॥

पदच्छेद-

प्रशान्तम् आसीनम् अकुण्ठ मेधसम् , मुनिम् नृपः भागवतः अभ्युपैत्य । प्रशास्य मृथ्नां अवहितः कृत अञ्जलिः, नत्वा गिरा स्नृतया अन्वपृछत् ॥

शब्दार्थ-

३. शान्त भाव से १०. प्रणाम करके (तथा) प्रग्रय प्रशान्तम् ४. बँठे हुये (तथा) ५. प्रखर मुध्ना इ. शिर से थासीनम् १३. सावधानी पूर्वक अवहितः अकुण्ठ मेघसम्, ६. वुद्धि वाले कृत अञ्जलिः, १२. हाथ जोड्कर ७. शुकदेव मुनि के २. राजा परीक्षित् ने **मुनिम्** ११. पुन: नमस्कार करके (एवं) नत्वा वाणी में नुप: गिरा ٩٤.

सागवतः १. भगवद्भक्त स्नृतया १४. मधुर सभ्युपेत्य। ८. पास में जाकर अन्वपृच्छक्॥ १६. पूछा

श्लोकार्थ—भगवद् भक्त राजा परीक्षित् ने शान्त भाव से बँठे हुए तथा प्रखर बुद्धि वाले शुकदेव मुनि के पास में जाकर, शिर से प्रणाम करके तथा पुन: नमस्कार करके एवम् हाथ जोड़कर सावधानी पूर्वक मधुर वाणी में पूछा।

द्वात्रिंशः श्लोकः

परीक्षिदुवाच— अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः चुत्रबन्धवः।
कृपयातिथिरूपेण अवद्भिस्तीर्थकाः कृताः॥३२॥

पदच्छेद—

अहो अद्य वयम् ब्रह्मन् , सत् सेव्याः क्षत्र बन्धवः। कृपया अतिथि क्षेण्, भवद्भिः तीर्थकाः जृताः॥

शब्दार्थ-

२. सौभाग्य है कि यहो **६.** कृपा करके कुपया ३. आज अतिथि अतिथि वच 90. ११. रूप से (हमें) इ. आपने ४. हम रूपेण वयम् १. हे ब्रह्मन् ! ब्रह्मन् भवद्भिः

सत् ६. संतों की तीर्थकाः १२. तीर्थों के समान पिवत्र सेव्याः ७. सेवा के योग्य (हुये हैं) कृताः ॥ १३. कर दिया है

क्षत्र बन्धवः। ५. दुष्ट राजा लोग

श्लोकार्थ—हे ब्रह्मन् ! सीभाग्य है कि आज हम दुष्ट राजा लोग संतों की सेवा के योग्य हुये हैं। आपने कृपा करके अतिथि रूप से हमें तीर्थों के समान पवित्र कर दिया है।

# त्रयस्त्रिशः श्लोकः

येषां संस्मरणात् पुंसां सचः ग्रुद्धचन्ति वै गृहाः । किं पुनर्दर्शनस्पर्शपादशौचासनादिभिः ॥३३॥

पदच्छेद-

येषाम् संस्मरणात् पुंसाम् , सद्यः गुद्धचरित वै गृहाः । किम् पुनः दर्शन स्पर्धः, पाद शीच आसन आदिभिः॥

शब्दार्थ-

जिनके येषाम 9. प्नः फिर (उनके) दर्शन संस्मरणात् २. स्मरण मात्र से दर्शन ३. मनुष्यों के स्पर्श पुँसाम् १०. स्पर्श सदाः ६. तत्काल ११. चरग पाद ७. पवित्र हो जाते हैं शुद्ध्यन्ति য়ীৰ १२. प्रक्षालन (और) निश्चय ही ሂ. १३. आसन आसन गृहाः। જુ. घर आदिभिः॥ इत्यादि से (सेवा की तो) 98. किम् बात ही क्या है ٩٤.

धलोकार्थ — जिनके स्मरण मात्र से मनुष्यों के घर निश्चय ही तत्काल पिवत्र हो जाते हैं, फिर उनके दर्शन, स्पर्श, चरण-प्रक्षालन और आसन इत्यादि से सेवा की तो बात ही क्या है।

# चतुस्गिशः श्लोकः

सांनिध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि। सयो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः॥३४॥

पदच्छेद—

सांनिध्यात् ते महायोगिन्, पातकानि महान्ति अपि। सद्यः नश्यति वै पुंसाम्, विष्णोः इव सुर इतराः॥

शब्दार्थ---

सांनिध्यात् ५. सन्निध से नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं (उसी प्रकार) ७. अ।प की ते १३. निश्चयपूर्वंक (नष्ट हो जाते हैं) अहायोगिन् ६. हे महायोगिन् ! पंसाम् દ. मनुष्यों के चिष्णोः भगवान् विष्णु की (सन्निधि से) पातकानि ११. पाप ₹. बहान्ति १०. बड़े से बड़े जैसे इव 9. अपि । 92. भो खर इतराः ॥ ३. राक्षस गण

सद्यः ४. तत्काल

थलोकार्थ—जैसे भगवान् विष्णु की सन्तिधि से राक्षसगण तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार हे महायोगित् ! आपको सन्तिधि से मनुष्यों के बड़े से बड़े पाप भी निश्चय पूर्वक नष्ट हो जाते हैं।

# पञ्चत्रिंशः श्लोकः

अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाग्डुसुतिप्रयः। पैतृष्वसेयप्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात्तवान्धवः॥३५॥

पदच्छेद-

अपि से भगवान् प्रीतः, कृष्णः पाण्डु खुत व्रियः। पैतृष्वसेय प्रीत्यर्थम्, तत् गोत्रस्य आत्त वान्धवः॥

शब्दार्थ-

पैतृष्वसंय फुफेरे भाइयों की अपि निश्चय ही ٧. ६. मेरे पर प्रीत्यर्थम् प्रसन्नता के लिये (ही) मे १०. (उन्होंने) उनके तत् भगवान् ३. भगवान् ७. प्रसन्न हैं ११. कुल में उत्पन्न (मुझे) प्रीतः गोत्रस्य ४. श्री कृष्ण 93. वनाया है कृष्णः भात्त 9. पाण्डवों के (अपना) बन्ध् पाण्डु सुतः 92. वान्धवः॥ त्रियः । २. प्यारे

श्लोकार्थ—पाण्डवों के प्यारे भगवान् श्री कृष्ण निश्चय ही मेरे पर प्रसन्न हैं। फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिये ही उन्होंने उनके कुल में उत्पन्न मुझे अपना बन्धु बनाया है।

# षट्त्रिंशः श्लोकः

अन्यथा तेऽव्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं चुणाम् । नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥३६॥

पदच्छेद-

अन्यथा ते अञ्चक्त गतेः, दर्शनम् नः कथम् नृणाम्। नितराम् म्रियमाणानाम्, संसिद्धस्य वनीयकः॥

शब्दार्थ-

१. नहीं तो कथम् अन्यथा १२. कैसे (होता) आपका ५. मनुष्यों को 90. नृणाम्। नितराम् **5.** अज्ञात यन्यक २. अत्यन्त **£.** गति वाले गतेः **म्रियमा**णानाञ्च ३. मरणासन्न संसिद्धस्य दर्शन दर्शनम् 99. €. परम सिद्ध हम (जैसे) वनीयसः॥ वनवासी (और)

क्लोकार्थ—नहीं तो अत्यन्त मरणासन्न हम जैसे मनुष्यों को परमसिद्ध, वनवासी और अज्ञात गति वाले आपका दर्शन कैसे होता ?

# सप्तत्रिंशः श्लोकः

अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुहम्। पुरुषस्येह यत्कार्यं ज्ञियमाणस्य सर्वथा ॥३७॥

पदच्छेद--

अतः पृच्छामि संसिद्धिम् , योगिनाम् परमम् गवम् । पुरुषस्य इह यत् कार्यम् , ज्ञियमाणस्य सर्वधा ॥

शब्दार्थं—

६. मनुष्यों का १. इसलिये (मैं) पुरुषस्य अतः ६. इस संसार में पुच्छामि १२. पूछता हूँ 22 उत्तम सिंद्धि को (और) जो संसिद्धिम् X. 90. यत योगिनाम् योगियों के ११. करने योग्य कर्तव्य है (उसे) ₹. कार्यम

परमम् ३. परम च्चियमाण्ड्य द. मरणासन्त गुरुम्। ४. गुरु (आपसे) सर्वथा॥ ७. विल्कुल

श्लोकार्थं—इसलिये मैं योगियों के परम गुरु आपसे उत्तम सिद्धि को और इस संसार में विल्कुल मरणासन्त मनुष्यों का जो करने योग्य कर्त्तव्य है, उसे पूछता हूँ।

#### ऋष्टात्रिंशः श्लोकः

यच्छ्रोतव्यमधो जप्यं यत्कर्तव्यं खिन्नः प्रभो। स्मर्तव्यं भजनीयं वा झृहि यद्वा विपर्ययम् ॥३८॥

पदच्छेद-

यत् श्रोतब्यम् अशो जप्यम् , यत् कर्तब्यम् नृभिः प्रभो। स्मर्तब्यम् भजनीयम् वा, ब्रह्वि यद् वा विपर्ययम्॥

शब्दार्थ---

स्मर्तव्यम् **£.** स्मरण करने योग्य जो यत् ₹. सुनने योग्य ११. भजने योग्य भजनीयम् श्रोतन्यम् 8. 5. अथवा अथो ٧. वा तथा जपने योग्य (और) (उसे भी) बतावें ब्रहि 94. जप्यम् 93. 90. जो यद् यत् कर्तव्यम् करने योग्य 97. 19. तथा

नुभा २. मनुष्यों के द्वारा विपर्ययम्॥ १४. छोड़ने योग्य (कर्म हैं)

प्रभो। १. हे स्वामिन्!

श्लोकार्थ—है स्वामिन् ! मनुष्यों के द्वारा जो सुनने योग्य तथा जपने योग्य और करने योग्य अथवा स्मरण करने योग्य, जो भजने योग्य तथा जो छोड़ने योग्य कर्म हैं, उसे भी बतावें ।

#### एकोनचत्वारिंशः श्लोकः

न्नं भगवतो , ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम् । न लच्यते ह्यवस्थानमपि शोदोहनं क्वचित् ॥३६॥

पदच्छेद - नूनम् भगवतः ब्रह्मन् , गृहेषु गृह मेधिनाम्। न लह्यते हि अवस्थानम् , अपि गोदोहनम् क्षित्॥

शब्दार्थं-

नश्चय लच्यते १२. दिखलाई पड़ता है नृतम् हि इ. हो भगवतः आपका १. हे बहान् ! अवस्थानम् ७. ठहरना ज्ञान् ३. घरों में ५. भी गृहेख वापि ण्हमेधिनाम्। २. गृहस्थियों के गोदोहनम् थ. गाय दूहने तक

न १९. नहीं क्विचिस्॥ १०. कभी एलोकार्थ —हे ब्रह्मन् ! गृहस्थियों के घरों में गाय दूहने तक भी आपका ठहरना निश्चय ही कभी नहीं

# चत्वारिंशः श्लोकः

पूत उनाच-- एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा रलच्णया गिरा । प्रत्यभाषत धर्मज्ञी भगवान् चादरायणिः ॥४०॥

पदच्छेद — एवम् आमाधितः पृष्टः, सः राज्ञा श्लदख्या गिरा। प्रत्यमाषत धर्मज्ञः, भगवान् बादरायखिः॥

शब्दार्थ-

प्रसम् ४. इस प्रकार जिरा। ३. वाणी में जामापितः ५. कहने (और) प्रत्यभाषत १९. उत्तर देना प्रारम्भ किया पृष्टः ६. पूछने पर धर्मझः ७. धर्म के जानकार

सः द. उन भगवान् ६. भगवान् राहा १. राजा के द्वारा वाद्रायणिः॥ १०. शुकदेव मुनि ने

इलच्याया २. मध्र

दिखलाई पडता है।

श्लोकार्थ—राजा के द्वारा मधुर वाणी में इस प्रकार कहने और पूछने पर धर्म के जानकार उन भगवान शुकदेव मुनि ने उत्तर देना प्रारम्भ किया।

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्रघां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्छे शुकागमनं नाम एकोर्नाविषः अष्यायः ॥१६॥

> > इति प्रथमः स्कन्धः सम्पूर्णः

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

